# INUMRTI

with the COMMENTARY KEŚAVAVAIJAYANTI **OF NANDAPANDITA** 

[I]

edited by
PANDIT V. KRISHNAMA,CHARYA



THE ADYAR LIBRARY AND RESEARCH CENTRE

# VISNUSMRTI

WITH THE
COMMENTARY KEŚAVAVAIJAYANTI
OF NANDAPAŅDITA

[1]

EDITED BY
PANDIT V. KRISHNAMACHARYA



THE ADYAR LIBRARY AND RESEARCH CENTRE



#### THE ADYAR LIBRARY SERIES

#### **VOLUME NINETY-THREE**

## विष्णुस्मृतिः केशववैजयन्तीसहिता

### VISNUSMRTI

WITH THE
COMMENTARY KEŚAVAVAIJAYANTĪ
OF NANDAPAŅDITA

[I]

EDITED BY
PANDIT V. KRISHNAMACHARYA

DEDICATED TO THE LATE
PROFESSOR K. V. RANGASWAMI AIYANGAR



#### © 1964 The Adyar Library and Research Centre Adyar, Chennai 600 020, India

Reprinted 1996

ISBN 81-85741-22-3



#### Agents:

AMERICAS AND JAPAN
The Theosophical Publishing House,
P.O. Box 270, Wheaton,
Illinois 60189-0270, U.S.A.

INDIA AND OTHER COUNTRIES
The Theosophical Publishing House,
The Theosophical Society,
Adyar, Chennai 600 020, India.

#### PREFACE

We are happy to bring out this critical edition of the Visnusmṛti with the Keśavavaijayanti commentary of Nandapandita as the ninety-third volume in the Adyar Library Series. The Visnusmṛti is one of the most important and popular basic texts on Dharma-śāstra and has been published several times. Dr. Jolly's edition of the text with brief extracts from the commentary of Nandapandita was published by the Asiatic Society of Bengal in 1881; Jolly's English translation of the text was included in the Sacred Books of the East Series and published as its seventh volume in 1880. The Keśavavaijayanti of Nandapandita is the only extant commentary on the Visnusmṛti. Nandapaṇḍita, a seventeenth century scholar from Varanasi, has many works on Dharma-sastra to his credit, and in this elaborate commentary he discusses the views of earlier writers and gives a lucid exposition of the various topics dealt with in the text. The importance of Keśavavaijayanti has been fully recognized by scholars like Jolly and Kane, but it is only now that this exhaustive commentary is published in full for the first time.

The publication of the Visnusmṛti with this important commentary was contemplated by the Adyar Library long ago and the late Professor K. V. Rangaswami Aiyangar undertook to prepare the critical edition with the assistance of Sri A. N. Krishna Aiyangar who was then a member of the staff of the Adyar Library. The available manuscripts were collected and the preliminary work of collation was started. The first sixteen pages of the commentary were published as a specimen in the Adyar Library Bulletin, volumes 7 and 8, 1943-4; but the work did not proceed further.

When the Education Department of the Government of India offered financial aid to bring out this important work we took it up for publication. It was found on examination that the entire work of editing remained to be done. Pandit V. Krishnamacharya, with his mature scholarship and

vast experience in editorial work, undertook to prepare this critical edition with the assistance of Pandits K. Parameswara Aithal and K. Ramachandra Sarma. It is the result of his devotion and concentrated effort.

The following material has been used for bringing out the present edition:

#### (a) Manuscripts:

- 环. Madras Government Oriental Manuscripts Library MS. D. No. 2662. Paper. Devanāgarī. 37 fo. 21 lines in a page. Text only. 1 to 96 Adhyāya-s. Entitled Bṛhadviṣṇusmṛti.
- নে India Office Library MS. No. 1342. Paper. Devanāgarī. 299 fo. 15 lines in a page. Text and Commentary. Complete with introductory verses.
- 7. India Office Library MSS. Nos. 1343 to 1345. Paper. Devanāgarī. 219, 98 and 282 fo. respectively. 11 lines in a page. Commentary only. Complete.
- ঘ. Bhandarkar Oriental Research Institute MS. No. 39 of 1866-8 (174-VI). Paper. Devanāgarī. 309 fo. Text and Commentary. Complete. Entitled Bṛhadviṣṇusmṛtyaparanāmaka-kāṭhakadharmasūtra.
- জ. India Office Library MS. No. 1346. Paper. Devanāgarī. 187 fo. 10 to 12 lines in a page. Commentary. Adhyāya-s 1 to 16. Incomplete.
- ন India Office Library MS. No. 5408. Paper. Devanāgarī. 239 fo. 12 to 18 lines in a page. Text and Commentary. Complete except for a gap in Adhyāya-s 5 to 18.
- छ. India Office Library MS. No. 1347. Paper. Devanāgarī. 150 fo. (188 to 337). 10 to 12 lines in a page. Commentary. Breaks off in the middle of the 23rd Adhyāya.

PREFACE

জ. Bhandarkar Oriental Research Institute MS. No. 160 of 1895-1902. Paper. Devanāgarī. 79 fo. 8 lines in a page. Text only. Incomplete.

- झ. MS. obtained from the Superintendent of Archaeology, Jodhpur. Paper. Devanāgarī. 37 fo. 10 lines in a page. Text only. Adhyāya-s 1 to 43.
- ম. Benaras Sanskrit College MS. No. 22 (of the 5th Collection). Paper. Devanāgarī. 55 fo. A fragment of the Adhyāya-s 15 and 16 of the Commentary.
- z. A MS. containing the Text and Commentary for a fragment of the work in the beginning. Details not known. Only collation sheets available.
- Mysore Government Oriental Library MS. No. C. 333 (Descriptive Catalogue, vol. II. No. 137). Paper. Devanāgarī. 39 fo.. 14 lines in a page. Text only. Adhyāya-s 1 to 96. Adhyāya-s 91 to 94 wanting.

#### (b) Printed editions of the Text:

- 1. Edited by J. Jolly, with brief extracts of the Commentary, Bibliotheca Indica Series No. 91, 1881.
- 2. Edited by Jivananda Vidyasagar in the Dharmaśāstra Samgraha, Calcutta, 1876.
- 3. Entitled Vișnusamhită in the Dharmaśāstra or Hindu Law Codes, H. C. Das, Calcutta, 1909.
- 4. In the Smṛtisaṃdarbha, vol. I, Calcutta, 1952.

For the loan of the manuscripts we are thankful to the authorities of the India Office Library, London; the Government Oriental Manuscripts Library, Madras; the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; the Sanskrit College, Varanasi; the Government Oriental Library, Mysore; and the Superintendent of Archaeology, Jodhpur.

We are grateful to the Ministry of Education, Government of India, for the financial assistance given for the publication of this rare work.

Our thanks are also due to Dr. V. Raghavan for his valuable suggestions and encouragement.

17 November 1964

RADHA BURNIER

Director,

Adyar Library and Research Centre

#### INTRODUCTION

The antiquity of the Dharma-śāstra-s may be traced to the Vedic period, since they are based on ancient tradition and quote Vedic texts, and the old Dharma-sūtra-s form part of the Kalpa-sūtra literature which is one of the six Vedāṅga-s. Rules of moral conduct and social behaviour found scattered in the Vedic texts as well as in the epics and the Purāṇa-s were collected and arranged in a brief and systematic form in these early Dharma-sūtra-s and Smṛti-s, which consequently came to be held in high reverence and honour on a par with the divine commands of the Supreme Lord.¹ They are designated as Mūla-smṛti-s. The total number of Smṛti-s varies according to different authorities on Dharma. Yājñavalkya² mentions twenty, Paiṭhīnasi³ thirty-six, Saṅkhalikhita⁴ twenty-one, and

मर्न्यात्रविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्किराः। यमापस्तम्यसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती।। पराशरव्यासशङ्खलित्वता दक्षगीतमी। शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रवयोजकाः॥

3 Quoted in Smṛticandrikā, p. 1:

तपां मन्विङ्गरोव्यासगौतमात्र्युश्चनोयमाः । विस्वद्रक्षसंवर्तशातातपपराश्चराः ॥ विष्ण्वापस्तम्बहारीताः शङ्कः कात्यायनो भृगः । प्रचेता नारदो योगी वोधायनपितामहौ ॥ समन्तः कश्यपो वभः पैठीनो व्याघ एव च । सत्यव्रतो भरद्वाजो गार्यः कार्णाजिनिस्तथा ॥ जावाहिर्जमदिमिथ लौगाक्षिर्वस्वसंभवः । इति धर्मश्रणेतारः षट्त्रिंशहष्यस्तथा ॥

¹ Vide Mahābhāṣya, I. 1. 47: नैवेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पटन्ति अपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्ता-मिति and V. 1. 119: नैवेश्वर आज्ञापयित नापि धर्मसूत्रकाराः पटन्ति इमनिच्प्रभृतिभिरपवादैः समावेशो भवतीति । ² See Yājñavalkyasmrti, I. 4, 5:

<sup>4</sup> Quoted in Caturvargacintāmaņi, vol. I (BIS 72), p. 527: मनुविष्णुयमदक्षाङ्गिरोऽत्रिबृहस्पत्युशन-आपस्तम्बवसिष्ठकात्यायनपगशरब्यासशङ्खलिखितसंवर्तगौतमशातातपहारीतयाज्ञवल्क्यप्रचेतसाद्य: ।

Prayogapārijāta <sup>1</sup> and Vaijayantī <sup>2</sup> mention fifty-seven. These Smṛti-s being written by different authors at different times, it was but natural if they seemed to contradict one another with regard to certain points. Hence learned scholars set themselves to write works, sometimes voluminous, discussing such problems and arriving at definite conclusions. These works are called Nibandha-smṛti-s or digests. Among them, the Smṛticandrikā, Kṛtyakalpataru, Hemādri and Vīramitrodaya deserve special mention. Commentaries on certain important Mūla-smṛti-s like those of Manu, Yājñavalkya, Viṣṇu and Parāśara were also written. Among the commentators Medhātithi, Vijñāneśvara, Aparārka, Kullūka, Mādhavācārya and Nandapaṇḍita figure prominently.

THE VIȘNUSMŖTI

The Visnusmṛti belongs to the category of Mūla-smṛti-s and occupies a prominent place among them, though it is not one of the earliest. No importance can be attached to the order in which the Smṛti-s are mentioned in other works, because the latter do not agree with one another in this

<sup>1</sup> p. 2 f. (Mysore ed.):

मनुर्बृहस्पतिर्दक्षो गौतमोऽथ यमोऽङ्गिराः । योगीश्वरः प्रचेताश्व शातातपपराशरी ॥ संवर्तोदानसौ राङ्गलिखितावित्ररेव च। विष्ण्वापस्तम्बहारीता धर्मशास्त्रवर्वकाः ॥ एते ह्यष्टादश प्रोक्ता मुनयो नियतवताः। जावालिनीचिकेतश्च स्कन्दो लीगाक्षिकाइयपी ॥ व्यासः सनत्कुमारश्च शन्तनुर्जनकस्तथा । व्याघः कात्यायनश्चैव जातूकर्ण्यः कपिञ्जलः ॥ बोधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथैव च। पैठीनसिगोंभिलश्चेत्युपस्मृतिविधायकाः ॥ वसिष्ठो नारदश्चेव सुमन्तुश्च पितामहः। विष्णुः कार्ण्णाजिनिः सत्यवतो गार्ग्यश्च देवलः ॥ जमद्ग्निर्भरद्वाजः पुलस्यः पुलहः ऋतुः। आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिर्वत्स एव च॥ पारस्करश्चर्धशृङ्गो वैजवापस्तथैव च। इत्यन्ये स्मृतिकर्तार एकविंशतिरीरिताः ॥

² Ch. 100. 1: मन्वादिपणीतेष्वष्टादशसु धर्मशास्त्रेषु जाबाल्यादिपणीतेष्वष्टादशसु विसष्टादिपणीतेष्वेकविंशति-धर्मशास्त्रेषु and ch. 83. 8: सप्तपञ्चाशतां स्मृतीनामन्यतमायाः पारगः।

respect: Yājñavalkya has Viṣṇu as the third in his list, Śaṅkhalikhita places it second and Paiṭhīnasi makes it the thirteenth. The Viṣṇusmṛti is said to have been revealed by the God Viṣṇu to the Goddess Earth and is in this respect unique. It apparently won great popularity as many famous authors like Vijñāneśvara (A.D. 1050), Aparārka (A.D. 1115), Devaṇabhaṭṭa (A.D. 1200) and Mādhavācārya (A.D. 1350) have profusely quoted passages from it.

#### Extent of the Work

The work is strangely enough divided into one hundred chapters or adhyāya-s, the first being introductory and the last three panegyrical of God Viṣṇu, Lakṣmī and the work itself respectively. The commentator, Nandapaṇḍita, is of the opinion that these four chapters are later additions made by a sage. But this addition must, however, have taken place long ago as a verse in chapter 99 has been quoted by Vedāntadeśika (A.D. 1300).¹ While commenting on the last verse of chapter 98, Nandapaṇḍita points out that the total number (96) of laudatory epithets of Śrī Vāsudeva in this chapter correspond to the number of chapters in the work. Thus, according to Nandapaṇḍita, the text of the Viṣṇusmṛti contained originally only 96 chapters, omitting chapters 1 and 98 to 100.

The chapters are not uniform in length. The longest is chapter 5 with 197 aphorisms (183 in prose and 14 in verse), while the shortest are 34, 39, 40, 42 and 76 with only two aphorisms (one in prose and one in verse). Generally all the chapters have one or more verses only at the end except chapters 54 and 96 which have also a verse in the middle. Chapters 1, 99 and 100 are wholly in verse while chapter 74 is entirely in prose. Chapters 48, 73 and 86 cite some Vedic hymns in full, while chapters 65 and 67 contain only the initial words (pratīka-s). Chapter 56 refers to some hymns by their conventional names (aghamarṣaṇa, devakṛta, taratsamandīya, etc.).

Relation to Other Smrti-s, etc.

The Viṣṇusmṛti is related to the Kaṭha Śākhā of the Caraka school of the Black Yajurveda. The Vaijayantī states that the Viṣṇusmṛti belongs to

<sup>1</sup> Vide Catuḥślokībhāṣya, 1: श्रीविष्णुस्मृतौ भुमिवाक्यम्—आकम्य सर्वौ तु यथा त्रिलोकीम्, etc.

the Katha Śākhā.1 Many hymns cited in chapters 21, 67, 73 and 86 of the Visnusmṛti are also found quoted in chapters 54, 59, 63 and 66 of the Kāthakagrhyasūtra which is also called Laugākṣigrhyasūtra. Pandit Madhusudan Kaul Sastri states in his introduction to the latter work that the Kāṭhakagṛhyasūtra is also called Carakagṛhyasūtra or Cārāyaṇīyagṛhyasūtra.2 His statements are evidently based on the remarks found written on the MSS. used by Dr. W. Caland for his edition of the Kāṭhakagṛhyasūtra.3 Caraka is a common term embracing twelve sub-divisions of the school 4 and Caraka is said to be the name of Vaisampāyana.<sup>5</sup> Hence the twelve sub-divisions might have originated from the pupils of Vaisampāyana and are therefore called Caraka-s.

Many verses found in the Visnusmṛti are traceable to the Manusmṛti, the Yājñavalkyasmṛti and the Bhagavadgītā. As this topic has been dealt with in detail by P. V. Kane, I confine myself only to one or two instances. Verses 59 to 78 in chapter 51 of the Visnusmrti are the same as verses 34 to 53 of chapter 5 of the Manusmṛti. Verses 41 and 39 in chapters 6 and 8 respectively of the Visnusmṛti are identical with verses 53 and 79 of chapter 2 of the Yājñavalkyasmṛti. Verses 48, 49 and 51 to 53 of chapter 20 of the Visnusmṛti are identical with verses 28, 13 and 23 to 25 of chapter 2 of the Bhagavadgītā.

The Viṣṇusmṛti generally resembles the Vasiṣṭhadharmasūtra in style and in treatment of the subjects. Like the Manusmrti, the Visnusmrti too devotes the last portion to teach about meditation on God. Some sūtra-s in chapter 56 of the Viṣṇusmṛti are found in the Śankhasmṛti. The worship of Śrī Vāsudeva is described as found in the Visnudharmottara. Verses 3 to 12 of chapter 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide ch. 67.3. This is corroborated by Vācaspati's statement in his Śrāddhakalpa also known as Pitrbhaktitarangini, quoted by P. V. Kane in the History of Dharmaśāstra (HDS), vol. I, 1930 (Additions and Corrections), p. vi: यत्त्विमं परिस्तीर्य पौष्णं श्रपित्वा पूषा गा इति विष्णुस्मृतावुक्तं तत् कउशाखिपरम्; तस्य तत्सूत्रकारत्वात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kashmir Series of Texts and Studies 49, p. 6. 3 Dayananda Mahavidyalaya Sanskrit Series 9, Lahore, pp. iv-v.

<sup>-</sup> Dayananda manayana, a Sanskrit Series 132, p. 31: यजुर्नेदस्य षडशीति-भेदा भवन्ति। तत्र चरका नाम द्वादश भेदा भवन्ति। चरकाः, आह्वरकाः, कठाः, प्राच्यकठाः, कपिष्ठलकठाः,

चारायणीयाः, वारायणीयाः, वार्त्तान्तवेयाः, श्वेताश्वतराः, औपमन्यवः, पाताण्डनीयाः, मैत्रायणीयाश्वति । थाः, वारावणात्राः, वाराप्तियाः, Series 37, vol. I, p. 352: चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । तत्तंबन्धेन 5 Kasikā, Kashi Sanskrit Series 37, vol. I, p. 352: चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । तत्तंबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनः चरका इत्युच्यन्ते ।

of the Viṣṇusmṛti are found in chapter 213 of the Brahmapurāṇa. Almost all the Nibandha-smṛti-s like the Kṛtyakalpataru, Smṛticandrikā and Vīramitro-daya quote passages from the Viṣṇusmṛti, which is referred to as the Bṛhadviṣṇusmṛti in the Mitākṣarā.¹

#### Some Noteworthy Points

Verses 44, 78 and 15 of chapters 15, 51 and 97 respectively give the derivation of the words putra, māṃsa and puruṣa following their etymological meanings. Generally most of the verses are written in Anuṣṭubh metre with the exception of one or two in Triṣṭubh. The work knows the Pāñcarātra system, as the Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha incarnations and the arcā form of Viṣṇu are mentioned, giving pre-eminence to Vāsudeva among the divinities (see ch. 67). Chapter 43 enumerates twenty-one hells (naraka-s) and gives a terrible description of them and of the torments to be experienced by sinners. The seven days of the week with the deities presiding over them, the twenty-seven stars or nakṣatra-s with their presiding deities and the fifteen lunar days or tithi-s are mentioned in connection with the performance of Śrāddha ceremonies with specific objects (ch. 78). The word pustaka is used in 18.44 and 23.56.

#### Contents of the Chapters

Ch. 1. Legend about the lifting of Goddess Earth by the Divine Boar (Yajñavarāha incarnation of Viṣṇu). Prayer to Viṣṇu by Goddess Earth for teaching her the Dharma of the four castes. Ch. 2. Four castes and their duties. Ch. 3. Duties of kings; appointment of officers in Government; rates of taxation; no one in the country should starve for want of food. Ch. 4. Weights and measures. Ch. 5. Punishments for various crimes: forgery; murder; theft; reviling; immoral actions; injury to others; using false weights in trade; wrong medical treatment; bribery in official circles; offering invalid mortgage. Ch. 6. Rates of interest on loan, security. Ch. 7. Validity of documents with or without witness. Ch. 8. Witnesses and their qualifications. Ch. 9. General rules about ordeals. Ch. 10. Ordeal of balance (tulā). Ch. 11. Ordeal of fire. Ch. 12. Ordeal of water.

<sup>1</sup> Vide III. 242, 261.

Ch. 13. Ordeal of poison. Ch. 14. Ordeal of sacred water (kośa). Ch. 15. Twelve kinds of sons and their shares in property; persons unfit for shares. Ch. 16. Sons born of mixed marriages. Chs. 17 and 18. Rules for partition of property. Ch. 19. Cremation of dead body; pollution on death. Ch. 20. Duration of four Yuga-s, Manvantara-s, Kalpa-s, day and night of Brahman (Creator); duration of the life of the Creator Brahman; Mahākalpa. One should not grieve too much on the death of relations. Ch. 21. Obsequial ceremonies. Ch. 22. Pollution on birth and death of relations. Ch. 23. Purification to remove the pollution. Ch. 24. Girls who are eligible for marriage with men of various castes; different forms of marriage. Ch. 25. Duties of married women: living in harmony with her husband; she must be of frugal habits. Ch. 26. The wife married from the same caste eligible to take part in religious ceremonies along with her husband. Ch. 27. Religious sacraments such as Garbhādhāna, Jātakarman, Nāmakaraņa, Annaprāśana, Caula and Upanayana. Upanayana must not be delayed beyond the sixteenth year in the case of a Brāhmana boy. Ch. 28. Duties and conduct of a Brahmacārin; he must be always obedient to his teacher. Ch. 29. Greatness of a teacher; definitions of Ācārya, Upādhyāya and Rtvik. Ch. 30. Upākarman, Utsarga, list of holidays on which the Veda should not be studied. Ch. 31. Father, mother and spiritual teacher are specially venerable superiors. Ch. 32 List of other persons to be respected. Ch. 33. Passion, anger and greed are the natural enemies of men, specially of householders; they are the main causes of crimes. Ch. 34. The worst type of sins (atipātaka-s). Ch. 35. The five great sins such as drinking spirituous liquor and stealing gold. Ch. 36. Anupātaka-s or heinous crimes such as theft and murder. Ch. 37. Upapātaka-s or minor sins such as reviling the Veda-s, teaching the Veda for a reward, etc. Ch. 38. Jātibhraṃśakara (sins leading to loss of caste). Ch. 39. Samkarikarana (sins leading to mixture of castes) such as killing animals, etc. Ch. 40. Apātrīkaraņa (sins leading to unworthiness). Ch. 41. Malinikarana (sins causing defilement). Ch. 42. Prakīrņaka (miscellaneous sins). Ch. 43. Enumeration of diverse hells for sinners. Ch. 44. Rebirth of sinners among animals. Ch. 45. Various diseases of sinners. Ch. 46. Penances: Aghamarşana, Prājāpatya, Taptakrechra, Šītakrechra, Krechrātikrechra, Udakakrechra, Mūlakrechra, Śrīphalakrechra, Parāka, Sāmtapana, Mahāsāmtapana, Atisāmtapana, Tulāpuruṣa and Parņakrechra. Ch. 47. Cāndrāyaņa, Yaticāndrāyaņa, Šiśucāndrāyaņa.

Ch. 48. Yāvakavrata (vow to live only on barley). Ch. 49. Viṣṇuvrata (vow to please Viṣṇu). Ch. 50. Expiations for killing human beings and animals. Ch. 51. Expiations for drinking spirituous liquor and eating prohibited food; flesh-eating is severely condemned. Ch. 52. Expiations for stealing gold, etc. Ch. 53. Expiations for forbidden sexual relations. Ch. 54. Expiations for association with sinners. Ch. 55. Expiations for secret sins; greatness of Gāyatrī hymn. Ch. 56. Purificatory Vedic hymns. Ch. 57. Sinners who must be completely avoided. Ch. 58. Three kinds of wealth: pure, impure and mixed. Ch. 59. Religious observances for a householder; alms should never be refused to beggars. Ch. 60. Cleaning of the body at dawn. Ch. 61. Cleaning of teeth with twigs; prohibited twigs; teeth must be cleaned silently before sunrise. Ch. 62. Rules for ācamana (sipping of water using certain prescribed mantra-s). Ch. 63. Rules for starting on a journey; good and bad omens. Ch. 64. Rules for daily bath and offering of oblations to divinities and manes. Ch. 65. Details of the daily worship of God Vāsudeva. Ch. 66. Materials of worship of God Vāsudeva such as flowers, incense, cloth, food. Ch. 67. Vaisvadeva ceremony. Ch. 68. Rules about time and manner of taking food. Ch. 69. Restrictions on sexual intercourse with a wife. Ch. 70. Rules about sleep. Ch. 71. General rules of conduct for a householder. Ch. 72. Control of the mind and other senses. Ch. 73. The procedure of Śrāddha ceremony, number of Brāhmaṇa-s to be fed, hymns to be used, prayer to Brāhmaņa-s fed. Ch. 74. Performance of Astakā Śrāddha. Ch. 75. Manes meant to be worshipped in Śrāddha. Chs. 76 and 77. Times of Śrāddha-s. Ch. 78. Seven week days, twenty-seven stars, fifteen lunar days or tithi-s recommended for Śrāddha, according to various objects or desires. Ch. 79. Materials prohibited in Śrāddha. Ch. 80. Materials recommended in Śrāddha. Ch. 81. General rules to be observed in Śrāddha. Ch. 82. Persons unfit to be fed in Śrāddha. Ch. 83. Persons fit to be fed in Śrāddha. Ch. 84. Places prohibited for the performance of Śrāddha. Ch. 85. Sacred places for the performance of Śrāddha. Ch. 86. Letting loose a bull (vṛṣotsarga). Ch. 87. Gift of skin of a black antelope. Ch. 88. Gift of a cow. Ch. 89. Sacred bath during the month of Karttika. Ch. 90. Gifts to be given in the months of Mārgaśīrṣa, Pauṣa and Māgha. Ch. 91. Gift for public use of well, tank, garden, temple, etc. Ch. 92. Gift of land, horse, gold, silver, food, bed, umbrella, etc. Ch. 93. Persons fit to receive the gifts. Ch. 94. Rules prescribed for Vanaprastha (forest hermit).

Ch. 95. Food, austerities and conduct of a Vānaprastha. Ch. 96. Saṃnyāsin-s, their life, duty, detachment from worldly affairs. Anatomy of human body. Ch. 97. Meditation on God Vāsudeva. Ch. 98. Praise of Vāsudeva by Goddess Earth. Ch. 99. Praise of Lakṣmī by Goddess Earth. Ch. 100. Reward for studying the work.

#### THE VAIJAYANTI

The Vaijayantī by Nandapaṇḍita alias Vināyakapaṇḍita of Varanasi or Benares is an exhaustive and learned commentary, the only one known to have been written on the Viṣṇusmṛti. It explains the meaning of almost all the words of the text as well as the difficult passages quoted. Nandapaṇḍita gives a clear exposition of the topics dealt with in the text by quoting abundantly various relevant passages from major Smṛti-s like those of Āpastamba, Bodhāyana, Āśvalāyana, Manu, Yājñavalkya, Gautama, Vasiṣṭha, Parāśara, Śaṅkha and Hārīta, and some minor Smṛti-s like those of Yama, Saṃvarta and Paiṭhīnasi. He tries to arrive at an acceptable conclusion after discussing diverse passages which seem to conflict with one another.

#### Criticism against Other Authors

The author does not hesitate to criticize even well-known writers in the field like Vijñāneśvara, Mādhavācārya and others, as can be seen from the instances quoted below:

- Vaijayantī, p. 50: यत्तु "इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्" इति योगीश्वरवाक्ये इतरशब्दः अविद्वद्वाह्मणक्षित्रयादिपरो व्याख्यातो मिताक्षरायां, तत् क्षत्रियवैदयविषयकै- तद्वचनद्वयादर्शननिबन्धनमिति मन्तव्यम् । (cf. Mitā., II. 35)
  - ,, p. 156: एवंच ''आधे: स्त्रीकरणात् सिद्धिः'' इति ; अस्य च फलम् ''आधे प्रतिप्रहे क्रीते '' इत्युक्ता या स्वीकारान्ता किया, सा पूर्वा बलवती । स्वीकाररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति यत् विवृतमाचार्यैः, तत् पूर्वापरविरोधाच्चिन्त्यम् । (cf. Mitā., II. 60)
  - ,, p. 170: यत्तु अल्पेऽप्युपमेश्गे महत्यिप वृद्धिर्हातःया, समयातिक्रमादिति विज्ञानेश्वर-व्याख्यानं, तत् मनुवचनविरोधादुपेक्ष्यम् । (cf. *Mitā.*, II. 59)

- Vaijayantī, p. 199: यतु मिताक्षरायामस्य वावयस्येदमेव व्याख्यानं युक्ततरमिति, तत् "आधौ प्रतिप्रहे की.ते" इत्यनेन गतार्थत्वात् पुनरुक्तमिति चिन्त्यम्। (cf. Mitā., II. 17)
  - " p. 292: यतु एकरोषे विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातात् एकरोषाभावे च मातापितरा-विति मातृशब्दस्य पूर्वे श्रवणात् पाठक्रभादेवार्थक्रमावगमात् प्रथमं माता गृह्धीयात् पश्चात् पितेति व्याख्यातम्, तदसत्; मूलवाक्ये तदभावेनार्थकमो गृह्यते 'अग्नि-होत्रं जुहोति, यवागूं पचति । इतिवत् । (cf. Mitā., II. 135)
  - " p. 296: यतु यतिवर्णिनोराचार्याभावमभिषेत्य प्रातिल्लोम्यक्रमेणेति व्याख्यातं, तत् हारीत-विष्णुशङ्खवाक्यादर्शनमूलकमित्युपेक्ष्यम् । (cf. Mitā., II. 137)
  - ,, p. 301 : यत्तु "अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंसृष्टी " इत्यन्वयन्यति-रेकाभ्यामन्योदर्यस्य संसृष्टित्वमेव धनभाक्तवे हेतुरिति प्राचोक्तं, तिच्चन्त्यम् ; संसृष्टिवाक्यस्य पत्न्याद्यपवादकत्वोक्त्यैवैतदर्थसिद्धेः वाक्यारम्भानर्थक्यात् । (cf. Mitā., II. 139)
  - " p. 308: एतेन आतृभगिन्योः संभूयांशहरत्वं नास्ति, इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वैकशोषाभावादप्रतीतेः, इति परास्तम् ; " चार्थे द्वन्द्वः " इत्यनेनेतरेतरयोगस्य चार्थत्वात् । (cf. Mitā., II. 145)
  - " p. 365: यतु नद्यादिव्यवहितदेशान्तरमृते तत्सिपण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रयादर्वागिप सद्यः शौचमिति **मिताक्षरोक्तं,** तत् विण्वादिवाक्यविरोधादुपेक्षणीयम् । (cf. Mitā., III. 21)
  - " p. 383: एतेन एषामुज्णेन वारिणा शुद्धिरिति मित्ताक्षराज्याख्यानं प्रामादिकमवगम्यते । (cf. Mitā., I. 184)
  - "p. 421f: एतेन पुंसवनस्य क्षेत्रसंस्कारतया सकृत्करणं मन्यमानी विज्ञानेश्वरोऽिष परास्तः । (cf. Mitā., I. 11)
  - " p. 475: यत्तु "स तस्यैव व्रतं कुर्यात्" इति व्रतशब्दोपादानात् मरणस्य च व्रतशब्दा-वाच्यत्वात् संसर्गिणो न मरणान्तिकमिति, तत् कूर्मवाक्येनैव परिहृतम् । (cf. Mitā., III. 261)

- Vaijayantī, p. 489: यत्तु 'गृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानम् ' इति ऋणानां चानपिक्रयेत्यस्य व्याख्यानं, तत् न सुन्दरम् ; तस्य पूर्वीदाहृतहारीत्वाक्याभिहितस्तेयावान्तरभेदत्वेन पौनरक्त्यात् । (cf. Mitā., III. 234)
  - ,, p. 512: एतेन क्षयित्व।दिरुक्षणकथनं न तद्युक्तानां द्वादशवार्षिक।दिव्रतप्राप्त्यर्थमिति प्राचां प्रोढिवचनमपास्तम् । (cf. Mitā., III. 216)
  - ,, p. 512: यच तदारब्धफलनाशार्थोऽप्यपूर्वनाशो नान्वेवणीयः, निमित्तकारणनाशेन कार्य-नाशाभावादिति, तद्यापाततः; दुरितैकनिदानत्ववत् व्याध्यादेः दुरितनाशैक-नाद्यत्वस्यापि शब्दैकसमधिगम्यत्वेन लौकिकतर्कनिरसनात्। (cf. Mitā., III. 216)
  - ,, p. 512: यद्प्युक्तं नैसर्गिकं कौनख्यादि न प्रत्यानेयमिति, तदपि प्रत्यक्षविरुद्धम् ; प्रायश्चित्तेन रोगनिवृत्तेः प्रत्यक्षोपलम्भात् । (cf. Mitā., III. 216)
  - ,, p. 512: यद्युक्तं नरकतिर्यग्वेन्याद्यनुभूतवतः कौनख्यादिकं चरमं फलम् ; तेन चोत्पन्नमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशात् न प्रायश्चित्तेनार्थ इति, तदपि न ; सत्यं नाश्यते, परं तु न कृत्स्नम् । (cf. Mitā., III. 216)
  - ,, p. 513: यदप्युक्तं नापि संव्यवहारार्थम्; शिष्टैस्तेषामपरिहारादिति, तदपि न ; "सर्वे संचारिणो नेत्रत्विग्वकारा विशेषतः" इत्यित्रिणा रोगमात्रस्य संचारित्वोक्त्या "व्याधितैर्ने च संविशेत्" इति योगिना रोगिपरिहारामिधानाच । (cf. Mitā., III. 216)
  - ,, p. 513: यद्प्युक्तं यद्पि कौनस्यादौ वासिष्ठं क्रुच्छ्प्रायश्चित्तं तद्पि नैमित्तिकमेव, न पापक्षयार्थमिति, तद्पि न संभवति; प्रायश्चित्तस्य कौनस्यानुमितपापक्षयार्थत्वे नैमित्तिकत्वायोगात्। (cf. Mitā., III. 216)
  - "p. 147: यतु ' स्वयं प्राप्तं धनमविभक्तैर्भातृभिरननुज्ञातमि देयम्' इति **माधव**ज्याख्यानम् , तत्र धनशब्देन यदि स्थावरमुच्यते तदा "स्थावरं द्विपदं च" इत्यादिवचनविरोधः । (cf. Vyavahāramādhavīya, BIS 94, vol. III, p. 226)

Vaijayantī, p. 288: यत्तु " स्थावरं मुक्त्वा " इति वचनं दायादानुमितं विना स्थावरदानविक्रयादि-निषेधपरमिति, तदपि प्रमाणाभावप्रस्तम् ।

(cf. Vyavahāramādhavīya, BIS 94, vol. III, p. 360)

- " p. 162: अथ 'नाततायिवधे ' इत्येकम् । 'दोषोऽन्यत्र ' इत्यपरम् । 'गोब्राह्मणवधात् स्नातः प्रायश्चित्तं कुर्यात् ' इत्यप्रेतनसूत्रानुप्रविष्टं तृतीयम् । एवं सूत्रत्रयकरणेनाद्यस्य पूर्वोक्तब्रह्मवधप्रायश्चित्तापवादार्थत्वम् । द्वितीयस्यानाततायिवधे दोषप्रतिपादकत्वम् । तृतीयस्य गोब्राह्मणवधहेतुकप्रायश्चिताङ्गस्नानप्रतिपादकत्वमिति भवदेवव्याख्यानुसरणं कार्यमिति चेत्; न, एवं सति 'दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मणवयात् ' इति भागे 'दोषोऽन्यत्र ' इति द्वितीयसूत्रानर्थवयं दुष्परिहरमेव <sup>1</sup>।
- , p. 302: अत्रापरार्क:—अपुत्रधनं आतॄणामित्युक्तम् । तत्रायं विशेषः ; संसृष्टिनः सोद्रस्य मृतस्यांशं सोद्रः संसृष्टी गृह्णीयात् । तस्मिन् मृते जातस्य पुत्रस्य द्वादिति तु प्रासिक्षकम् । सोद्र्यत्यामावे तु नांशभाक्त्वमिति स्पष्ट्यति . . . , तत् आमूढं शिथिलम् । (cf. Aparārka on Yājñavalkyasmṛti, II. 139)
- ,, p. 470: ब्राह्मणग्रहणात् ब्राह्मणीसुवर्णस्तेयं न महापातकम् , ब्राह्मणीवधवत् , इत्यपरार्कः । तत्र ब्राह्मणीवधस्थोपपातकत्वोक्त्या तन्निवृत्तिः । न प्रकृते ; तदभावात् । (cf. Aparārka on Yājñavalkyasmṛti, III. 256)
- ,, p. 318: यत्तु अंशादिविक्रयात् विवाहोपयुक्तद्रव्यमात्रं रुभेत, "कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वसु " इति देवलवचनादिति चिन्द्रकाचमत्कृतम्, तन्नः " विभज्यमाने दायाचे कन्या अलंकारं वैवाहिकं स्त्रीधनं च रुभेत " इति श्रृङ्खस्मरणविरोधात्। (cf. Smṛticandrikā, p. 268)
- " p. 471: एतेन,

"आचार्यस्तु पिता ज्येष्ठो अता चैव महीपितः । मातुलः श्वशुरस्त्राता मातामहपितामहौ । वर्णश्रेष्ठः पितृव्यश्च पुंस्येते गुरवो मताः ॥ "

इति देवलोक्तमपि परास्तम् ; निषेकरूपप्रवृत्तिनिमित्ताभावात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This perhaps refers to Bhavadeva's interpretation of the passage in his *Prāyaścitla-nirūpaṇa* for which see *HDS*, vol. I, p. 303 and *JASB*, 1912, p. 335.

Different Readings and Interpretations without Criticism

Vaijayanti, p. 118: शङ्कालिखितौ—" अथ ऋत्विजि वृते यदि पश्चादन्यं वृण्यात् पूर्ववृतस्यैव दक्षिणा
. . . स एवादुष्टस्तस्य ऋत्विक् कुलोपाध्यायः । "

Candesvara reads and interprets this passage differently:

"स एव वा दुष्टः, तस्य ऋत्विक्कुलोपाध्यायः" अथ स्वभावत एव दुष्ट इति विज्ञायते, तदा यजमानस्य ऋत्विक्कुलपरीक्षाधिकृत उपाध्याय एव दण्ड्यः।

(cf. Vivādaratnākara, BIS 103, pp. 121, 122)

,, p. 372: "अथे। खल्वाहुरभ्यञ्जनं वा स्त्रिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृह्यम् " इति । अभ्यञ्जनं व्यवायः । तदेव स्त्रिया अन्नं तर्पकम् । तदेव स्त्रिया अन्नं तर्पकम् । तदेव न प्रतिगृह्यम् , न कर्तव्यम् ।

Bhāskara's interpretation:

अभ्यज्यते परिष्क्रियते शरीरमनेनेति अभ्यञ्जनं तैलादि । तचानं स्त्रीणां प्रियतमत्वात् । तस्मात् तदेव तस्या अन्नं न प्रतिप्राह्यम् । केचिदाहुः— तया अभ्यञ्जनं न कर्तव्यमिति ।

Sāyaṇa's interpretation:

स्त्रियाः श्रङ्गारोपयोगित्वेनाभ्यञ्जनमेवात्रस्थानीयम्। तदीयं तैलःदिकमेव न गृह्णीयात्। तया वा स्वश्रारीराभ्यञ्जनं न कार्यम् ।

(cf. Taittirīya-saṃhitā, II.5.1.6)

,, p. 490: निन्दितार्घोपजीवनम् । निन्दितस्याराजकृतस्यार्घस्य मूल्यस्योपजीवनम् । Aparārka:

> निन्दितार्थोपजीवनम् । अनिषिद्धविक्रयस्यापि पण्यस्य प्रतिषिद्धार्थोपजीवनम् । Vijñāneśvara:

> > अराजस्थापितार्थोपजीवनम् ।

(cf. Mitā., III. 236)

,, p. 545: कपालं च चिह्नार्थं, न मोजनाद्यर्थम् ; " पुरुषशिरः प्रतिपादनार्थं खट्टाङ्गं दण्डार्थे " इत्यापस्तम्बीयात् । प्रतिपादनं ब्रह्महत्याज्ञापनम् ।

Haradatta reads puruṣaśiraḥ pratīpānārtham and explains the meaning of the word pratīpānārtham thus:

प्रतिः धात्वर्थवाची " उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्" इति बाहुलको दीर्घः । पानमेव प्रतीपानम् । पानप्रहणमुपलक्षणम् ; भोजनमपि तत्रैव । (cf. Āpastambadharmasūtra, I. 28. 21)

Vaijayantī, p. 625: वेदाग्न्युत्सादी त्रिषवणस्त्रायी; अन्युत्सादी आहितानामभीनां श्रीतस्मार्तानां त्यक्ता ।

Maskarin explains the word agnyutsādī:

यस्य देशोपस्रवादिना श्रोताझीनां बहुकालं वियोगो भवति, सः अम्युत्सादी । . . . सार्तस्य तु पुनराधानमतीतकालहोमश्चेव । न प्रायश्चित्तान्तरमस्ति । (cf. Gautamadharmasūtra, XXII. 36)

,, p. 627: प्रायश्चित्तमाह गौतम:—" अन्युत्सादिनिराक्तत्युपपातकेषु चैवम् " इति । अम्यु-त्सादी व्याख्यातः । निराक्ततिः शक्ताविप वेदाध्ययनशूत्यः । Maskarin explains:

निराकृतिः न कचिदाश्रमे व्यवस्थितः ।

(cf. Gautamadharmasūtra, XV. 17)

,, p. 645: नम इति ; " नम इदुग्रं नम आ विवासे " इति ऋक् ।
Kullūka says:

"नम इन्द्रश्च" इत्येतां वा ऋचम्। (cf. Manusmṛti, XI. 256)

,, p. 684: उपवेशनस्थलाभावे तिष्ठतापि कार्यम्; "तिष्ठनाचामेत् प्रह्वो वा " इत्यापस्त-म्बीयात् ।

Haradatta comments on the sūtra, tiṣṭhannācāmet prahvo  $v\bar{a}$ , thus: tiṣṭhan prahvo  $v\bar{a}$  nācāmet. He subsequently gives another meaning according to others:

अपर आह—असादेव प्रतिषेधात् कचित् तिष्ठतः प्रह्वस्य चाचमनमभ्यनु-ज्ञातं भवति । भूमिगतास्वप्यु तीरस्यायोग्यत्वे उरुद्देन्ने नाभिद्देने वा जले स्थितस्याचमनं भवति ।

Nandapandita takes the second meaning of Haradatta for his support. (cf. Apastambadharmasūtra, I. 16. 1)

Vaijayantī, p. 750: Nandapaṇḍita divides the Bodhāyanadharmasūtra, I. 3. 6, into two parts, reads the latter portion along with the next sūtra and gives different interpretations:

" औपासनो दर्शपूर्णमासौ पर्वसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम् " इति **बोधायनीयात्** । औपासनः स्मार्ताधिमान् ।

Govindasvāmin, reads aupāsanam instead of aupāsanaḥ and gives a different meaning:

उप्णीषमजिनमुत्तरीयमुपानही छत्रं चौपासनं दर्शपूर्णमासौ ।

(cf. Bodhāyanadharmasūtra, I. 3. 6)

,, p. 555: वेस्यावधे गौतम:—" वैशिकेन किंचित् ग इति । वैशिकं वेस्याकर्म । तेन जीवन्तीं हत्वा किंचित् अष्टमुष्टिधान्यं दद्यात् ।

Maskarin reads and interprets the sūtra differently:

"वैशिके न किंचित्" वैश्य(वेश्या)कर्मणा जीवन्त्यां हतायां न किंचिदिप कर्तव्यम् । (cf. Gautamadharmasūtra, XXII. 29)

Some Noteworthy Points

In the Vaijayanti, 37. 15, the passages beginning with sodaryatvam tv atra trividham on page 484 and ending with na parivindatīti vākyadvayasyārthaḥ on page 487 are identical with those on pages 760 to 764 of the Saṃskāra-prakāśa of the Vīramitrodaya.¹ Nandapaṇḍita and Mitramiśra are known to have been contemporaries. Nandapaṇḍita mentions names of works like Puṣpasāra (p. 713), Tattvasāgara (p. 714), Ratnakośa (p. 714) and Mantrakośa (p. 716), which are not widely known.

That the text of the *Visnusmṛti* and the commentary *Vaijayantī* come to an end with chapter 100 is evident from the fact that this chapter is devoted to praising the text, that some concluding verses are seen at the end of the commentary on this chapter and that the date of copying of the original MS. is given after the colophon.<sup>2</sup> But the commentator Nandapaṇḍita writes some verses under the heading 'Uttaracarita' describing

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CSS 30, vol. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शके १७८६ कार्त्तिकग्रुक्त ८ इन्डुवारतिह ने संपूर्णमस्त । ग्रुमं भवतु ।

the attainment of mokṣa by his patron Keśavanāyaka by breathing his last at Maṇikarṇikā, the holy spot in Varanasi. He makes this additional portion chapter 101 of the commentary Vaijayantī. Again there are three additional verses by Nandapaṇḍita referring to the faultlessness of his commentary and requesting learned readers to point out mistakes if any. Following these are six verses written by one Tārācandra Cakravartin in praise of the prince Vāvarasa (son of Keśavanāyaka) and Nandapaṇḍita. Then an additional verse gives the date of composition of the commentary Vaijayantī.

#### NANDAPANDITA

His Date

For fixing the date of Nandapaṇḍita, fortunately we have definite records. It is explicitly stated in a verse found at the end of the Vaijayantī that it was completed in Saṃvat 1679, corresponding to A.D. 1623.¹ A manuscript of his work Mādhavānanda bears the date Saṃvat 1655, corresponding to A.D. 1599² while a manuscript of the Suddhicandrikā (commentary on the Ṣaḍaśīti) is dated Saṃvat 1660 corresponding to A.D. 1603.³ One of the manuscripts of his work Śrāddhakalpalatā bears the date Saṃvat 1641 corresponding to A.D. 1585.⁴ These three manuscripts are believed to have been copied either by the author himself or by some scribes under his direction. Therefore Nandapaṇḍita's literary activities may be assigned to A.D. 1580 to 1630.⁵

The following authors are believed to have been contemporaries of Nandapaņdita at Varanasi: Nārāyaṇabhaṭṭa, Śaṃkarabhaṭṭa, Vidyānivāsabhaṭṭācārya, Nṛsiṃhāśramamuni, Madhusūdanasarasvatī and Nīlakaṇṭhadaivajña.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Vide the 7th verse of the conclusion of the work:

वर्षे विक्रमभास्करस्य गणिते नन्दाद्विषड्भूमिभिः
पूर्णे कार्त्तिकमासि वृश्चिकगते भानौ वृषस्थे विधौ ।
कारयां केशवनायकस्य नृपतेराज्ञामवाप्य स्मृतेविष्णोर्व्याकृतिमाचकार विमलां श्रीनन्दशर्मा सुधीः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See *HDS*, vol. I, p. 431.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See Indian Historical Quarterly, vol. 28, p. 93.

<sup>4</sup> See The Poona Orientalist, vol. 15, p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid., p. 64.

Vide the English Foreword to the Navarātrapradīpa, p. 2.

#### His Other Works

Besides the Vaijayanti, Nandapandita is known to have written the following works:1

- 1. Dattakacandrikā
- Dattakamīmāmsā 2 2.
- 3. Harivamsavilāsa
- 4. Jyotihśāstrasamuccaya 3
- 5. Kāśīprakāśa
- Mādhavānandakāvya 6.
- 7. Māmsamimāmsā
- 8. Navarātrapradīpa 4
- Pramitākṣarā, Mitākṣarāvyākhyā 9.
- 10. Sāpiņdyanirnaya
- 11. Smārtasamuccaya 5
- 12. Smrtisindhu
- 13. Śrāddhakalpalatā 6
- Śrāddhamīmāṃsā 14.
- Šuddhicandrikā, Şadasītivyākhyā 7 15.
- Śūdrādhikāramīmāmsā 16.
- 17. **Tattvamuktāvali**
- Tīrthakalpalatā 18.
- 19. Vidvanmanoharā, Parāśarasmṛtivyākhyā 8
- Vināyakaśāntipaddhati 20.

The author refers to the following, among his other works, in the Vaijayanti:

- Dattakamīmāmsā (p. 270) 1.
- Mitākṣarāvyākhyā Pramitākṣarā (pp. 257, 274, 376) 2.
- 3. Parāśarasmṛtivyākhyā Vidvanmanoharā (p. 270)
- Sadasītivyākhyā Šuddhicandrikā (p. 356) 4.
- Smṛtisindhu (pp. 634, 670, 678, 679, 710, 842) 5.
- Śrāddhakalpalatā (pp. 350, 774)

<sup>1</sup> cf. Bhūmikā to the Suddhicandrikā and the Navarātrapradīpa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ASS 116.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See *HDS*, vol. I, p. 431.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sarasvati Bhavana Texts 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> See *HDS*, vol. I, p. 431.

<sup>6</sup> CSS 73.

<sup>7</sup> CSS 67.

<sup>8</sup> The Pandit, Benares, 1907-11.

#### His Genealogy

Regarding the pedigree of Nandapaṇḍita we have to rely upon a recent work *Dharmādhikārivaṃśavarṇana*¹ written by Veṇīrāma, a descendant of Nandapaṇḍita. According to this work, Lakṣmīdhara of Bedar was the founder of the family and belonged to the Mudgalagotra of the Āśvalāyana school of the *Rgveda*. He had two sons: Śrīkṛṣṇa and Govinda. Śrīkṛṣṇa's son Mahīpati lost his father in his boyhood and was taken by his paternal uncle Govinda to Varanasi, where he was well educated in all the Śāstra-s. Mahīpati had two sons: Śaṃkara and Ananta I. Śaṃkara had a son Viśvanātha whose son was Ananta II. Gadādhara, the son of Ananta II, died issueless. Ananta I had three sons: Kṛṣṇa, Rāma and Gaṇeśa. Kṛṣṇa's son Nārāyaṇa had two sons: Nīlakaṇṭha and Khaṇḍerāya. Rāma had three sons: Govinda, Vāsudeva and Nanda (our author). Gaṇeśa had two sons: Bālakṛṣṇa and Mādhava. The following table illustrates the genealogy of the family:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CSS 78.

Thus Nandapaṇḍita alias Vināyakapaṇḍita was the sixth in line from Lakṣmīdhara, the head of the family. All the members of the family are said to have been great scholars holding the honourable position of Dharmādhikārin-s in the courts of law at Varanasi.

#### His Patrons

Nandapandita seems to have worked under different patrons at different times. He wrote the Vaijayanti under the patronage of Keśavanāyaka, the Śrāddhakalpalatā under that of Paramānanda, and the Smṛtisindhu under that of Harivamsavarman. In the beginning of the Vaijayanti he devotes about 96 verses to give the following details about the family of his patron, Keśavanāyaka. In Vijayapura of the Karnataka country, there was a Brāhmaṇa family belonging to the Vasiṣṭhagotra, in which was born Kondapanāyaka. His son was Keśavanāyaka, with the pet name Tammananāyaka or Tammaṇṇanāyaka (verses 16 and 39).¹ He married Lakṣmī and had five sons: Ananta, Akkanna, Tirmalla, Śrī Rāma and Nārāyana. Of these, Akkanna had two sons: Rudra and Gangādhara. Keśavanāyaka went on a pilgrimage to Kāśī along with his sons and grandsons and gave many valuable gifts to Brāhmaṇa-s there. As the Vaijayantī was written under the patronage of Keśavanāyaka it is often called Keśavavaijayantī. author's selection of the title to his commentary seems to be very appropriate because Keśavavaijayanti also refers to a particular holy garland of Visnu or Keśava.

In the beginning of his Śrāddhakalpalatā, the author gives the pedigree of his patron Paramānanda. In the city of Sādhāraṇa there was a ruling family of the Sahagila race in which were born in successive order Siṃhamalla, Vāsavana, Rūpacandra and Paramānanda, the patron of the author while he wrote the Śrāddhakalpalatā.

¹ अलभत पितृलालनात् स एष त्रिजगति तम्मणनायकेति नाम (v. 16). तम्मण्णनायककृतातुलपूर्वजन्म (v. 39). In the colophons of some MSS. the name Tammaṇanāyaka is written as Tammaṣānāyaka. This difference is evidently due to the misreading of the letter ण (which was generally written in the Varanasi region as ए। in the old days) as सा. The introductory verse 39 undoubtedly requires the reading Tammaṇṇa as the other reading does not fit the metre. Moreover, in Karnataka country, names ending with 'aṇa ' or 'aṇṇa ' are very popular, for instance Sāyaṇa, Sāyaṇa, Devaṇa, Devaṇa, Hiriyaṇṇa, Śāmaṇṇa, etc. In the introduction to the Suddhicandrikā, the editor used the word Tamaṇa as found in the MS. but subsequently suggested Tammaṣā unnecessarily in quoting the colophon of the Vaijayantī.

At the end of the Saṃskāranirṇaya portion of the Smṛtisindhu the author says that the work was written at the instance of Harivaṃśavarman of the Mahendra family.<sup>1</sup>

The importance of Nandapaṇḍita as an authoritative writer on Smṛti literature was recognized by early Indologists and jurists in India. His Dattakamīmāṃsā was translated into English long ago and was used as an authoritative text on Vyavahāra by Indian law courts. In Jolly's edition of the Viṣṇusmṛti extracts from the Vaijayantī commentary by Nandapaṇḍita were given. The present critical edition of the voluminous commentary in full, making use of all the manuscripts and other materials, will, it is hoped, fill a gap in the published Dharma-śāstra literature.

V. Krishnamacharya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide *HDS*, vol. I, p. 425, n. 1049.

il.

#### **BIBLIOGRAPHY**

Agnipurāņa, Anandasrama Sanskrit Series (ASS) 41, Poona, 1900

Aitareyabrāhmana, Nirnayasagar Press (NSP), Bombay, 1911

Aitareyāranyaka, ASS 38, 1898

Angirasasmrti, Adyar Library Series (ALS) 84, Madras, 1953

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (ABORI), vols. 7, 8, Poona, 1926-7

Apastambadharmasūtra, Government Oriental Library Series (MOS) 15, Mysore, 1898

Apastambasmrti, Adyar Library Bulletin, vol. 5, 1941

Apastambasrautasūtra, Bibliotheca Indica Series (BIS) 92, Calcutta, 1882-1902.

Arthaśāstra, Trivandrum Sanskrit Series (TSS) 79, Trivandrum, 1924

Aśvalāyanagrhyapariśista, Adyar Library Pamphlet Series 36, Madras, 1963

Aśvalāyanagrhyasūtra with Parišista, ASS 105, 1936

Aśvalāyanasmṛtiratna, Narasimhiah Press, Mysore, 1933

Aśvalāyanaśrautasūtra, ASS 81, 1917

Atharvasamhitā, Satyanarayan Press, Bombay, 1884

Bhagavadgītā, ALS 25, 1941

Bhāgavata, Madhvavilas Book Depot, Kumbakonam, 1916

Bhavisyapurāna, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1911

Bodhāyanadharmasūtra, MOS 34, 1907

Brahmapurāņa, ASS 28, 1895

Brahmasūtra with Samkara's Bhāsya, NSP, 1917

Brahmavaivartapurāņa, ASS 102, 1935

Bṛhadāraṇyakopaniṣad, ALS 15, 1936

Bṛhaspatismṛti, Gaekwad Oriental Series (GOS) 85, Baroda, 1941

Budhabhūṣaṇa, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1926

Budhasmiti, Adyar Library MS., TR 690

Chāndogyopanisad, ALS 15, 1936

Ekāgnikāņda, MOS 28, 1902

Garudapurāņa, Sarasvati Press, Calcutta, 1890

Gautamadharmasūtra, MOS 50, 1917

Gautamasmṛti, Adyar Library MS., TR 687

Gobhilagrhyasūtra, BIS 73, 1880

Gopathabrāhmaņa, BIS 69, 1872

Hārītasamhitā, ed. by BINOD LAL SEN, Calcutta

Harivamśa, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1882

Indian Culture (IC), Indian Research Institute, vol. 9, Calcutta, 1942

Jābālopaniṣad, ALS 12, 1929

Journal of Oriental Research (JOR), vol. 8, Madras, 1934

Kālikāpurāņa, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1891

Kāmandakīyanītisāra, TSS 14, 1912

Kanvasmṛti, Adyar Library MS., TR 684

Kāśikāvṛtti, Medical Hall Press, Benares, 1876

Kāṭhakagrhyasūtra, Dayananda Mahavidyalaya Sanskrit Series 9, Lahore, 1925

Kāthakasamhitā, ed. by L. von Schroeder, Leipzig, 1900

Kathopanisad, ALS 15, 1936

Kātyāyanasmṛtisāroddhāra, Hindu Law Quarterly, Reprint, Bombay, 1933

Kātyāyanaśrautasūtra, Chowkhamba Sanskrit Series (CSS) 19, Benares, 1908

Khādiragṛhyasūtra, MOS 41, 1913

Krtyakalpataru, GOS 101, 1944

Kūrmapurāņa, BIS 104, 1890

Laugāksismṛti, Adyar Library MS., TR 698

Lingapurāņa, Sarasvati Press, Calcutta, 1885

Madanapārijāta, BIS 114, 1893

Mahābhārata, Madhvavilas Book Depot, Kumbakonam, 1906-14

Mahābhāṣya, Bombay Sanskrit Series (BSS) 18, 1892

Maitrāyanīyaparisista, in the Altindischer Ahnencult by W. CALAND, Leiden, 1893

Maitrāyanīyasamhitā, ed. by L. von Schroeder, Leipzig, 1881

Manusmṛti, NSP, 1925

Mārkandeyapurāņa, Sarasvati Press, Calcutta, 1897

Matsyapurāna, ASS 54, 1907

Mīmāṃsāsūtra with Śāstradīpikā, NSP, 1915

Mundakopanisad, ALS 15, 1936

Nāgarīpracāriņī Patrikā (NPP), Nagaripracharini Sabha, vol. 63, Kashi, 1958

Nāmalingānusāsana, Government Central Book Depot, Bombay, 1886

Nāradasmṛti, BIS 102, 1885

Nāradīyamanusamhitā, TSS 97, 1929

Nirukta, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1940

Nṛsiṃhapurāṇa, Gopal Narayan and Co., Bombay, 1889

Padmapurāna, Anandasrama Press, Poona, 1893

Parāšarasmṛti, with commentary, BSS 47, 48, 59, 64; 1893-1906

Pāraskaragīhyasūtra, Kashi Sanskrit Series (KSS) 17, Benares, 1926

Ratnaśāstra, Government Oriental Series 78, Madras, 1951

Rgvedasamhitā, ed. by F. MAX MÜLLER, London, 1849-74

#### **BIBLIOGRAPHY**

Rgvedasamhitā (with Khila), NSP, 1910

Sābarabhāsya, KSS 42, 1910

Şadasīti, CSS 67, 1928

Sāmavedasamhitā, BIS 71, 1874-8

Sāṃkhyakārikā, KSS 123, 1937

Samvartasmrti, Adyar Library MS., TR 681

Sānkhāyanagrhyasūtra, Oriental Book Sellers, Delhi, 1960

Sārngadharasamhitā, NSP, 1914

Satapathabrāhmana (Mādh.), ed. by A. Weber, Berlin, 1855

Sātātapasmṛti, Adyar Library MS., TR 681

Saunakiya, TSS 120, 1935

Siddhāntakaumudī, NSP, 1899

Siddhāntaśiromaņi, Agra School-Book Society, Calcutta, 1842

Skāndapurāņa, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1908

Smṛticandrikā, ed. by G. R. GHARPURE, Hindu Law Texts 11, Bombay, 1918

Smṛtīnām Samuccayah, ASS 48, 1905

Smrtisamdarbha, Gurumandala Granthamala 9, Calcutta, 1952-3

Sukranitisāra, ed. by G. Oppert, Madras, 1882

Śvetāśvataropanisad, ALS 9, 1925

Taittirīyabrāhmaņa, ASS 37, 1898

Taittirī yāraņyaka, ASS 36, 1897

Taittirīyasamhitā, ASS 42, 1908

Taittirīyopanisad, ALS 15, 1935

Tāṇḍyabrāhmaṇa, BIS 62, 1870-4

Trikāndamandana, BIS 140, 1903

Tripurātāpinyupaniṣad, ALS 10, 1950

Vājasaneyasamhitā, Jagadishvara Press, Bombay, 1884

Vāmanapurāṇa, Jagaddhitecchu Press, Bombay, 1885

Vāsişthadharmasūtra, BSS 23, 1883

Vāyupurāņa, BIS 85, 1880-8.

Vāyusamhitā, Virasaivagranthamala, Sholapore, 1906

Visnudharmottara, Sri Venkatesvara Press, Bombay, 1912

Vișnupurāna, Sarasvati Press, Calcutta, 1882

Visnusmṛti, BIS 91, 1881

Visnvanusmrti, NSP, 1907

Yājñavalkyasmṛti with Aparārka's commentary, ASS 46, 1904

Yājñavalkyasmṛti with Mitākṣarā, NSP, 1926

Yogasūtra, BSS 46, 1892



#### **ABBREVIATIONS**

| अप्रिपु.           | अग्निपुराणम्                    | काठ. सं.      | काठकसंहिता               |
|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| अङ्गि.             | अङ्गिर:स्मृति:                  | कात्या•       | कात्यायनस्मृतिसारोद्धारः |
| अत्रि.             | अत्रिस्मृति:                    | कात्यायन.     | कात्यायनवार्त्तिकम्      |
| अत्रिसं.           | अत्रिसंहिता                     | कात्या. श्री. | कात्यायनश्रीतसूत्रम्     |
| अथर्वसं.           | अथर्वसंहिता                     | कात्या. स्मृ. | कात्यायनस्मृतिः          |
| अपरा.              | अपरार्क:                        | कामन्द.       | कामहरकीयनीतिसार:         |
| अष्टा.             | अन्नाध्यायी                     | कार्ष्णा.     | कार्ष्णाजिनिस्मृतिः      |
| आदि.               | आदिपुराणम्                      | कालिका.       | कालिकापुराणम्            |
| आदित्य.            | आदित्यपुराणम्                   | काशिका.       | काशिकावृत्तिः            |
| आप.                | आपस्तम्बस्मृतिः                 | कूर्म.        | कूर्मपुराणम्             |
| आप. ध.             | आपस्तम्बधर्मसूत्रम्             | कृत्यक.       | कृत्यकल्पतरः             |
| आप. श्री.          | आपस्तम्बश्रौतस्त्रम्            | ऋतु.          | क्रतुस्मृति:             |
| <b>आ</b> শ্ব.      | आश्वलायनस्मृति:                 | गहड.          | गरुडपुराणम्              |
| <b>आश्व.</b> যূ.   | आश्वलायनगृह्यसूत्रम्            | गर्ग.         | गर्गस्मृति:              |
| आश्व. गृ. परि. AL  | आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टम्         | गार्ग्य.      | गार्ग्यस्मृति:           |
|                    | Adyar Library ed.               | गाल.          | गालवस्मृतिः              |
| आश्व. परि.         | आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टम्         | गीता.         | भगवद्गीता                |
| <b>আশ্ব.</b> श्री. | आश्वलायनश्रौतसूत्रम्            | गोभि.         | गोभिलस्मृतिः             |
| आश्व. स्मृ.        | आश्वलायनस्मृतिर <b>त्नम्</b>    | गोभिलग्र.     | गोभिलगृह्यसूत्रम्        |
| उश.                | उशन:स्मृति:                     | गौत.          | गौतमधर्मसूत्रम्          |
| ऋष्य.              | ऋष्यशृङ्गस्मृतिः                | च. वि.        | चतुर्विशतिमतम्           |
| ऋ. सं.             | ऋग्वेदसंहिता                    | च्यव.         | <del>क्यवनस्</del> मृतिः |
| एका.               | एकामिकाण्डः                     | छ,ग.          | छागलेयस्मृति:            |
| <b>ऐ. आ.</b>       | <b>ऐतरेयारण्यकम्</b>            | जम.           | जमदमिस्मृतिः             |
| ऐ. ब्रा.           | <b>ऐतरेयब्राह्मणम्</b>          | जातू.         | जात्कर्ण्यस्मृतिः        |
| कठ. उ.             | कठोपनिषद्                       | जाबा.         | जाबालस्मृति:             |
| कण्व.              | कण्वस्मृतिः                     | जाबा. उ.      | जाबालोपनिषद्             |
| कह्य or काह्य.     | कृदयपस्मृतिः                    | जैमि.         | जैमिनि:                  |
| काठ. य.            | काठक <b>र</b> हास्त्र <b>म्</b> | तै. आ.        | तैतिरीयारण्यकम्          |
| 140. 6.            |                                 |               |                          |

# VIȘŅUSMŖTI

| तै. ब्रा.             | तैत्तिरीयब्राह्मणम्        | भाग.          | भागवतपुराणम्            |
|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| ते. सं.               | तैत्तिरीयसंहिता            | <b>भृ</b> गु. | भृगुरुमृतिः             |
| त्रिकाण्डी            | नामलिङ्गानुशासनम्          | मत्स्य.       | मत्स्यपुराणम्           |
| त्रि. म.              | त्रिकाण्डमण्डन:            | मनु.          | मनुस्मृति:              |
| दक्ष.                 | दक्षस्मृति:                | मरी.          | मरीचिस्मृति:            |
| देव.                  | देवलस्मृति:                | महाभार.       | मह भारतम्               |
| देवीपु                | देवीपुराणम्                | मार्क.        | मार्कण्डेयपुराणम्       |
| धातु.                 | धातुपाठ:                   | मिता.         | मिताक्षरा               |
| नर.                   | नरसिंहपुराणम्              | मी. सू.       | मीमांसास्त्रम्          |
| नार.                  | नारदस्मृतिः                | मुण्ड.        | मुण्डकोपनिषद्           |
| नार. TSS              | नारदीयमनुसंहिता            | मै. परि.      | मैत्रायणीयपरिशिष्टम्    |
| पद्म.                 | पद्मपुराणम्                | मै. सं.       | मैत्रायणीयसंहिता        |
| परा.                  | पराशरस्मृतिः               | यम.           | यमस्मृति:               |
| परि.                  | परिशिष्टम्                 | याज्ञ.        | याज्ञवल्क्यस्मृतिः      |
| पार.                  | पारस्करगृह्यसूत्रम्        | यो. याज्ञ.    | योगयाज्ञवल्क्यस्मृतिः   |
| पिता.                 | पितामहस्मृति:              | लघुयम.        | लघुयमस्मृतिः            |
| पुल.                  | पुलस्त्यस्मृतिः            | लघुवि.        | लघुविष्णुरमृतिः         |
| पैठी.                 | पैठीनसिस्मृतिः             | लघाश्व.       | लघ्वाश्वलायन स्मृतिः    |
| प्रचे.                | प्रचेत:स्मृति:             | लिखि.         | लिखितस्मृति:            |
| प्रजा.                | प्रजापतिस्मृतिः            | लिङ्ग.        | लिङ्गपुराणम्            |
| बुध.                  | बुधस्मृति:                 | लौगा.         | लौगाक्षिस्मृतिः         |
| बृ. उ.                | बृहदारण्यकोपनिषद्          | वराह.         | वराहपुराणम्             |
| वृ. नार.              | बृहन्नारदपुराणम्           | वसि.          | वसिष्ठस्मृतिः           |
| बृ. परा.              | बृहत्पराशरस्मृति:          | वायु.         | वायुपुराणम्             |
| वृ. मनु.              | बृहन्मनुस्मृति:            | वायुसं.       | वायुसंहिता              |
| वृ. मरी.              | बृहन्मरीचिस्मृतिः          | विज्ञा.       | विज्ञानेश्वर:           |
| बृ. यो. याज्ञ.        | बृहद्योगयाज्ञवल्क्यस्मृतिः | वि. पु.       | विष्णुपुराणम्           |
| बृहस्प.               | बृहस्पतिस्मृति:            | विश्वा.       | विश्वामित्रस्मृतिः      |
| बैज.                  | बैजवापस्मृति:              | विष्णु.       | विष्णुस्मृतिः           |
| बोधा.                 | बोधायनधर्मसूत्रम्          | विष्णु(T).    | विष्णुस्मृतिः AL        |
| ब्रह्म.               | ब्रह्मपुराणम्              | विष्णुधर्मी.  | विष्णुधर्मोत्तरम्       |
| ब्रह्मवै. or ब्र. वै. | ब्रह्मवैवर्तपुराणम्        | वृ. कात्या.   | वृद्धकात्यायनस्मृतिः    |
| ब्रह्माण्ड.           | ब्रह्माण्डपुराणम्          | वृ. गौत.      | वृद्धगौतमस्मृतिः        |
| भर.                   | भरद्वाजस्मृतिः             | वृ. प्रचे.    | वृद्धप्रचेत:स्मृति:     |
| भवि.                  | भविष्यपुराणम्              | वृ. मनु.      | वृद्धमनुस्मृतिः         |
| भविष्यो.              | भविष्योत्तरपुराणम्         | वृ. याज्ञ.    | वृद्धयाज्ञवल्क्यर्मृतिः |
|                       |                            |               |                         |

| न्न. वसि.<br>नृ. हारी.<br>व्याघ.<br>व्यास. | वृद्धवसिष्ठस्मृतिः<br>वृद्धहारीतस्मृतिः<br>व्याघपादस्मृतिः<br>व्यासस्मृतिः | श्चे. उ.<br>पड.<br>प. त्रि.<br>संब. | श्वेताश्वतरोपनिपद्<br>पडशीतिः<br>पट्त्रिंशन्मतम्<br>संवर्तसमृतिः |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| दां. गी.                                   | शंकरगीता                                                                   | सि. की.                             | सिद्धान्तकौ मुदी                                                 |
| शङ्ख.                                      | शङ्खस्मृति:                                                                | सि. शि.                             | सिद्धान्तशिरोमणि:                                                |
| शङ्खलि.                                    | शङ्खिलिसमृति:                                                              | सुम.                                | सुमन्तुरमृतिः                                                    |
| रा. ब्रा.                                  | शतपथब्राह्मणम्                                                             | स्कान्द.                            | स्कान्दपुराणम्                                                   |
| द्याताः .                                  | शातातपस्मृतिः                                                              | स्मृ. च.                            | स्मृतिचिददका                                                     |
| शाबर.                                      | शाबरभाष्यम्                                                                | स्मृ. संद.                          | स्मृतिसंदर्भः                                                    |
| शालं.                                      | शालंकायनस्मृति:                                                            | हर.                                 | हरदत्त:                                                          |
| द्यावपु.                                   | द् <u>यावपुराणम्</u>                                                       | हरि.                                | हरिवंश:                                                          |
| गुक.                                       | ग्रुक्रनीतिसारः                                                            | हारी.                               | हारीतस्मृति:                                                     |
| शौन.                                       | शौनकस्मृति:                                                                | हारी. सं.                           | हारीतसंहिता                                                      |



# विषयानुक्रमणी

#### क्षध्यायः

१. उपोद्धातः

यज्ञवराहवर्णनम् १; भूदेन्युद्धरणम् १०; भूदेन्याः कश्यपसमीपगमनम् २०; भूदेवी-वर्णनम् २२; कश्यपवचनम् ३०; भूदेन्या विष्णोः स्तुतिः ३३; विष्णुना धर्मोपदेश-स्यारम्भः ४९

२. वर्णधर्माः

वर्णानां विभागः १ ; तेषां धर्माः ४

## I. व्यवहारकाण्डः—

३. राजधर्माः

अधिकारिनियमनम् ७; बिलप्रहणे व्यवस्था २२; राज्याङ्गानि ३३; संधिविप्रहादिः ३८; मृगयादिव्यसनानि ५०; निधिलाभे विनियोगव्यवस्था ५५; चोरापहृतधनप्रत्याहरणम् ६६; पुरोहितवरणम् ७०; सभ्यनियमनम् ७४; राज्ञा सामान्यतोऽवधेया नियमाः ७५; भूदानेऽवधेया नियमाः ८१; दण्डप्रशंसा ९१

४. अर्थपरिमाणम्

त्रसरेणुमारभ्य सुवर्णनिष्ककार्षापणादिद्रव्यपरिमाणम् १; प्रथममध्यमोत्तमसाहसद्ण्डपरि-माणम् १४

५. व्यवहारपदानि

महापातिकनां दण्डः १; कूटशासनादिकर्तृणां दण्डः ९; धान्यसुवर्णाद्यपहरणे दण्डः १०; तस्कराणां साहाय्याचरणे दण्डः १४; दण्डपारुष्यम् १९; वाक्पारुष्यम् २३; स्त्रीसंप्रहण्णम् ४०; स्त्रीपंधर्माः ४५; स्तेयम् ७७; साहसम् ९१; संभूयसमुत्थानम् १२५; विक्रीयासंप्रदानम् १२७; क्रीतानुशयः १२९; चूतसमाह्यः १३४; स्वामिपालविवादः १३८; वेतनादानम् १५७; अस्वामिविक्रयः; १६५; संविद्वधितक्रमः १६८; सीमाविवादः १७३; साहसदण्डशेषः १७४; मिषजो मिध्याचारे दण्डः १७६; दत्ता-प्रदानम् १७९; कूटसाक्ष्योत्कोचप्रहणादीनि १८०; आधिविवादः १८२; दण्डस्य

६, ऋणाद्वानम्

ऋणे वृद्धिपरिमाणव्यवस्था २; वृद्धयावादः ५; आधिविशेषे मोचनकालः ७; वृद्धेः परमावधिः ११; उत्तमर्णाधमर्णयोः नियमाः १८; ऋणापाकरणे कर्तृकाली २७; ऋणादाने प्रतिभुवः ४१

७. लेख्यम्

त्रिविधानि लेख्यानि १; अप्रमाणलेख्यानि ६; लेख्यसंदेहे निर्णयोपाय: १२

८. साक्षिणः

असाक्षिपरिगणनम् २; स्तेयादिषु साक्षिणो न परीक्षणीयाः ६; साक्षिनिरूपणम् ७; साक्षित्वनिमित्तम् १३; साक्ष्ये सत्यवचनस्य कचिदपवादः १५; साक्षिणामनृतवचने प्रायिधित्तम् १७; साक्ष्यविचारक्रमः १९; साक्ष्ये सत्यप्रशंसा २४; साक्षिविप्रतिपत्तौ निर्णयप्रकारः ४०

- ९. समयक्रियाश्चापथे द्रव्यसंख्या ४ ; दिव्ये अधिकारिणोऽनिधिकारिणश्च १०
- १०. धटदिन्यम् धटलक्षणम् २; धटप्रहणाधिकारिणः ४; धटपरीक्षाप्रकारः ५; शिक्यच्छेदादिषु कर्तन्यनिरूपणम् १३
- ११. अग्निदिव्यम् अग्निमण्डलिर्माणम् २; अग्निपरीक्षाप्रकारः ३; अग्निपरीक्षायां मन्त्रः ११
- १२. उद्कदिव्यम् उद्कस्बरूपम् २ ; उदकपरीक्षाप्रकारः ३ ; उदकपरीक्षायां मन्त्रः ७
- १३. विषदिच्यम् वर्ज्यविषाणि २ ; प्राह्यविषाणि ३ ; विषदिज्यपरीक्षाप्रकारः ४ ; विषपरीक्षामन्त्रः ६
- १४. कोशदिन्यम् कोशपरीक्षाविधिः २ ; तत्र शुद्धयशुद्धिविभावनोपायः ४
- १५. पुत्रविद्योपाः औरसपुत्र: २; क्षेत्रजपुत्र: ३; पुत्रिकापुत्र: ४; पोनर्भवपुत्र: ७; कानीनपुत्र: १०; गूटजपुत्र: १३; सहोटपुत्र: १५; दत्तकपुत्र: १८; क्रीतपुत्र: २०; स्वयंदत्तपुत्र:

२२; अपविद्धपुत्रः २४; यत्रकचनोत्पादितपुत्रः २७; दायानर्हाः ३२; अर्थप्राहिणः पिण्डदातारः ४०; पितृवित्तालाभेऽपि पुत्रः पिण्डं दद्यात् ४३; पुत्रप्रशंसा ४४

१६. संकरजपुत्राः

अनुलोमजातानां मातृजातिः २; प्रतिलोमजातानां नामानि ४; प्रतिलोमजातानां वृत्तिः ८; तेषां धर्मः १८

१७, दायविभागः

स्वयमुपार्जितेऽर्थे पितुरिच्छया दायविभागकथनम् १; पैतामहद्रव्यविभागः २; विभागानन्तरमुत्पन्नस्य पुत्रस्य विभागप्रकारः ३; अपुत्रधनप्राहिणः ४; संसृष्टिधनप्राहिणः १७; स्त्रीधनविभागः १८; पितृधनविभागे विशेषः २२

१८, अंशनिर्णयः

सवर्णाजातानामनुलोमजातानां च पुत्राणां समवाये दायविभागक्रमः १; अपुत्ररिक्थस्य भिन्नजातीयभार्याभिः भागकल्पनाप्रकारः ३४; अविभाज्यानि वस्तूनि ४४

## II. आचारकाण्ड:—

(१. आशौचप्रकरणम्)

१९. पैतृमेधिकविधिः

पितृनिर्हरणे पुत्राणां मुख्योऽधिकार: ३ ; नवश्राद्धस्य कालः स्वरूपं च ७ ; अस्थिसंचय-नम् १० ; आशोचिनां नियमः १४ ; आशोचान्तिमदिनकर्तव्यक्रमः १८ ; ब्राह्मण-प्रशंसा २०

२०, प्रेतबन्धूनामाश्वासनम्

कालभेदनिरूपणम् १; युगभेदनिरूपणम् ६; ब्रह्मायु:परिमाणम् १५; कालगतेरनति-क्रमणीयतानिरूपणेन बन्धूनामाश्वासनम् २२

२१, एकोहिष्टादिश्राद्धनिक्तपणम्

एकोद्दिष्टविधिः १; सिपण्डीकरणविधिः १२; संवत्सरात् प्राक् सिपण्डीकरणेऽपि सोदकुम्भश्राद्धं संवत्सरपूर्तिपर्यन्तं कर्तव्यम् २३

२२, आशौचनिरूपणम्

वर्णभेदेन जननमरणाशोचन्यवस्था १; सापिण्ड्यनिर्णयः ५; आशोचिनां नियमः ६; आशोच्यन्नभोजनप्रायश्चित्तम् ९; गर्भस्रावाशोचम् २५; बालमरणे आशोचम् २६; विवाहानन्तरं स्त्रीमरणे पितृपक्षे नाशोचम् ३३; आशोचसांकर्ये निर्णयः ३५; औरस-

भिन्नपुत्राशौचम् ४३; आचार्यादिमरणे आशौचम् ४४; कचित् आशौचस्यापवादः ४८; पतितादीनां मरणे कर्तव्यक्रमः ५६; रजस्वलाशुद्धिः ७२; सुरादिस्पर्शे शुद्धिः ८२ (२. शुद्धिप्रकरणम्)

२३. द्रव्यशुद्धिः

अत्यन्तोपहतशुद्धिः १; अल्पोपहतशुद्धिः ७; कर्माङ्गद्रव्यशुद्धिः १०; स्पर्शशुद्धिः १२; भोज्यद्रव्यशुद्धिः ३८; मार्गादिशुद्धिः ४१; जलाशयशुद्धिः ४४; स्वभावतः शुद्धानि ४८; गृहादिशुद्धिः ५६; गवादिशुद्धिः, ५८

(३. संस्कारप्रकरणम्)

२४. संस्काराः

विवाह: १; सगोत्रादिविवाहनिषेध: ९; अविवाह्यकन्या: ११; अष्टौ विवाहा: १७; कन्यादातार: ३८

२५. स्त्रीधर्माः

गुरुपूजनादि: ३ ; प्रोषित्भर्तृकाधर्मा: ९ ; विधवाधर्मा: १४

२६, धर्मकार्याहिस्त्रियः

ज्येष्ठपतन्या अधिकारः १ ; सवर्गाया विशेषेणाधिकारः २ ; शूद्राया निषेधः ४

२७. निषेकादिसंस्कारः

निषेकः १; पुंसवनम् २; नामकरणम् ६; चूडाकरणम् १२; उपनयनम् १५; वर्णाविशेषेण मौञ्ज्यादयः १८; उपनयनस्य परमावधिकालः २६

२८, ब्रह्मचारिधर्माः

गुरुकुलवासादिः १; अभिवादनम् १५; गुरावनुष्ठेयधर्माः १८; वेदाध्ययनम् ३४; वतलोपे प्रायश्चित्तम् ४९

२९. आचार्यादिलक्षणम्

आचार्यः १ ; उपाध्यायः २ ; ऋत्विक् ३ ; अनध्यापनीयिशिष्याः ७

३०, अध्ययनोपक्रमादिः

श्रावणी १ ; अङ्गाध्ययनम् ३ ; अनध्यायाः ४ ; शिष्यधर्माः ३२ ; गुरुद्रोहनिषेधः ४३ ; आचार्यमहिमा ४९

३१, अतिगुरवः

मात्रादिशुश्रूषा ३ ; तन्महिमा ७

३२, गुरुधर्मातिदेशः

राजादयो मान्याः १ ; गुरुपतन्यां विशेषः १३ ; मानार्हाः १६

III. प्रायश्चित्तकाण्डः—

३३. प्रायश्चित्तोपोद्धातः

प्रायश्चित्तनिमित्तानि २

३४. अतिपातकानि

अतिपातकस्वरूपम् १ ; तत्प्रायश्चित्तम् २

३५, कामकृतमहापातकानि

ब्रह्महत्यादयः १ ; तत्प्रायश्चित्तम् ६

३६, कामकृतानुपातकानि

ब्रह्महत्यासमानि १; सुरापानसमानि २; सुवर्णस्तेयसमानि ३; गुरुतल्पगमनसमानि ४; तत्प्रायश्चित्तम् ८

३७. कामकृतोपपातकानि

अनृतवचनादि १; वेदनिन्दा ४; परदारगमनम् ९; परिवेदनादि १९; तत्प्राय-श्चित्तम् ३९

३८. कामकृतजातिभ्रंशकराणि

ब्राह्मणरुजाकरणम् १ ; अघेयघाणादि २ ; तत्प्रायश्चित्तम् ७

३९, कामकृतसंकरीकरणानि

पशुहिसा १; तत्प्रायश्चित्तम् २

४०. कामकृतापात्रीकरणानि

निन्दितेभ्यो धनप्रहणादि १; तत्प्रायश्चित्तम् २

४१. कामकृतमलावहानि

पक्ष्यादिवधः १; तत्प्रायश्चित्तम् ५

४२. कामकृतप्रकीर्णकपातकानि

खरयानादि १; तत्प्रायश्चित्तम् २

४३, कामकृतपातकेष्वकृतप्रायश्चित्तानां नरकाः

नरकनामानि १; यातनानि ३२

४४. तेषामेव विविधयोनिषु जन्म

स्थावरादिजन्म २

४५. तेषामेव विविधरोगाः

कुष्ठादिरोगाः २

४६. कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

अधमर्षणकुच्छ्म् २; प्राजापत्यकुच्छ्म् १०; तप्तकुच्छ्म् ११; शीतकृच्छ्म् १२; कृच्छ्।तिकृच्छ्म् १३; उदकमूलश्रीफलपराकसांतपनमहासांतपनातिसांतपनतुलापुरुषपर्ण-कृच्छ।णि १४–२३; कृच्छु।ङ्गानि २४

४७, कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

यवमध्यचान्द्रायणम् ३ ; पिपीलिकामेध्यचान्द्रायणम् ४ ; यतिचान्द्रायणम् ७ ; शिशु-चान्द्रायणम् ८ ; सामान्यचान्द्रायणम् ९

४८. कामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

यावकन्नतम् १; यावकेनाग्निहोत्रादिनिषेधः २; यावकन्नतप्रिक्रिया ४

४९, कामऋतपातकप्रायश्चित्तानि

वैष्णवत्रतानि, तत्र कालश्च १ ; उपचाराः २ ; कालभेदेन फलभेदः ३

५०. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तम् १; ब्रह्महत्यासमपातके प्रायश्चित्तम् ७; नृपवधे प्रायश्चित्तम् ११; गोवधे प्रायश्चित्तम् १६; गजादिवधे प्रायश्चित्तम् २५; हंसादिवधे प्रायश्चित्तम् ३३

५१. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

सुरापाने प्रायिश्वतम् १; तत्समेषु अमक्ष्यमक्षणप्रायिश्वतम् ३; श्राद्धमोत्तुर्बह्मचारिणः प्रायिश्वतम् ४३; उच्छिष्टाशनप्रायिश्वतम् ४६; मांसमक्षणविधिनिषेधव्यवस्था ५९

५२. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

सुवर्णस्तेये प्रायश्चित्तम् १; तत्समोपपातकेषु प्रायश्चित्तम् ४; स्तेयप्रायश्चित्तविधिशेष: १४

५३. अकामकृतपातकप्रायश्चित्तानि

गुरुतल्पगमने प्रायश्चित्तम् १; तत्समोपपातकेषु परदारगमने प्रायश्चित्तम् २; व्यभि-चारिणीगमने प्रायश्चित्तम् ८

५४. संसर्गप्रायश्चित्तम्

संसृष्टिनां पातिकसमप्रायिश्वत्तम् १; निषिद्धजलपाने प्रायिश्वत्तम् २; कौटसाक्ष्ये प्रायिश्वत्तम् ९; प्रकीर्णकेषु प्रायिश्वत्तम् १०; वेदाग्नित्यागे प्रायिश्वत्तम् १३; परिवेदनादिषु प्रायिश्वत्तम् १६; अविक्रेयविक्रये प्रायिश्वत्तम् १८; असत्प्रतिप्रहे प्रायश्चित्तम् २४; अयाज्ययाजने प्रायश्चित्तम् २५; ब्रात्यप्रायश्चित्तम् २६; संध्यादिलोपे प्रायश्चित्तम् २९; अवगोरणे प्रायश्चित्तम् ३०; प्रायश्चित्तप्तलम् ३१; बालादिविषये प्रायश्चित्तम् ३३

५५, रहस्यपातकप्रायश्चित्तम्

प्रायश्चित्तविधिः १ ; तत्रोपपातके प्रायश्चित्तम् ७ ; प्राणायामळक्षणम् ९ ; गायत्रीप्रशंसा ११

५६, प्रायश्चित्तीयमन्त्राः

अवमर्षणादिसूक्तानि ३

५७, अननुतापिपातकिनः

तेषां सागादि १; प्रतिग्रहवर्जनप्रशंसा ७; विषयविशेषेषु प्रतिग्रहे न दोषः १३

## आचारकाण्डशेषः—

(४. आह्रिकप्रकरणम् )

५८. धनविवेकः

धनत्रैविध्यम् १; शुक्कवनम् ६; शबलधनम् १०; कृष्णधनम् ११

५९. गृहस्थधर्माः

अमिनिर्णयः १; वैश्वदेवकालः १२; पञ्च यज्ञाः १९; गाईस्थ्यप्रशंसा २७

६०, शौचविधिः

मूत्राद्युत्सर्गे दिङ्नियमः २; स्थलनियमः ३; आश्रमविशेषेण शौचन्यवस्था २६

६१. दन्तधावनविधिः

निषिद्धकाष्टानि १ ; दिङनियम: १२ ; अनिषिद्धकाष्टानि १४

६२. आचमनविधिः

प्राजापत्यादितीर्थानि १; तत्रानुष्ठेया नियमा: ९

६३. गृहस्थस्य धनार्जनम्

धनिकाभिगमनम् १; यात्रानियमा: २; शकुनानि २८; अपशकुनानि ३३; अभिनन्द-नीयानि ३८; अनितक्रमणीयानि ३९; अकर्तव्यानि ४२

६४. स्नानविधिः

स्नाने वर्जनीयजलानि १; प्रातःस्नानविधिः ९; मध्याह्रस्नानविधिः १८; तर्पणविधिः २४; मध्याह्रस्नानाङ्गविधिः २८

६५, विष्णुपूजाविधिः

तत्राधिकारिनियमः १ ; पूजामन्त्राः २

६६. विष्णुपूजाविधिः

पूजार्थोदकानि १ ; गन्धपुष्पादीनि २ ; पूजाकर्तृनियमाः १५

६७, पूजोत्तराङ्गानि

होम: १; वैश्वदेवम् ३; भूतयज्ञः ४; पितृयज्ञः २३; मनुष्ययज्ञः २७; अतिथिलक्षणम् ३४; पञ्चयज्ञाकरणे प्रत्यवाय: ४३

६८, भोजनविधिः

उपरागे भोजननिषेधः १ ; भोजननिषेधविषयाः ४ ; भोजने नियमाः ४०

६९, स्त्रीसंगमः

तत्र निषिद्धदिनानि १ ; निषिद्धाः स्त्रियः १७

७०, शयनविधिः

तत्र निषिद्धप्रदेशादयः १

७१. स्नातकधर्माः

तस्य निषिद्धानि कर्माणि १; यष्ट्यादिधारणम् १३; निषिद्धदर्शनानि १७; निषिद्धा-चाराः ३२; अनुष्ठेयाचाराः ९०

७२. साधारणधर्माः

आश्रमचतुष्टयसाधारणा धर्माः १ ; शान्तिप्रशंसा ६ (५. श्राद्धप्रकरणम् )

७३. श्राद्धविधिः

पूर्वदिनकृत्यम् १; श्राद्धदिनकृत्यम् २; ब्राह्मणसंख्या ३; श्राद्धविशेषधर्माः ५;

७४. अष्टकाश्राद्धविधिः

तत्र श्राद्धसामान्यधर्मातिदेशः १ ; विशिष्य कर्षृविधिः २

७५, श्राद्धदेवताः

जीवित्पतृककर्तृकश्राद्धदेवताः १; जीवित्पतृपितामहकर्तृकश्राद्धदेवताः २; जीवित्पत्रादि-त्रयकर्तृकश्राद्धदेवताः ३; व्युत्क्रममृते श्राद्धविधिः ४; मातामहश्राद्धविषयः ७

७६. नित्यश्राद्धानि

अमावास्यादिकालविधिः १ ; श्राद्धाकरणे प्रत्यवायः २

७७. नैमित्तिकश्राद्धानि

संक्रमणादिकालविधि: १; श्राद्धे निषिद्धकालः ८; उपरागश्राद्धप्रशंसा ९

७८. काम्यश्राद्धानि

तिथिवारनक्षत्रविशेषेषु श्राद्धकरणे फलविशेषाः १

७९. श्राद्धोपकरणानि

उदकादिनियमः १; पुष्पिनयमः ५; दीपघूपिनयमः ७; अनुरुपनिवषयः ११; पात्रनियमः १४; वर्जनीयशाकादीनि १७; कर्तृधर्माः १९

८०. श्राद्धोपकरणानि

तिलादिप्रशंसा १; पितृगाथा १३

८१. श्राद्धभोक्तृधर्मादयः

अन्ननियमाः १; दर्शनान्हाः ६; हिवर्गुणकथननिषेधः २०; विकिरक्रमः २२

८२. पङ्क्तिदूषकाः

श्राद्धभोजने वर्जनीया ब्राह्मणाः ३

८३. पङ्क्तिपावनाः

श्राद्धभोजने प्रशस्ता ब्राह्मणाः १; पितृगाथा २०

८४. वर्जनीयदेशः

म्लेच्छदेशो वर्जनीय: १ ; म्लेच्छदेशलक्षणम् ४

८५. प्रशस्तदेशाः

पुष्करादिदेशाः प्रशस्ताः १ ; पितृगाथाः ६८

८६. वृषोत्सर्गविधिः

वृषोत्सर्गकालः २ ; वृषमपरीक्षा ३ ; वृषोत्सर्गप्रकारः ९ ; वृषोत्सर्गफलम् १९

(६. दानप्रकरणम्)

८७. कृष्णाजिनदानविधिः

कृष्णाजिनदानप्रकार: १ ; तत्र फलनिर्देश: ८

८८. उभयतोमुखीदानम्

उभयतोमुखीदानप्रशंसा १; फलनिर्देश: २; फलनिर्देशे गाथा ४

८९. कार्त्तिकस्नानविधिः

कार्त्तिकस्नानप्रशंसा १ ; तत्र फलनिर्देश: ४

९०, प्रकीर्णकदानविधिः

मार्गशिष्यी छवणदानम् ; पौष्यां ब्राह्मणपूजा ३ ; माध्यां श्राद्धविधिः ६ ; फालगुन्यां शय्यादानम् ७ ; चैत्र्यां वस्त्रदानम् ९ ; वैशाख्यां तिलैब्रीह्मणभोजनम् १० ; ज्येष्ठ्यां छत्रोपानहदानम् ११ ; आषाढ्यामन्नदानम् १२ ; श्रावण्यां जल्धेनुदानम् १३ ; प्रोष्ठपद्यां गोदानम् १४ ; आध्युज्यां घृतपूर्णपात्रदानम् १५ ; कार्त्तिक्यां वृषभदानम् १६ ; अक्षयतृतीयायां वासुदेवस्य विशेषपूजा १७ ; पौषीकृष्णद्वादश्यां वासुदेवस्य विशेष-पूजा १९ ; माधीकृष्णद्वादश्यां वासुदेवसंनिधौ दीपसमर्पणम् २० ; आधिनमासे घृतदान-ब्राह्मणभोजनादि २४ ; प्रतिमासं रेवत्यां ब्राह्मणभोजनादि २६ ; माधमासे प्रत्यहं कुल्माषैः ब्राह्मणभोजनम् २७ ; चतुर्दशीषु धर्मराजपूजा २८

९१. कूपादिदानम्

कूपदानफलम् १; तडागदानफलम् २; पानीयदानफलम् ३; वृक्षारोपणफलम् ४; सेतुबन्धनफलम् ९; देवायतननिर्माणफलम् १०; देवायतनमार्जनादिफलम् १८; देवा-यतननवीकरणफलम् १९

९२. अभयादिदानम्

अभयप्रदानफलम् १; भूदानफलम् ३; गोदानफलम् ५; वृषभदानफलम् १०; अश्वदान-फलम् ११; वस्त्रदानफलम् १३; रजतादिदानफलम् १४; घृतादिदानफलम् १६; औषधलवणधान्यदानफलम् १७; तिलेन्धनासनशय्यादिदानफलम् २३; वास्तुदान-फलम् ३१

९३. दानपात्राणि

ब्राह्मणाय दानप्रशंसा १; पुरोहितादिभ्यो दानम् ६; दाने निषिद्धपात्राणि ७

९४, वानप्रस्थधर्माः

वानप्रस्थाश्रमस्वीकारयोग्यकालः १; तत्राधिकारिविशेषणानि ३; पञ्चयज्ञानुष्ठानम् ५; वस्त्रादिनियमः ८; वृत्तिनियमः ११

९५. वानप्रस्थधर्माः

शरीरशोषणोपायाः १; तपःप्रशंसा १५

९६. संन्यासिधर्माः

संन्यासस्वीकारयोग्यकालः १; भिक्षाचरणम् २; वासस्थलानि १०; वस्त्राणि १३; आचाराः १४; संसारज्ञगुप्सनीयतायाश्चिन्तनम् २५; शरीरावयवसंनिवेशकथनम् ४३; क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकः ९७

९७, मोक्षार्थचिन्तनम्

आत्मतत्त्वध्यानम् १; निरालम्बनध्यानविधिः २; तदशक्तं प्रति सालम्बनध्यानविधिः ७; भगवद्वासुदेवध्यानविधिः १०; वासुदेवध्यानप्रशंसा ११

९८. धरणीकर्तृकविष्णुस्तुतिः

आकाशादिभ्तानां भगवदायुधरूपेणावस्थानकथनम् २; भगवतः षण्णवत्या नामिः स्तुतिः ६; भगवतस्तुत्यनन्तरं लक्ष्मीस्तुतिप्रस्तावः १०२

९९. धरणीकर्तृकलक्ष्मीस्तुतिः

लक्ष्म्याः दिन्यसौन्दर्यस्य वर्णनम् २; धरण्या लक्ष्मीवासस्थानकथनं प्रति प्रार्थना ६; लक्ष्म्या स्वावासस्थानिवशेषकथनम् ७; लक्ष्म्याः भगवदविनाभूतत्वकथनम् २३

१००, शास्त्राध्ययनफलश्चितिः

विष्णुस्मृतेः भगवता स्वयमुपदिष्टत्वात् प्राशस्यकथनम् १; एतच्छास्त्राध्ययनस्य पापक्ष-यादिकं फलम् २; शास्त्रपरिसमाप्तिः ४

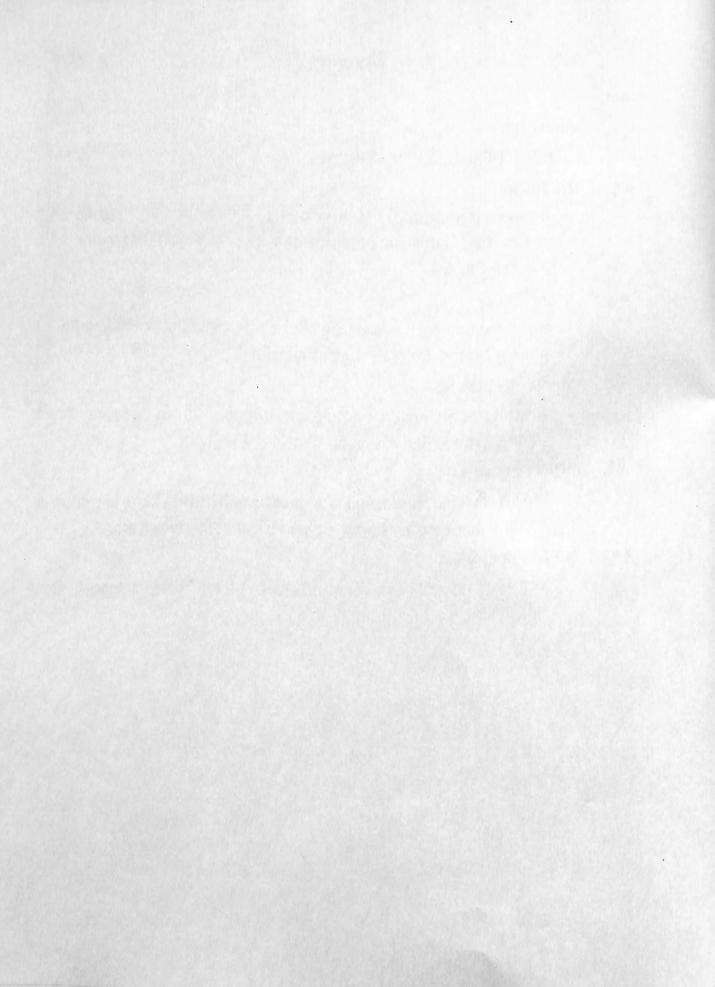

# विष्णुस्मृतिः

# नन्दपण्डितकृतया वैजयन्तीव्याख्यया सहिता

# प्रथमोऽध्याय:

ब्रह्मरात्र्यां व्यतीनायां 'प्रबुद्धे पद्मसंभवे। विष्णुः सिसृक्षुर्भूतानि ज्ञात्वा भूमिं 'जलातुगाम्॥१॥ जलकीडारुचि शुभं कल्पादिषु यथा पुरा। वाराहमास्थितो रूपमुज्जहार वसुंधराम्॥२॥

वैजयन्ती व्याख्या

श्रीवत्साङ्कितवश्वसः प्रणयिनो नित्यार्चने संविधामाधातुं निहितं गिरीन्द्रसुतयोत्सङ्गे क्षणं धूर्जटेः ।
चूडाचुम्बिक्लङ्कपङ्किलकलं चन्द्रं मृणालभ्रमादादातुं करमुत्क्षिपन्तमसकृड्ढुण्ढिं चिरं भावये ॥ १ ॥
सव्यासव्याङ्कसंस्थे क्षितिजलिधसुते संक्षिपन् बाहुयुग्मेनैकेनान्येन चैतच्चिक्कमिममृशक्तेकदैवानुरोधात् ।
माजायाक्षान्तिभीत्या युगपदिमल्षंद्रचुम्बितुं वक्त्रपद्मे
स्वास्यद्वन्द्वाविधानानुशियतहृदयः श्रीहिरिनः सदाव्यात् ॥ २ ॥
जयति सक्लसंपत्कल्पनाकामधेनुर्जडशशिदृषदां वाम्शरिनिण्यन्दचन्द्रः ।
विविधसुकृतलभ्यः कोऽपि वाग्देवताया
दुरितदल्चनदक्षः खेहपूर्णः कटाक्षः ॥ ३ ॥

यन्मूलं प्रणवस्त्रयी सुवितता स्कन्धाश्च शाखाः शुभाः शाखा यस्य विधीरितानि विविधाः कर्माणि यत्पछवाः। पुष्पं यस्य यशः सितं त्रिजगतीविस्तारिसौगन्ध्यवत् स्वर्गादीनि फलान्यसौ दिशतु वः शर्माणि धर्मद्रुमः ॥ ४ ॥ अस्ति स्वस्तिप्रशस्तिस्त्रिभुवनविदितो दक्षिणाशानितम्ब-श्रञ्जत्काञ्चीगुणेन स्फुटतरमहिमा तुङ्गभद्राधिकश्रीः । <sup>1</sup>श्रीरङ्गस्थानशोभी विविधगुणलसचित्रवासोविचित्रो वेणीसंपातशोभाधिकललिततरः कोऽपि कर्णाटदेशः ॥ ५ ॥ जयत्यमरद्र्छभं सुरपुरातिवर्तिप्रभं प्रभावविजिताखिलावनितलस्थतीर्थादिकम् । पुराणमतकोविदा-विदुरिह क्षितेरङ्गदं पुरं विजयसंज्ञकं विजयविट्ठलावस्थितम् ॥ ६ ॥ यदीयमसुरद्विषां मुकुटकूटरलावली-मरीचिचयचर्चितं चरणपङ्कजं ध्यायताम् । भवन्त्यमरदुर्लभा विषयभुक्तयो मुक्तयः समस्तजनभूतये <sup>2</sup>विजयविट्ठलो वर्धताम् ॥ ७ ॥ समस्तसुरसेवितं परशुरामसंस्थापितं मनोऽभिलिषतार्थदं मनुजकल्पवृक्षान्तरम् । पुरेऽत्र समवस्थितं विततविट्ठलं पीतित-स्तद्स्तु विजयाय वो जगति रामिलिङ्गं सदा ॥ ८॥ धन्यः कोऽपि महीतले विजयते वंशो वसिष्ठोद्धवो यसिन् भूतलभूषणानि शतशो रलानि संजज्ञिरे । सेवन्ते प्रतिपर्व यं द्विजगणाः सच्छायपत्र।प्तये नित्यं कृष्णरुचिं द्धत् सरलतां सदृवृत्ततामुन्नतिम् ॥ ९ ॥ श्रीमान् कोण्डपनायकः क्षितिपतिः प्रौढपतापोदय-

स्तत्र ब्राह्मणवंशजः समभवद्वर्णाश्रमाणां हितः।

धमें धर्मसुतो बलेऽनिलसुतः शौर्ये च शकात्मजः सौन्द्रेये नकुलो नये तदनुजो यादक्स तादग्गुणैः ॥ १०॥

वेदोद्धारात् क्षमायाः सततमभिगमाज्ज्योद्धृतेर्द्धिड्विदारै-र्वल्याधानाद्धस्तात् पितृवचनकृतेर्धर्मसेतुप्रवृत्त्या ।

कामानां पालनेनाश्रितसकलजनस्यातिकारुण्यकीर्त्या

म्लेच्छानां मूर्च्छितैश्चावतरदशकभृज्जन्मनैकेन सोऽभूत् ॥ ११ ॥

वीक्ष्यातीवास्य दानव्यसनमविरतं पद्मभूः पद्मनाभे पद्मां पाथोऽधिनाथे सुरसुरभिमपि चुद्रुमान् देवराजे ।

दिक्मातङ्गान् दिगीरोप्वधिजलधि निजं रत्नमप्रयं समग्रं संगोप्य स्वैकरक्षं त्रिदशगणवृतो मेरुमध्यारुरोह ॥ १२ ॥

यक्तीर्तिः कुहकेन कौतुकवती नारीव नीलं हरिं कण्ठं च त्रिपुरान्तकस्य धवलीकृत्योभयोस्तुल्यताम् ।

संपाद्य स्वपतेर्विवेकविरहाल्लक्ष्मीभवान्योः क्षणं त्यागं च ग्रहणं हरस्य च हरेर्नित्यं हसन्तीक्षते ॥ १३ ॥

यद्यद्वालतलेप्वलेखि <sup>1</sup>विधिना प्रत्यर्थिपृथ्वीभृतां संग्रामेषु कदर्थनं नृपशिरोरत्नादमुप्मान्नृपात् ।

तत्पैतामहमात्मनि स्थितमृणं संशोध्य तेषामयं भालान्येव विदारयत्यभिमुखं खड्गप्रहारैर्द्दहैः ॥ १४ ॥

श्रीमान् केशवनायकोऽस्य तनयो वंशावतंसो जय-त्यात्मीयातियशःपटीविवरणैर्बह्माण्डमाच्छादयन् ।

दातुं देयमिवोपनीय सहजे प्रौढमतापानले

जुह्नद्वैरियशः पयांसि विधये खड्गस्रुवेणानिशम् ॥ १५ ॥ अलभत पितृलालनात् स एष त्रिजगति तम्मणनायकेति नाम ।

यद्खिळजनताभिलाषसिद्धेः स्मृतिविषयीकृत एव सिद्धिमन्त्रः ॥ १६ ॥

एतत्प्रीढप्रतापज्वलनपरिवृताशेषविद्विट्पुराणां

दूरादालोकमात्राह्मलिसुतनगरभ्रान्तिभीताः पराश्चः ।

प्रत्यावृत्यापयान्तः प्रबलतरनृपास्ततपुराणामधीशाः

स्थातुं वान्तः प्रयातुं बहिररिदहनत्रासतो नोत्सहन्ते ॥ १७ ॥

<sup>1</sup> तले व्यलेखि विविध—ख.

नित्यं सत्यानुरक्तो सततमनुगतो यो बलेनानुगृह्णन् गोपान् कोपानलस्य प्रशमनविधिनानन्दपृष्टः सदैव । आश्चिष्टो यः सुदामा बहुषु सहचरेषुद्धवं वर्धयिष्यन् स श्रीमान् केशवोऽयं जयति कुवल्यापीडनिष्पीडनाय ॥ १८ ॥ मित्राणामुदयाचलो रिपुकुलस्यास्ताचलः शीतलो बन्धूनां मलयाचलः शरणिनां विनध्याचलश्चाभये । भिश्लूणां धनरतसंपदुदये रताचळो धारणे पृथ्व्या यः कनकाचलो मुनिमनःसिद्धौ तुषाराचलः ॥ १९ ॥ <sup>1</sup>शराणामवधिः सारप्रतिनिधिः . . . . . कर्तव्येषु विधिर्महाधननिधिर्गाम्भीर्यपूर्णोद्धिः । विद्यारोवधिरक्षयेषुधिररिवात . . . . . संग्रामे परिधिर्वलस्य जयति श्रीकेशवः सन्निधिः ॥ २० ॥ गाम्भीयेण सरित्पतिः समहता धेयेण भूभृत्पति-र्रुक्ष्म्या यक्षपति: श्रिया रतिपतिर्बुद्धचा च वाचस्पति: । साम्राज्येन दिवस्पतिः स्वमहसां पुञ्जेन चाहपेतिः शीलेनोडुपतिर्वभौ सममतिः श्रीकेशवक्ष्मापतिः ॥ २१ ॥ द्व:खानां महिमा सद:सु लघिमा कीर्तेस्तथैवाणिमा ळजायां गरिमा पलायनविधौ प्राकाम्यमात्मेशिता । प्राप्तिः पर्वतकन्दरस्य वशिता वन्याहतैर्भूपते-श्चित्रं यस्य तप:फलं रिपुकुले सिद्धचष्टकं दृश्यते ॥ २२ ॥ अक्र: सुहदां भवत्यसुहदां यश्चोग्रसेनो रणे दुष्टानामपि सारणः सुमनसां प्रद्योतने माधवः । ईर्षूणां हृद्ये गदः प्रतिभयो जिह्नाद्वयं विश्रतां बभ्रयोंऽपि शठः शठेषु विषयैर्यश्चानिरुद्धः सदा ॥ २३ ॥ स श्रीमान् केशवेन्द्रो जगति विजयते यद्विषत्कीर्तिदुग्धं यद्दानाम्भःप्रवाहोद्भवपृथुतिटनीतीरनीरानुषङ्गि । तत्तद्दिग्जैत्रपूर्वक्षितिभृदुरुयशःकन्दखण्डोपदंशं स्वादंस्वादं पिबन्ति प्रमुदितमनसो यद्यशोराजहंसाः ॥ २४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This verse is incomplete in all the MSS.

यत्कीर्त्या निजया विधुं रविमपि स्वीयैः प्रतापैः परं चकेऽसौ नृपतिस्तदस्य विधितोऽप्यत्यद्भृतं कौशलम् । यद्र।हुं सममूमुहद्रविशशियासार्थमभ्युद्यतं पञ्यन्तं सदृशावुभाविप मुहुः प्रेक्षाविशेषेरिप ॥ २५ ॥ कैलासे विनिवेश्य शैलतनयां भिक्षामटित्वा क्षितौ प्रत्यावृत्य निजाश्रमाय <sup>1</sup>चितः सायं समुत्कण्ठया । यत्कीर्त्या धवलीकृते त्रिजगति क्षोणीधरान् सर्वशः प्रत्येकं अमित अमान्निजगिरेः शैलात्मजावल्लमः ॥ २६ ॥ गन्धर्वेर्गीयमानामनिशमतिरसात् कीर्तिमापीय <sup>2</sup>यस्य प्रेम्णा शर्वार्धकायो हरिरपि समभूत् कोऽपि कर्पूरगौरः । अन्त:संतोषपूर्णा पतिवपुरखिलं वीक्ष्य यसिन्नपर्णा-सीद्धस्यापि हानान्मुषितनिजधनेवाब्धिपुत्री बभूव ॥ २७ ॥ प्राक्पत्यिगिरिनिर्मितेऽस्य महति अष्ट्रे प्रतापानलैः संतप्तं द्विषदिन्धनैस्तद्बलानासास्यभस्त्रानिलैः। संध्याकीलककीलितेन महताहोरात्रसंदंशके-नादाय द्युमणि विधिः प्रतिदिनं निर्वापयत्यम्बुधौ ॥ २८ ॥ वाहोद्भृतधरापरागपटलैः पृथ्वीं द्विषन्मस्तकैः शैलान् रात्रुवधूविमुक्तनयनाम्भोभिश्च वारां निधीन् । निश्वासिर्द्रवतां भिया च पवनं तेजोभिरक निजै: कीर्त्या चन्द्रमसं स गाधिसुतवित्रमीति सृष्टिं पराम् ॥ २९ ॥ एतद्दानजलैः प्रतिग्रहविधौ नित्यं पतद्भिः करे निर्वाणं करसंस्थितं हुतवहं संधुक्षयन्तो द्विजाः । स्वाध्यायाध्ययने स्वराभिनयनव्याजेन निर्मन्थने तिर्यक् चोध्वममी सदारणिमिव व्याधुन्वते स्वं करम् ॥ ३० ॥ यस्योत्तुङ्गातिसर्गप्रभवजस्त्रवहा स्वर्धुनीस्पर्धिनी का-प्याविभूतापगान्या जलनिधिमगमत्तज्जलस्यानुषङ्गात् । शक्के पक्के निममास्त्रिदशमणिवरः कामधुक् कल्पशाखी नित्यं प्रोत्तुङ्गदानव्यसनमिद्ममी साधु विख्यापयन्ति ॥ ३१ ॥

क्षोणीशाः पौढिमस्मिन् बहुलधनभवां किं करिष्यन्ति यस्य स्वर्नारीगीतसंपच्छ्वणकुतुकभृद्वासवोऽपि स्वराज्यम् । तुच्छं मत्वा निगूढो निशि निशि सततं पश्यतीहास्य रुक्ष्मीं मिथ्या चेत्तारकास्तन्नयनगणगता व्योन्नि परयन्त लोकाः ॥ ३२ ॥ नो भूमौ पदपङ्क्तयो न च नभस्युद्धिता धूलयो नाकृष्टास्तरवस्ततेन तरसा नाकर्णि शब्द: पदाम् । धावद्भिः सहसा सहैव जनता वेतोभिरस्पर्शि नो चित्रं धावति वाजिराजित्वनीपालस्य यस्याप्रतः ॥ ३३ ॥ स्फुरत्कनकसंकुलं प्रचुरचारुसिंहासनं वलद्भिचामरं विकसितं। उज्वलच्छत्रकम् । न शून्यमपि मन्दिरं विसदृशं रिपूणामभू-चदेष महिमाद्भुतो जयति केशवक्ष्मापतेः ॥ ३४ ॥ उपनीय धनौघमर्थिलामं प्रथमं लिम्पति यत् चन्दनेन । तद्वैमि तद्क्षराणि दुष्टान्यपसार्यातनुतेऽस्य योग्यभावम् ॥ ३५ ॥ गङ्गायां समजीजनच्छ्तनयान् धीरानुदारान् गुणैः क्षोणीशः कुरुवंशशन्तनुरिवाभीक्ष्णं स पञ्चात्मजान् । गङ्गेषा जननी बभूव जनको यत्केशवस्तद् बुधैः कार्यं कैर्वचनैर्गुणानुवचनं स्फूर्त्या कया संसदि ॥ ३६ ॥ गुणैरनन्तं परिभाव्य तातो नाम्नाप्यनन्तं विदधे तनूजम् । ज्येष्ठं जनन्याहितलालनेन नाम्नाभवद्वावरसः स एव ॥ ३७ ॥ ज्येष्ठो वावरसो युधिष्ठिर इवास्त्यस्यानुजोऽप्यक्तणो धीरो भीम इवापरोऽर्जुन इव त्रिमेछनाथोऽनुजः । तस्यास्तामनुजौ यमाविव परौ श्रीरामनारायणौ दुग्धाब्धेरिव पञ्च कल्पतरवस्तस्याभवन्नात्मजाः ॥ ३८ ॥ तम्मण्णनायककृतातुलपूर्वजन्म-धर्मद्युपादपजनीनि फलानि पञ्च । आरभ्य वावरसनायकमादिमेषा-मक्कणनायकमुखानि जगत्युखानि ॥ ३९॥

पश्चापि कल्पतरवः प्रतिपादिता यत् पूर्व द्विजेषु ननु तम्मणनायकेन। नूनं त एव तनुजत्वमुपेत्य तस्य प्रादुर्वभूवुरिह वावरसादिरूपाः ॥ ४० ॥ स वावरसनायको हृदयसायको विद्विषां जितत्रिदशनायको विविधसंपदां दायकः । युधिष्ठिर इवानुजैरनुगतश्चतुर्भिर्निजै-र्भुवीव सुरपादपैर्जयति पारिजातः परैः ॥ ४१ ॥ यशोविलासैरभिभृतवैन्यः शौर्येण विद्रावितश्त्रसैन्यः। दानेन दूरीकृतदीनदैन्यः समः क्षितौ वावरसेन नान्यः ॥ ४२ ॥ जिह्वा प्रह्वायते यद्गुणगणगणनारम्भकाले कवीनां स्वान्तं स्वान्तं तदेव प्रकटयति मनाक् स्फूर्त्यभावात्पदानाम् । हस्तो व्यस्तो लिपीनां भवति विलिखने दक् च चाञ्चल्यमेति जातः कायस्य कम्पोऽप्यहमहमिकया संस्मृतेस्तद्गुणानाम् ॥ ४३ ॥ संगृह्णाति निरन्तरं त्यजित नो यन्मार्गणौघान् फलैः संपन्नान् कुरुते परं तु न कदाप्येतान् स्वपृष्ठानुगान् । किंचाकर्णभुपेत्य गर्जति गुणे सोऽसौ तदन्तागते दातुं रुक्षमरुक्षयज्जयति तद्दानृत्वमत्यद्भूतम् ॥ ४४ ॥ ये नित्यं समनुवजन्त्यनुवदन्त्यहीमनहीं गिरं ये चित्तानुविधानवर्त्मकुशलाः पूज्यन्त एते नृपैः। चित्रं तत्र न किंतु चित्रमिदमस्यालं गुणापेक्षया यन्नामश्रुतिमात्रतो द्विजवरान् संपूजयत्युन्नतान् ॥ ४५ ॥ तस्यास्य नायककुलाम्बुधिशीतरइमेः श्रीकार्तवीर्यनुपतेरिव कीर्तिवीर्थे । प्रत्यर्थिदानविधये कुरुते सहस्रं बाह्नसावपि च वावरसोऽप्यजसम् ॥ ४६ ॥ ये सृष्टा जलजासनेन जलदास्ते वारिमात्रं दद-त्युत्पाते पुनरमिरक्तकरका वर्षन्ति गर्जन्ति च ।

एकं वावरसाम्बुवाहमसृजच्छीमांस्ततः केशवो योऽगर्जन्निभृतं समं क्षितितले स्वर्णं ववर्षामलम् ॥ ४७ ॥ यत्कीर्त्या निजया दशापि विहिता गौर्यो दिश: सर्वश-श्चातुर्यं तदनन्तनायकनृपस्यातीव लोकोत्तरम् । रुद्राणामनुवासरं विवदतां कि न्वेकगौरीकृते न स्याद्वैशसमन्यथा स्मरवशादेकादशानामपि ॥ ४८ ॥ **श्रीमत्तम्मणनाय**कक्षितिपतेर्वेशावतंसोऽद्भतः श्रीमानकणनायको विजयते साम्राज्यसर्वसहः । येनाकारि सुरद्रुमस्य मनसो मात्सर्यदोषो महा-नर्थिप्रार्थनसार्थकः वविधिना कल्प्द्रमेण क्षितेः ॥ ४९ ॥ श्त्रुप्नत्वमुरीकृतं रिपुकुलध्वंसादनीकेऽमुना ज्येष्ठाज्ञापरिपालनात् भरतताप्याविष्कृता स्वात्मनः । यत् स्वात्मानुजलक्ष्मणानुसरणाद्रामत्वमाविष्कृतं तद् दृष्ट्याक्कणनायकस्य जगतामासंश्चतुर्णौ मुदः ॥ ५० ॥ जित्वा येन दिशो दिशासु निहिताः स्तम्भा जयाङ्काः सितं नद्धं तेषु गुणैर्महद्भिरमलं कीर्तिर्वितानं महत्। यत्मान्तेषु विलम्बतेऽतिमहती पीता प्रतापावलि-र्यन्मध्ये परिमण्डलत्वमभजिचत्रं विधोर्मण्डलम् ॥ ५१ ॥ भिक्षः पाणि पुरस्तादुपनयति ततः पाणियुग्मं ततश्च प्रावारान्तुं ततस्तं सकलमपि ततो मस्तकस्यापि वासः । पात्रं तत्राप्यमाति प्रचुरतरतया यद्वितीर्णे धनौघे पश्चात्तापं महान्तं निजहृदि कुरुते तुर्यवस्त्रायहेण ॥ ५२ ॥ यसिन् यच्छति वाञ्छिताधिकधनान्याशासते भिक्षुकाः पाणीनामतिसंख्यतामतिशयायामं परां विस्तृतिम् । नैर्बुद्धचादिति गर्हणां विदधते धातुश्च बाहून् बहून् यद्वाणार्जुनयोर्व्यधाद् द्विभुजतामसाकमञ्जासनः ॥ ५३ ॥ रुक्ष्मीर्यस्य कराम्बुजेषु विदुषां कीर्तिः कवीनां मुखे

कान्तिः कामतनौ धृतिर्हिमगिरौ विद्या च वाचस्पतौ ।

एकत्र स्थितिसंकटाक्षमतया विश्रम्भतः स्वं श्रमं स्वे स्वे तातगृहे विनोदयति किं सापत्न्यजानमत्सरात् ॥ ५४ ॥ यस्योत्सर्गजलप्रवाहपरलेराकालिकप्रावृषा पूर्णाम्भः सुरनिम्नगोर्मिनिवहैरून्मत्तगङ्गीकृता । वाराणस्यभवद्यदा खळ तदा मत्स्योद्रीसंगम-भ्रान्त्या काशिनिवासिसर्वजनता स्नानाय संप्रस्थिता ॥ ५५ ॥ एकं तावदिदं महन्मनसि नोऽनौचित्यमुद्धासते यद्दानाम्बुभिराहितेषु जलधिष्वन्येषु सप्तस्वपि । तेषां प्राकृतवैकृतादिविषयभ्रान्त्या भ्रमन्त्यो दिशं गङ्गाद्याः सरितः पतित्रतमहो धास्यन्त्यभग्नं कथम् ॥ ५६ ॥ असोष्ट सोऽप्यष्टगुणं गुणोचैः सुतद्वयं यावकनामिकायाम् । लक्ष्म्याः सपत्न्यामिव धर्मपत्न्यामाराधनाद् वावरसः शिवस्य ॥ ५७ ॥ ज्येष्ठस्तस्य यशःसितातिविभवोत्कण्ठो द्विजिह्वान्निजाद् देशादप्यपसारयन्ननुदिनं पुष्णाति कामान् बहून् । मूर्झा यः शतशो दधद् द्विजपतीन् गौरी यदीया दिशः कीर्तिर्धावति कोऽप्यसौ विजयते रुद्रोऽरिविद्रावणः ॥ ५८ ॥ किशोरकस्यैव यशोवितानं व्यभूषयत्तस्य दिशो दशापि । स एष रुद्र: कृतराजमुद्रः क्षुद्रोऽप्यभूद्यस्य पुरः समुद्रः ॥ ५९ ॥ सत्सङ्गावाप्तगङ्गादिकसक्लमहातीर्थसङ्गादभङ्गा-नङ्गादिपोढिभङ्गाचरणविमलितान्यन्तरङ्गानि विभ्रत्। गङ्गादासस्तद्ङ्गाद्नुजनिरभवचद्वितीर्णास्तुरङ्गा मातङ्गाः शैलतुङ्गा विद्धुरपधनान्वित्ततुङ्गान् शुभाङ्गान् ॥ ६० ॥ पितृत्वमप्यक्कणनायकस्य लब्धं सुखं केशवनायकेन। तत्तद्विधानोक्तमिवातिकामव्यूहः सुतीभूय विभाति योऽस्य ॥ ६१ ॥ तम्मण्णेन यदाहितं बहुधनं दातुं द्विजेभ्यस्ततो-**ऽनन्त**स्तद् द्विगुणीकरोति सहसा त्रेगुण्यमस्या**कणः** । त्रुद्र: कुरुते चतुर्गुणमिदं गङ्गा शरघं ततः षाङ्गुण्यं कुरुते पितामहमनोवृत्तिं दथत् केशवः ॥ ६२ ॥

80

विष्णुस्मृतिः

अन्यचाद्भृतमेतदस्य सुमहद्यत्तरप्रतापानल-स्यौन्नत्यं बहुधा मनःसु रिपवोऽप्याशासते संततम् । यत्प्रालेयदिनेप्वपि व्यपगताशेषान्नवस्ना वने शीतत्राणममी मनागपि ततो नान्यल्लभन्ते दृढम् ॥ ६३ ॥ एतचाद्भतमेकमस्य महसः कीर्तेश्च लोकोत्तरं यत्प्रालेयदिनेषु शीतभयतः शत्रून् महस्रायते । **त्रीप्मे तत्तपना**तितापभयतः कीर्तिः सुधासेवनात् ताभ्यामात्मकृते हि ते विद्धते शीतोप्णयोर्वारणम् ॥ ६४ ॥ श्रीविश्वनाथेक्षणकाम्ययासौ पुत्रेश्च पौत्रेश्च युतः प्रपौत्रैः । गम्भीरवेदीव गजः स्वयूथ्यैः कदाचिदानन्दवनं विवेश ॥ ६५ ॥ काशीयात्राविधाने सह गृहपतयो येन नीताः सहस्रं तद्यात्रोपस्करं द्याप्यखिलमनुविधायापनीयापि भीतिम् । प्रादक्षिण्ये प्रथिन्याः प्रथुप्रथुलयशास्तीर्थयात्रासु पार्थः सार्थं नीत्वा मुनीनामिह निजसुकृतस्याष्ट्रगुण्यं व्यधत्त ॥ ६६ ॥ पर्याये प्रथमे तुलाद्वयमसौ स्वस्य स्वपत्न्यास्तथा कावयां रूप्यमयं चकार विधिवच्छीवासुदेवाङ्गणे । ब्रह्माण्डं विद्धे हिरण्मयमथो चक्रे तृतीयां तुलां श्रीविश्वेश्वरमण्डपेऽघित कुरुक्षेत्रे चतुर्थीमपि ॥ ६७ ॥ काइयामेकं प्रयागे परमिति विद्धत् कोटिहोमद्वयं यो विप्राणां दक्षिणाभिर्धनविषयगताशेषतृष्णां निरास । काशीयात्रां द्वितीयामधि विधिविहितं गोसहस्रं प्रयागे काञ्यामागत्य हेम्नः पुनरपि विदधे चक्रतीर्थे तुलां सः ॥ ६८ ॥ यश्चाभून्मणिकणिकापरिसरे दिव्यस्तुलामण्डपो यत्तत्ते,रणिकंकिणीध्वजमहादीप्तिः पताकोच्छिता । तं दृष्ट्या जलशायिविष्गुसविधे मन्यामहे पुष्पकं स्वर्गाद्भूमितलं समागतमिवानन्दाय मन्दाकिनाम् ॥ ६९ ॥ आरुह्य व्योमयानं वियति सुरगणास्तत्तुलाया दिदृक्षा-

कान्तस्वान्ता निरुद्धे पथि विपुलतरैर्मण्डपस्य ध्वजामै: ।

## प्रथमोऽध्यायः

यातुं तद्धोमधूमाकुलितविनिमिषपेक्षणास्तत्क्षणेना-शक्तास्तद्वीक्षितुं वाप्यवद्धुरवनीचारितामेव धन्याम् ॥ ७० ॥ यत्कामा ननु कुर्महे भुवि महादानं वयं तत्पदं कीद्दक् किं श्रुतिराह तथ्यमथवा मिथ्येति संदेहिनाम् । श्रीमान् केशवनायकोऽतिभगवद्भक्या तुलामण्डप-व्याजेनैतदिहोपनीय नुनुदे संदेहमात्यन्तिकम् ॥ ७१ ॥ अचीकरत्तःमणनायकेन तुलां सुवर्णेर्मणिकर्णिकायाम् । यदा तदाभूदतुरुस्रिलोक्यां स्वयं सुतैर्वावरसोऽकणश्च ॥ ७२ ॥ रथ्यासु स्वेषु गेहेप्वनुदिनमसङ्ख्तोलयामास लोहै-र्रुक्ष्मीं स्वर्णस्वरूपां यद्यमजनयत्तेन भूयोऽपराधान् । सर्वोस्तान् संप्रमार्ष्टुं स्वजनकिमषतः केशवेनैव लक्ष्मया-स्तस्यां काश्यां वितेने सुरसरिति तुलां स्वप्रभावाद्ननतः ॥ ७३ ॥ लक्ष्मीकेशवयोस्तुलां विरचितां दृष्टा हरश्चेतसि प्रायः श्रोभमवाप्स्यतीति चिकतस्तुल्यस्तयोर्भक्तितः । श्रीमान् वावरसस्तदेव निजया गौर्येव कीर्त्याकरो-द्गौरस्याप्यतुलां तुलां कुतरणिः संकल्पचिन्तामणिः ॥ ७४ ॥ दृष्टिः सत्कर्मदृष्ट्या श्रुतियुगलमथाकर्णनेनापि कीर्ते-र्घाणं धूपादिगन्धेर्गुणगणगणनैश्चापि जिह्वा जनानाम् । सौवर्णस्पर्शनैस्त्वक् करकमलगतैः पावृतैः पट्टकूलैः सर्वाङ्गेप्वप्यनेन प्रमुदितमनसां किं किमानन्दितं न ॥ ७५ ॥ कीर्तिः केशवनायकस्य कुशला केलासशैलं पूरो गत्वाख्याति मुहुः सिंडिण्डिमरवं दृतीव संप्रेषिता । काइयां श्रीमणिकर्णिकापरिसरे कृत्वा तुलां केशवो लब्धेदं पुरमाशु तत्सुरगणैः संपाद्यतां सिक्कया ॥ ७६ ॥ काशीपते: करुणया किल काशिकायां कृत्वा महावितरणानि च षोडशापि । विद्वदृगृहान्तरगतानि तमांसि मुग्ध-माणिक्यदीपशिखयैव निराचकार ॥ ७७ ॥

शतकृत्वोऽपि तुलायामारुढोऽयं महार्घरतानाम् । अस्य तु कृतप्रयत्नं किमपि न रत्नं तुलां भेजे ॥ ७८ ॥

आत्मानं स हिरण्यगर्भमसृजच्छ्रीमांस्तदा केशवः

पश्चात्तापमवाप पङ्कजजनेरन्तर्महान्तं यदा ।

मत्सृष्टो मद्धीकृतो मम मुखाज्ञातान् द्विजान् मत्तनून् दारिद्वचोपहतान् श्रिया विरहितांश्चके किमित्यात्मभूः ॥ ७९ ॥

ब्रह्माण्डं दातुकामे मृपतिलक्षमणौ केशवे ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रः सुरगुरुमभिगम्यात्मनीनान्यपृच्छन् ।

किं कुर्मः कुत्र यामेत्यमरगुरुरिमांस्तन्त्रम्चे द्विजा वः प्रार्थ्या गृह्णीध्वमस्येत्यखिलजनकृते मा विभागं कुरुध्वम् ॥ ८० ॥

दत्तान् केशवनायकेन सकलान् कल्पद्धमान् वृत्रहा विज्ञायार्थिषु पुष्पभूषणकृते शच्याः सचिन्तोऽभवत् ।

ब्रह्माणं किमुपेमि सृष्टिविधये तेषां पुनर्वाम्बुधि मक्षाम्यर्थनमातनोम्यनुजवत् किं वा द्विजानामिति ॥ ८१॥

सहस्रं बाह्ननामकृत कृतवीर्यात्मजनृपे विधिर्बाणे वा तद्वितयमभिमन्ये खळु वृथा।

अमुप्यैकं मन्ये करमहमहो धन्यतरमि-त्यजस्रं धेनूर्यो वितरति सहस्रं घटदुघाः ॥ ८२ ॥

एका कामगवी सुरैनियमिता तत्तत्सुरप्रार्थिता-नेकानेकविधार्थदानघटनास्वत्यर्थतो व्याप्टता ।

नागन्तुं क्षितिमण्डलेऽप्यवसरो यस्याः कथं सा नृणां कामान् पूरियतेत्यवेत्य विद्धे यः कामधेनुव्रजम् ॥ ८३ ॥

निर्मध्य क्षीरसिन्धुं कथमि महता क्केशजातेन जाता-नुचैःश्रुत्यादिकाश्वानमरपरिषदे प्राग्वितीर्याप्यतृप्तः ।

भूलोकं प्राप्य भूयोऽप्यवनिष्ठरकृतेऽसौ च संसारसिन्धुं निर्मध्य प्रतरताचितकनककृतान् सिन्धुजान् केशवोऽदात् ॥ ८४ ॥

व्योमि व्योमचरैश्चरन्ति विबुधा दिव्यैर्विमानैर्भुवि क्षोणीमण्डलमण्डनानि त इमे यानैश्चरिष्यन्ति कैः। इत्येवं मनसावधार्य नृपतिः श्रीकेशवो ऽश्वेरीजै हैंमेहेंममयान् विधाय च रथान् प्रादाद् द्विजेभ्यो युतान् ॥ ८५ ॥ एकं लाङ्गलमात्मभूयदस्जत् संकर्षणार्थे ततः कंचिद्देशमसौ पवित्रमकरोत् क्रष्ट्वा कलिन्दात्मजाम् । यस्मै दास्यति पञ्चलाङ्गलमसौ तेन।पि देशे कचित् कृष्टे पश्च नदे करिष्यति जनः स्नानं क वा कार्त्तिके ।। ८६ ।। किं दत्ता पृथिवी बलिप्रभतिभिर्मृत्स्नामयी पर्वते-र्व्याप्तारण्यनदीनदीश्वरशतैरल्पोपभोग्या द्विजै: । तन्मन्ये सक्लापि तेन घटिता स्वर्णैः सपृथ्वीधरा सप्तद्वीपवती ससागरवना देता द्विजेभ्यः क्षमा ॥ ८७ ॥ संत्यज्याद्य हिरण्यगर्भपद्वीं सृष्टिं सिसृक्षुर्नवां भूतानां महतां घटं प्रथमतो हैरण्यमेवासूजत । तेषामेव यतोऽधिकं जगदुपादानत्वमाह श्रुतिः सौवर्णं किल केशवः सक्तलकं तद्विश्वचकं व्यथात् ॥ ८८॥ स्वर्गे कल्पलता सुरेन्द्रभवने दत्ताश्च कल्पद्रमा विप्राणामजिरेषु तद्विरहिता मा भूत्ततो मत्कृता । इत्येवं मनसावधार्य सकलक्ष्माभूषणं केञाव-श्चके कल्पलताप्रदानमपि तद्विप्रेभ्य एवादरात् ॥ ८९ ॥ भार्याभिर्भिक्षकाणां लवणद्धिपयः सर्पिरिश्चद्वकार्थे वाणीं प्रोक्तां निशम्य प्रहिलशिशुसमुद्वेजितेभ्यः पतिभ्यः । यत्तेभ्योऽदत्त सिन्धून् षडपि तदभव्युक्तमत्यन्तमेभ्यो यत्सौरं सिन्धुमादात्तदनुचरदसच्छूदजात्यर्थमूहे ॥ ९० ॥ निर्मथ्य क्षीरसिन्धुं यदजनि हरिणा कौस्तुभाख्यं तदेकं यचोद्भतं स्यमन्ताभिधमहिमकराद्रलमेतद् द्वितीयम् । भूमौ चिन्तामणिश्च त्रिभुवनविषये त्रीणि रत्नान्यभूवं-स्तैरवासंख्यसंख्यैः कथमकृत नृपः केशवो रत्नधेनुम् ॥ ९१ ॥ इत्थं येन कृतानि षोडश महादानानि काइयां ततो

जाता ब्रह्मपुरीकृता शिवपुरी स्पर्धातिवर्धापिता ।

सर्वोपस्करपूर्णदिव्यभवनाधिष्ठानसत्कर्मजा-नुष्ठानक्षपिताघसङ्घतुलिता यद्घाह्मणा ब्रह्मणा ॥ ९२ ॥ प्रासादे चानवापीप्रधिनवनमठान् धर्मशालाप्रपादीन् कृत्वानृण्येन बन्धीकृतभवनभुवां मोचनेन द्विजानाम् । उद्वाहांश्चेव मौङ्गीबहुधनवसनानमिहोत्र।दिपूर्वान् ज्योतिष्टोमादियज्ञानिप बहुधनतोऽचीकरत् कोटिशोऽन्यै: ॥ ९३ ॥ धर्मा यद्यपि कोटिशोऽत्र विहिताः संतोपमन्तस्ततो नैव प्राप यदा तदा रचयितुं विष्णुस्मृतेव्यक्तिम् । ऐच्छत्तत्र च **रामपण्डित**सुतं श्रीकेशवः क्ष्मापति-विंद्वत्संसदि नन्दपण्डितमतिपीत्या न्ययुङ्क्त स्वयम् ॥ ९४ ॥ कारयां धर्माधिकारिप्रथितकुलमणिर्धर्मशास्त्रिकनिष्ठः श्रीमान् श्रीमन्महीपेत्यभिधबुधसुतानन्तमुरेस्तनूजः । श्रीरामस्तस्य सूनुः प्रथितबहुकृतिर्धर्मशास्त्रेषु नन्दो व्याचष्टे केशवीयप्रणयपरवशो वैष्णवं धर्मशास्त्रप् ॥ ९५ ॥ यद्यप्येतदतीव साहसमिवाभाति क विष्णुसमृति-र्बुद्धिर्वा मम मानुषी क च तथाप्युत्कण्ठते मे मनः। तदृव्याख्याविधये प्रसन्नहृदयः साक्षात्स्वयं केशवः प्रोत्साह्यात्र यदि प्रवर्तयति मां किं स्यादशक्यं तदा ॥ ९६ ॥

इह खळु ¹करुणावरुणालयो भगवान् नारायणः शेषतल्पात् कल्पादावुत्थाय ²वाराहं वपुरास्थाय निरविध्वलममां दन्तलमां वसुंधरामुद्भृत्य ³स्वधृत्यवदानिर्दानिज्ञासया तथैव पृष्टान् ⁴सर्ववर्णाश्रमधर्मान् प्रोवाच । तांश्च कश्चित् विपश्चित् ऋषिः उपश्रोता आद्यन्तयोः संगतिसंपादनाय स्वनिर्मितया चतुरध्याय्या भगवन्मुखनिर्गतानां सपद्यानामनवद्यानां गद्यानां षण्णवत्यध्यायीं परिपूर्य शतमध्यायान् परिकल्प्य काण्डत्रयेण निवबन्ध, यथा भगवत्योक्ता उपनिषदो द्वैपायनः । तत्र प्रथमाध्यायेनोपोद्धातं वर्णयति । तस्य चेमावाद्यस्रोको—व्यादा । क्ष्याद्यापित्यादि । ⁵महापुरुषविसृष्टः पुरुषो ब्रह्मा;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> करणा to भगवान् omitted in ख, घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निदान omitted in ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> महापुरुष to ब्रह्मणो रात्रि: omitted in ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> षाराहं च—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सर्वेष्टान्—ख, ग, च, छ.

### प्रथमोऽध्यायः

" यत्तत्कारणमन्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति गीयते ॥ "

इति मानवात् । तस्य ब्रह्मणो रात्रिः ब्रह्मरात्रिः दैविकयुगसहस्रपरिमितो विरामकालः ;

अक्षमेकमहर्ज्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ "

इति मनुस्मरणान् । तस्यां ब्रह्मराज्याम् । "ङिति हस्वश्च" इति नदीसंज्ञायां ङेरामि आटि च कृते रूपम् । व्यतीतायां समाप्तायाम् । पद्मसंभवे ब्रह्मणि प्रबुद्धे अपगतिनद्धे सितः ; "तस्य सोऽहिन्शिस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते " इति मानवात् । विष्णुः । विशतेविषेवी नुक्पत्यये कृते विष्णुशब्दो निष्पद्यते । तेन च देशकालवस्तुपरिच्छेदश्द्यतया व्यापको "भगवान् परमात्मा । भूतानि चतुर्विधानि जरायुजादीनि । सिस्रक्षुः स्रष्टुमिच्छन् । यद्यपि ब्रह्मण एव स्रष्टृत्वं, न विष्णोः ; तथापि हेतुकर्तुरिप कर्तृत्वादिणच्प्रयोगः ; "यावन्तोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात्" इतिवत् । भूमिं जलानुगां जलधिजलममां ज्ञात्वा । जलकीडायामेव रुचिः प्रीतिर्यस्य तादृशम् । यथा पुरा ; पूर्वपूर्वकल्पादौ यथा तथैव । वराहस्य रूपं देहमास्थितो धृतवान् , वसुंधरां नानावसुधरणशीलामुज्जहार उद्घृतवान् ।। १, २ ।।

वेदपादो यूपदंष्ट्रः क्रतुदन्तश्चितीमुखः । अग्निजिह्नो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥ ३ ॥ अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदाङ्गश्चितिभूषणः । आज्यनासः स्वतुण्डः सामघोषस्वनो महान् ॥ ४ ॥ धर्मसत्यमयः श्रीमान् क्रमविक्रमसन्कृतः । प्रायश्चित्तमहाघोणः पशुजानुर्महाकृतिः ॥ ५ ॥

अथ वक्ष्यमाणं गार्गो यज्ञराहत्वं नर्गाः श्लीकैहपपादयति । <sup>4</sup>वेदाः ऋगादयश्चत्वार एव पादाः । यद्यपि "यद्द्वेव हौत्रं क्रियते यजुषाध्वर्यवं साम्नेद्गंथम् " इति श्रुत्या त्रयाणामेव वेदानां यज्ञ-संबन्धात् चतुर्थस्य पादत्वव्यपदेशो नोपपद्यते, तथापि शान्त्यादीनामपि यज्ञत्वात् तत्संबन्धेन तस्यापि पादत्व-मिविरुद्धम् । यूप एव एका दंष्ट्रा धरोद्धरणसाधनम् ; 'दंष्ट्रामेण ' इत्येकत्वनिर्देशात् । क्रतवः चतुःषष्टि-महाभ्यासाः दन्ताः । चितिः इयेनकङ्कादिः मुखम् । तत्स्थ एवामिः जिह्वा <sup>5</sup>रसोपल्रिश्चिसाधनी यस्य स तथा ।

¹ दैविका to तेन च omitted in ङ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मयो वीर:---क;

मयो धीरः--ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भगवान् to उद्गतवान् omitted in ट.

<sup>4</sup> वेदा: to एकत्वनिर्देशात् omitted in इ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> रसो to साधनी omitted in ङ.

# विष्णुस्मृतिः

दर्भाः वेद्यास्तृतानि बहीषि । ब्रह्मैव शिरः ; कृताकृतावेक्षणेन मुख्यत्वात् । महत् तपः सामर्थ्यं सृष्ट्यनुकूलं यस्य ॥ ३ ॥

¹अहोरात्रसंबिन्धनी ईक्षणे नेत्रे, तयोरेव यज्ञव्याप्तत्वात्; अहोरात्रसंबिन्धनौ सूर्याचन्द्रमसौ वा। दिव्यः अलौकिककर्मकारित्वादलौकिकः। वेदः द्विगुणितदर्भमुष्टिः। तौ चैष्टिकपाशुकभेदेन द्वौ। तावेव श्रुती कर्णौ। अङ्गं छिन्नो वेदात्रभागः स्रुगादिसंमार्जनार्थः। तावेव तद्भूषणे कुण्डले। आज्यम् आज्यधारा नासा नासिका। स्रुवः तुण्डं मुखात्रभागः। साम्नां त्रिवृदादीनां घोष एव स्वनः धुर्धुरारावः। महान् कार्योनुकूलानुभावदेहवान्। ²यथोक्तं हरिवंशे—

" जलकोडारुचिस्तत्र वाराहं वपुरस्मरत् । दशयोजनविस्तारं शतयोजनमुच्छ्रितम् ॥"

इति ॥ ४ ॥

धर्मः अपूर्वमः सत्यं यथार्थवचनमः ताभ्यां प्रचुरः । श्रीमान् अनिर्देश्यशोभः । क्रमः विष्णुक्रमः ; स एव विक्रमः पराक्रमः ; तेन सत्कृतः भूषितः । प्रायिश्चत्तं वैगुण्यसमाधातृ कर्मः , तदेव घोणा नासा-नालिका । पशुः अभीषोमीयादिः जानु । महती आकृतिः देहसंस्थानं यस्य ॥ ५ ॥

> उद्गात्रान्त्रो होमलिङ्गो बीजौषधिमहाफलः। वेद्यन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्विकृतः सोमद्गोणितः॥६॥ वेदिस्कन्धो हविर्गन्धो हव्यकव्यादिवेगवान्<sup>3</sup>। प्राग्वंदाकायो द्युतिमान् नानादीक्षाभिरन्वितः॥७॥

उद्गातारस्त्रयोऽप्यान्त्राणि शब्दानुकूळवायुसंचारनाड्यः । अत एव सामघोषस्वनः । होम एव लिङ्गं शिक्षम् । बीजानि श्यामाकादीनि । ओपधयो र्वाह्ययः । महाफले वृषणो । वेदिः प्राग्वंशान्तःस्थिता ऐष्टिकी । <sup>5</sup>अन्तरात्मा अन्तःकरणम् ; प्राग्वंशस्य कायत्वात् । मन्त्रा एव स्फिचौ <sup>6</sup>सिक्थिनी ; ताभ्यां विकृतः विलक्षणः ; उन्हेन मन्त्राणामपि वैलक्षण्यात् । सोमः रसीमृतः शोणितं लोहितं यस्य सः । ६ ॥

वेदिः महावेदिः स्कन्धो श्रीवा। हिवः पुरोडाशादि गन्धः शारीरः। <sup>8</sup>देवतार्थं द्रव्यं ह्व्यम्। पित्रर्थं कव्यम्। तदादिः वेगो रंहः; तद्वान्। प्राग्वंशः पत्नीशाला। स एव कायो देहो यस्य <sup>9</sup>सः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अहो to न्यातत्वात् omitted in ङ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कव्यातिवेगवान् — ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अन्तरात्मा omitted in ट.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> लोहितं यस्य स: omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देहो यस्य स: omitted in घ to च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यथोक्तं to इति omitted in घ to च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> लिङ्गं omitted in च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> शाकिनी—ख, ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> देवार्थं—घ.

द्यतिमान् तेजस्वी । नानादीक्षाः एकत्रिद्वादशसंवत्सराद्याः ; ता एव प्रकृतयः सात्त्विक्याद्याः ; ताभिर्युक्तः ; "दीक्षाप्रकृतिसंयुतः " इति पुराणान् ॥ ७ ॥

> दक्षिणाहृदयो योगमहामन्त्रमयो महान्। उपाक्रमीष्ठरुचिरः <sup>2</sup>प्रवर्ग्यावर्तभूषणः ॥ ८॥ <sup>³</sup>नानाच्छन्दोगतिपथो गुस्चोपनिषदासनः। छायापत्नीसहायो वै मणिशृङ्ग इवोदितः ॥ ९॥ महीं सागरपर्यन्तां सदौलवनकाननाम। एकार्णवजलभ्रष्टामेकार्णवगतः प्रभुः॥ १०॥ दंष्ट्रांग्रेण समुद्धत्य लोकानां हितकाम्यया। आदिदेवो महायोगी चकार जगतीं पुनः ॥ ११ ॥

दक्षिणा द्वादशशतादिः; सैव हृद्यं हृत्पुण्डरीकम् । योगः त्यक्तस्य द्रव्यस्य देवतया संबन्धः; तस्मिन् ये महामन्त्राः याज्यापुरोनुवाक्यादयः; <sup>5</sup>तन्मयः तत्प्रचुरः । महान् एकाहाहीनसत्रादिरूपेण वितंतः । उपाकर्मणी पशुस्तोत्रोपाकरणे ; ते <sup>6</sup>एवाधरोत्तरावेष्ठौ ; ताभ्यां रुचिरः <sup>7</sup>मनोहरः । प्रवर्म्यः धर्मः ; तस्यावर्तः पयःसेचनेन ज्वालामालाविततिः ; स एव <sup>8</sup>भूषणम् अलंकारो यस्य<sup>9</sup> ॥ ८ ॥

नाना छन्दांसि गायन्यादीन्येव गतयः 10पन्थानो मार्गाः । गुह्याः गूढार्थाः उपनिषदो वेदान्तवाक्यानि आसनम् अवस्थितिस्थलं यस्य<sup>11</sup> । छायाभिधाना लक्ष्मीः पत्नी ; सैव सहायो यस्य । उदितः प्रकटीभूतो मणिशृङ्गनामा पर्वत इव ॥ ९ ॥

<sup>12</sup>आदिदेवः चतुर्भुखादिस्रष्टा । महायोगी अप्रविहतयोगः। अत एव प्रभुः सामर्थ्यातिशयवान् । एकार्णवगतः सः। सागरपर्यन्तां समुद्राविधकाम्। सशैलवनकाननां शैलाः पर्वताः, वनानि उपवनानि काननानि महागहनानि ; तैः समेताम् । महीं पृथ्वीम् । एकाणिवजलभ्रष्टाम् ; प्रलयदिलतवेलावलयानां सप्तानामप्यणिवानामेकीभावेनैकार्णवत्वम् ; तज्जलममाम् दंष्ट्रांग्रेण समुद्धत्य सम्यक् अक्षततयोद्धृत्य लोकानां हितकाम्यया जगतीम् , गच्छन्ति संचरन्ति अस्यामिति तादृशी पुनः चक्रे ।। १०, ११ ॥

<sup>2</sup> प्रवर्ग्यानन्त--ठ.

<sup>4</sup> **ਭ**ਿਰ:--- ਠ.

¹ द्युतिमान् omitted in ङ, च.

<sup>3</sup> This line omitted in 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तन्मय: omitted in ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> मनोहर: omitted in ङ.

<sup>9</sup> स तथेति added in ख, ग, छ.

<sup>6</sup> ते एवोष्ठी अधरोत्तरी—ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> भूषणम् omitted in ङ.

<sup>10</sup> पन्थान: omitted in ङ, छ.

<sup>11</sup> अस्य--- **घ**.

<sup>12</sup> The entire commentary on verses 10 to 44 omitted in  $\odot$ ; and 10 to 15 in  $\odot$ .

एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भृतहितार्थिना।
उद्धृता पृथिवी देवी रसातलगता पुरा॥ १२॥
उद्धृत्य निश्चले स्थाने स्थापियत्वा तथा स्वके।
यथास्थानं विभज्यापस्तद्वता मधुसूदनः॥ १३॥
सामुद्रचश्च समुद्रेषु नादेयीश्च नदीषु च।
पत्वलेषु च पाल्वल्यः सरःसु च सरोभवाः॥ १४॥
पातालसप्तकं चके लोकानां सप्तकं तथा।
द्वीपानामुद्धीनां च स्थानानि विविधानि च॥ १५॥

<sup>1</sup>वक्ष्यमाणसृष्टिसंबन्धकरणायोक्तसुद्धारसुपसंहरति — एवम् ; उक्तप्रकारेण । यज्ञरूपो वराहः यज्ञवराहः ; तेन । भूतिहतार्थिना भ्तहितमात्रकाङ्क्षिणा भूत्वा । रसातलगता देवी पृथिवी । पुरा प्रथमतः । उद्भृता ; तदुद्धारं विना करिष्यमाणजगत्सृष्टिकमानुपपत्तेः ; जगत आधारसापेक्षत्वात् ॥ १२ ॥

इदानीं सार्धपञ्चिभिः श्लोकैः सृष्टिकममाह—उद्भृत्येति। मधुसूदनः भगवान् उक्तप्रकारेण जलममां पृथिवीसुद्भृत्य तथा स्वके साहिजिके स्थाने अप्सु; "अद्भ्यः पृथिवी " इति श्रुतैः। निश्चले चलनवलनादि-राहित्येन निश्चलीकृते स्थापयित्वा। तद्भताः पृथिवीगताः समुद्रजा आपः समुद्रेषु, नदीजा नदीषु, पल्वलोद्भवाः पल्वलेषु, सरोभवाः सरःसु, इत्येवं यथास्थानं विभज्य गमयित्वा पातालसप्तकं चके इत्यम्रेतनेन संबन्धः॥ १३, १४॥

सार्धेस्त्रिभिः श्लोकैस्तदेवाह । पातालानां सप्तकम् । अतलवितलसुतलमहातलरसातलतलातलपातालानां सप्तकम् । पातालस्य सप्तमस्वेऽप्यधोभुवनपर्यायतया सप्तसंख्यान्वयः । तथा भूर्भुवःस्वर्महर्जनस्तपःसत्यानां लोकानामुपरिभवानां सप्तकम् । यद्यपि,

" जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम् । कृतकाकृतयोर्मध्ये महर्लोक इति स्मृतम् । शून्यो भवति कल्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति ॥"

इति विष्णुपुराणात् भ्रादीनां त्रयाणामेव प्रलयात् सर्ग उपपद्यते, नान्येषाम् ; तथापि भ्रादित्रयसृष्ट्या महरादिचतुर्णां सप्तसंख्यासंपादनं शक्यमेवेति न विरोधः । द्वीपाः अन्तरीपाणि ; जम्बूह्रक्षशाल्मलीकुशक्रीश्च-शाकपुष्कराख्या द्वीपाः ; तेषाम् । उदधीनां क्षारेक्षुसुरासर्पिद्धिदुग्धस्वादृद्कोपलक्षितानां सप्तकम् । तेषां स्थानानि लक्षयोजनादिपरिमाणानि भारतादीनि वर्षाणि ॥ १५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The entire commentary on verses 12 to 15 omitted in  $\P$ .

स्थानपालान् लोकपालान् नदीः शैलवनस्पतीन् । ऋषींश्च सप्त धर्मज्ञान् वेदान् साङ्गान् सुरासुरान् ॥ १६ ॥ पिशाचोरगगन्धवेयक्षराक्षसमानुषान् । पशुपक्षिमृगाद्यांश्च भूतग्रामं चतुर्विधम् । मेचेन्द्रचापशम्पाद्यान् यज्ञांश्च विविधांस्तथा ॥ १७ ॥

¹तथा स्थानपालाः तत्तद्द्वीपपालाः। लोकपालाः इन्द्रादयोऽष्टो। नद्यः गङ्गाद्याः। शैलाः मर्यादापर्वताः वर्षपर्वताश्च। वनस्पतयः जम्ब्वाद्या अन्ये च वृक्षाः। तथा ऋषयः कश्यपाद्याः सप्त। धर्मज्ञाः धर्मशास्त्र-कर्तारः। वेदः एकः। यद्यपि "न कश्चिद्वेदकर्ता च" इत्यादिपराज्ञरस्मरणेन वेदनिर्माणं नोपपद्यते ; तथापि "वेदं स्मृत्वा चतुर्मुखः" इति स्मृत्या स्मरणाभिप्रायेण वेदानुकीर्तनम्। अङ्गानि तु प्रतिकरुपं भिन्नान्येव। सुरासुराः देवा दैत्याश्च। तथा पिशाचाः मलाशिनः। उरगाः सर्पाः। गन्धर्वाः देवगायना हाहाह्रह्रप्रभृतयः। यक्षाः माणिभद्रादयो धनपालाः। राक्षसाः पुलस्त्यापत्यानि। मानुषाः मनुष्याः। पश्चः गवादयः। पक्षिणः शुक्रपिकादयः। मृगाः कृष्णसारादयः। आदिशब्देन प्राम्यारण्यानामन्येषामपि ब्रहणम्। जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्ञलक्षणो भृतमामश्चतुर्धा। मेघाः जलदाः पुष्कलावर्तकाद्याः। इन्द्रचापः इन्द्रधनुः। शम्पा विद्यत्। आदिशब्देन प्रहनक्षत्रादीनां म्रहणम्। यज्ञाः ज्योतिष्टोमादयः। विविधाः नित्यनैमित्तिक-काम्याः। स यथापूर्वं चक्रे इति प्रत्येकं संबन्धः॥ १६, १७॥

एवं वराहो भगवान् 'कृत्वेदं सचराचरम्।
जगज्जगाम लोकानामविज्ञातां तदा गतिम्॥१८॥
अविज्ञातां गतिं याते देवदेवे जनार्दने।
वसुधा चिन्तयामास का धृतिमें भविष्यति॥१९॥
एच्छामि कर्यपं गत्वा स मे वक्ष्यत्यसंश्वायम्।
मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महामुनिः॥ २०॥
एवं सा निश्चयं कृत्वा देवी स्त्रीक्षपधारिणी।
जगाम कर्यपं द्रष्टुं दृष्ट्वांस्तां च कर्यपः॥ २१॥

<sup>1</sup> The entire commentary on verses 16 to 31 omitted in \( \frac{1}{3} \).

² विष्णु: स्थावरजङ्गमम् । चराचरं जगत्कृत्वा तत्रैवान्तरधीयत—ख.

वक्ष्यमाणिवरोषिववक्षया सृष्ट्यनन्तरिनिष्पन्नमाह । एवम् ; उक्तप्रकारेण । भगवान् <sup>1</sup>षड्गुणैः स्वयं संपन्नः । वराहः वराहरूपी विष्णुः । इदं चराचरं स्थावरजङ्गमं जगत् विश्वं कृत्वा । लोकानां चर्मचक्षुषाम् । अविज्ञाताम् अलक्षिताम् । गतिं स्थानं जगाम । भगवच्छव्दिनिरुक्तिश्च विष्णुपुराणे—

" ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वैति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥"

इति ॥ १८॥

तदनन्तरवृत्तं द्वाभ्यामाह—अविज्ञातामिति । देवानामिन्द्रादीनां देवः अध्यक्षः, तस्मिन् । जनार्दने ; जनान् दुष्टान् अर्दयति, जनैः पुरुषार्थचतुष्टयम् अर्घते याच्यते इति वा जनार्दनः, तस्मिन् । अविज्ञातां गतिं याते सित । वसुधा वक्ष्यमाणलक्षणा पृथिन्यधिष्ठात्री देवता । इदं चिन्तयामास । यथा ममेदानीं धृतिराधारशक्तिः का भविष्यतीति ॥ १९ ॥

एतत् कश्यपं गत्वा प्रच्छामि प्रक्ष्यामि । स महामुनिः अतिमननशीलः । मे मह्यम् । असंशयं याथातध्येन, वक्ष्यति । यतोऽहं काश्यपी, अतोऽसौ कश्यपः मदीयां चिन्ताम् उद्धाराधारादिविषयिणीं नित्यं सदा वहते । चिन्ताया अहैतुकतावगमनायात्मनेपदम् ॥ २०॥

चिन्तानन्तरकृत्यमाह । एवं सा धरादेवी तदिष्ठात्री देवता गमनयोग्यं स्त्रीरूपं धृत्वा पूर्वोक्तनिश्चय-वती कश्यपं द्रष्टुं जगाम । आगतां च तां कश्यपोऽपि ददर्श ॥ २१ ॥

> 'नीलपङ्कजपत्राक्षीं शारदेन्दुनिभाननाम्। अलिसंघालकां शुभ्रां 'वन्धुजीवाधरां शुभाम्॥ २२॥ सुभ्रं सुसूक्ष्मदशनां चारुनासां नतभ्रवम्। कम्बुकण्ठीं संहतोस्रं पीनोरजधनस्थलाम् ॥ २३॥

अथाष्ट्रिमः श्लोकैस्तां विशिनष्टि । <sup>5</sup>नीलोत्पलाक्षीं शरत्पर्वपूर्णेन्दुमुखीम् अलिकुलनीलालकां सितवसन-संवीतां वन्ध्कारुणोष्ट्रीम् अनवद्याङ्कीं सुभ्रूं कन्दर्पकार्मुकसुन्दरभ्रूयुगां हीरकणिकालसच्चारुदशनां तिलकुसुमरुचिर-नासापुटां संनतभ्रूयुगां शङ्खिशिखरसुन्दरमीवां परस्परस्पर्शसुखानुबुभूषयेवान्योन्यसंश्लिष्टोरुयुगलां करिकरचिक-चक्रानुकृतानुपूर्वीपीनताभूषितोरुजधनविषयाम् ॥ २२, २३॥

<sup>1</sup> पड़ गुणैश्वर्यसंपन्न:-ग.

<sup>3</sup> दह्युपुष्पाधरां—ग, घ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> नीलोश्यलदलाक्षीं—छ.

 $<sup>^2</sup>$  नीलनीरज-ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स्तनीम्—क.

विरेजतुः स्तनौ यस्याः समौ पीनौ निरन्तरौ।

¹ शके भकुम्भसंकाशौ शातकुम्भसमद्यती ॥ २४ ॥

मृणालकोमलौ बाहू करौ किसलगोपमौ।

रुक्मस्तम्भनिभावृद्ध गृढे शिष्ठष्टे च जानुनी ॥ २६ ॥

जङ्घे विरोमे सुसमे पादावितमनोरमौ।

जघनं च घनं मध्यं यथा केसरिणः शिशोः॥ २६ ॥

प्रभायुता नखास्ताम्रा रूपं सर्वमनोहरम्।

कुर्वाणां वीक्षितैनित्यं नीलोत्पलयुता दिशः॥ २७ ॥

कुर्वाणां प्रभया देवीं तथा वितिमिरा दिशः।

²सुसूक्ष्मशुक्कवसनां रलोत्तमविभूषिताम्॥ २८ ॥

पदन्यासैर्वसुमतीं सपद्मामिव कुर्वतीम्।

रूपयौवनसंपन्नां विनीतवदुपस्थिताम्॥ २९ ॥

समो गर्वपर्वताविव स्वस्थानादचिलतो ; युगपत् तुलातुलिताविवान्यूनाधिकप्रिमाणो वा । पीनौ निरन्तर-सुखैकतानाविव<sup>3</sup> मांसलो । सुहृदाविव निरन्तरो अन्योन्यसंश्लेषिणो । शक्ते मकुम्माविवाविमुक्तमुक्ताकलापो । <sup>4</sup>मदनमहाराजमहाराज्याभिषेकायासादितो बहलकुङ्कुमार्चितो शातकुम्भकुम्भाविव राजमानावुरोजौ ॥ २४ ॥

मृणालकोमले बाहुलते । किसलयकोमले पाणितले । स्वर्णस्तम्भसवर्णे चोरू । गूढे अतिमांसलतया अस्पष्टे । अत एव श्चिष्टे अनिमव्यक्तसंधिनी जानुनी यस्या जाते ॥ २५ ॥

यदीये जङ्घे पिण्डिके निर्लोमे । सुसमे आरोहावरोहाभ्यामितसमे । पादौ कूर्मपृष्ठाकृतित्वेनाितरमणीयौ । जघनं श्रोणिः । घनं मांसलम् । मध्यं किटतटी सिंहशाबकस्येव शुशुभाते इति यथायथं योज्यम् ॥ २६ ॥

यदीया नखराः पद्मरागप्रतिमाः प्रभारागाभ्याम् । रूपं सौन्दर्यातिशयः । सर्वेषां रागिणामरागिणां च मनो हरतीति तथा । नित्यं सहजैरपि वीक्षितैः तिर्यग्दष्टिपातैः दिशः दिग्भागान् नीलोत्पलयुतानिव कुर्वाणाम् ॥ २०॥ देवीं दीप्यमानाम् । अत एव प्रभया निजकान्त्या दिशः वितिमिराः तिमिरापनयनेन द्योतिताः

कुर्वाणाम् । अतिस्क्ष्मशुक्कवसनवासिनीम् । दिःयोत्कृष्टप्रभरतालंकारभूषिताम् ॥ २८ ॥

<sup>1</sup> मत्तेम-क ; वरेम-ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> सुखोचिताविव—ख, ग, ट; सुखैधिताविव—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सुराक्षस्म—ग

<sup>4</sup> मदनराज-छ.

निजचरणविन्यासेः वसुमतीं विकसितरक्तोत्पलामिव कुर्वतीम् । लावण्यतारुण्यसीमासमवगूढाम् ; यौवनात् पूर्विनिपातात् यौवनपूर्वकालीनलावण्यातिशयेन संपन्नामिति वा । तारुण्यलावण्यादिमदहेतुसद्भावेऽपि विनीतवदेवोपस्थितां तां कश्यपो दृष्टवानिति गतेन संबन्धः ॥ २९ ॥

> समीपमागतां दृष्ट्वा पूजियत्वाधा कर्यपः। उवाच तां वरारोहे विज्ञातं हृद्धतं मया॥ ३०॥ धरे तव विशालाक्षि गच्छ देवि जनादनम्। स ते वक्ष्यत्यशेषण भाविनी ते यथा धृतिः॥ ३१॥ श्लीरोदे वस्तिस्तस्य मया ज्ञाता शुभानने। ध्यानयोगेन चार्वङ्गि त्वदर्धं तत्प्रसादनः॥ ३२॥

कश्यपदर्शनानन्तरवृत्तमाह । कश्यपः समीपमागतां तां धरां दृष्टुः गन्धपुष्पादिभिरभ्यच्योंवाच । हे धरे, श्रुतदृष्टार्थधारणशीले । विशालाक्षि, अतीतानागतालोकनक्षमाक्षि । ते तव हृद्गतम् अन्तर्विपरिवर्तमानं मया सविशेषं ज्ञातम् । देवि दीव्यत्काये, त्वं जनार्दनं सर्वजनप्रार्थनीयं गच्छ । यथा ते धृतिर्माविनी, तथा स भगवान् ते तुभ्यमशेषेण वक्ष्यति ॥ ३०, ३१ ॥

तस्याविज्ञातगतिगतत्वमाराङ्कचाह—क्षीरोद इति । अङ्गान्तरसौष्ठवेऽिष मुखसौन्दर्यामावे सुरूपत्वानिर्वाहात् 'रूपं सर्वमनोहरम् ' इति विरोजणानुपपत्तिः ; मुखसौन्दर्येऽप्यङ्गान्तरासौष्ठवे सैवेति 'र्युमानने
चार्वाङ्गि ' इति संबोधनद्वयम् । हे धरे, मया कश्यपेन ध्यानयोगेन तस्य वसतिः क्षीरोदे ज्ञाता । अत्र ध्यानं
नाम ''तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् '' इति पातञ्चलम्ब्रात् आन्तरे बाह्ये वा वस्तुविरोषे ध्येये तदालम्बनस्य
प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तरेणापरामृष्ट एकतानतया प्रवाहोऽभिधीयते । तेन योगः चित्तवृत्तिनिरोधः ; तथा
पातञ्चलस्त्रात् । स च क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तम् , एकाग्रं, निरुद्धं चेति पञ्चविधमिष चित्तभूमीनां धर्मः ।
सोऽपि द्विविधः—संप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातश्चेति । यस्त्वेकाग्रे चेतिस सद्भूतमर्थं प्रचोतयित, क्षिणोति च क्केशान् ,
कर्मबन्धनानि श्चथयित, निरोधमिममुखीकरोति, स संप्रज्ञातः । सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः । तत्र क्षिप्तमूढयोः
योगानुपयोगस्य प्रसिद्धत्वात् विक्षिप्तस्यापि विक्षेपोपसर्जनत्वेन योगपक्षाप्रवृत्तेः एकाग्रतारूपायां चतुर्थम्मौ
विषयविरोषे धारणाध्यानसमाधित्रयरूपसंयमविरोषात् नानाविधैश्चर्यमाविर्मावयति । तत्र सूर्यसामीप्यात्⁴ सकलभुवनप्रत्यक्षता ज्योतिष्मत्यात्मनः प्रवृत्तेः आलोकविन्यासेन सूक्षमव्यविहितविपकृष्टानां ज्ञानमिति योग्वास्त-

<sup>1</sup> पूजयामास—क to घ.

<sup>3</sup> The entire commentary on verse 32 omitted in \sq

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वरारोहां—ठ.

<sup>4</sup> संयमात्—घ.

प्रसिद्धिः । तदेवंप्रक्रियया क्षीरोदप्रत्यक्षतायां विष्रकृष्टस्यापि वक्ष्यमाणभगवत्स्वरूपस्य ध्यानयोगेन साक्षा-त्कार उपपादितः । कैवल्येच्छोः सत्त्वपुरुषशुद्धिसाम्याय यतमानस्य यमोपसर्जनभूतसिद्धौ प्रयोजनाभावात् त्वदर्थमिति प्रयोजननिर्दशः । भक्तिविशोषानुध्यानेनानुकृष्ठितस्य भगवत एव सोपायफळयोगाभिव्यञ्जकत्वात् तत्प्रसादत इति निजयोगोपायनिर्देशः ॥ ३२ ॥

इत्येवमुक्ता संपूज्य कर्यपं वसुधा नतः।
प्रययो केरावं द्रष्टुं क्षीरोदमथ सागरम्॥ ३३॥
सा ददर्शामृतिनिधं चन्द्ररिममनोहरम्।
पवनश्चोभसंजातवीचीरातसमाकुलम्॥ ३४॥
हिमवच्छतसंकारां भूमण्डलिमवापरम्।
वीचीहस्तैः प्रचलितैराह्यानिमवं क्षितिम्॥ ३५॥
तैरेव ग्रुक्कतां चन्द्रे विदधानिमवानिराम्।
अन्तरस्थेन हरिणा विगतारोषकलमषम्॥ ३६॥
यसात्तसाद्धारयन्तं सुग्रुक्कां तनुमूर्जिताम्।
पाण्डुरं खगमागम्यमधोभुवनवर्तिनम्॥ ३७॥
³इन्द्रनीलकडाराद्यं विपरीतिमवाम्बरम्।
फलावलीसमुद्भूतवनसंघिमवाचितम् ॥ ३८॥

कश्यपोक्त्यनन्तरवृत्तमाह । यथा भगवतोच्यते एविमत्युक्त्वा जिज्ञासितोपदेशात् गुरुं कश्यपं संपूज्य मनोवाक्कायकर्मभिरभ्यच्यं ततः कश्यपाश्रमात् अथानन्तरं केशवं द्रष्टुं वसुधा क्षीरोदं क्षीरसागरं प्रययौ ॥ ३३॥

तं च सागरं सार्धपञ्चभिः श्लोकैर्विशिनष्टि । ततः प्रयाता सा वसुधा अमृतिनिधिम् ; क्षीरोदादेवामृतोत्पत्ते-स्तस्यामृतिनिधित्वेन व्यपदेशः । चन्द्ररिममनोहरत्वेनातिविशदपयःपूरं जवनपवनसंक्षोभसंजाततररुतरवीचीशत-संपादितशोभातिशयम् ॥ ३४ ॥

हिमवतां हिमाचलानां शतेन संकाशमानमपरं भूमण्डलमिव; वीचीनां हिमवदाकारत्वात्। वीचय एव हस्ताः, तैश्चपलैः क्षितिमाह्ययमानमिव॥ ३५॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> संवादं—झ.

<sup>3</sup> इन्द्रनीलकताराढ्यं - क, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हूयानिमव—क.

<sup>4</sup> संघमिव। न्वितम्-ग ; संघसमाचितम्-क, ज.

तैरेव क्षीरवीचीहस्तैरनिशं प्रक्षालनेन चन्द्रमिस शौक्ल्यातिशयं विद्धानमिव । नन्वस्य द्विजराज-शोधने कुतः सामर्थ्यमित्यत आह । निरन्तरान्तरस्थितश्रीहरिसांनिध्येनापगतसकलकलुषतया अन्यशोधने सामर्थ्यं किं वर्णनीयम् ? ॥ ३६ ॥

यसाद्धरिणा हतकल्मषः, तसादितशुद्धामूर्जितां स्फुरन्तीं तनुं धारयन्तम् । पाण्डून् शङ्खशुक्ति-मुक्ताचन्द्रेरावतादीन् राति पातीति पाण्डुरः, तम् । खगमैः पक्षिभिः अगम्यम् अनुलङ्घनीयम् । अधोभुवनानि रसातलादीन्याभिवर्तमानम् ॥ ३७ ॥

इन्द्रिनीलाः नीलमणयः। कडाराः कपिशाः प्रवालादयः। तैः तत्तत्प्रदेशेषूत्पद्यमानैः आढ्यं व्याप्तम्। विपरीतं भूतलगतमम्बरमिवः तस्यापि नीलरक्तादिमेधव्याप्तत्वात्। फलानाम् आमपकतया हरितरक्तानाम् आवलयः राजयः, ताभिः सम्यगुद्भूतं संजातशोभं वनसमुदायमिवाचितमवस्थितम्।। ३८॥

निर्मोकिमिव रोषाहेर्विस्तीर्णान्तमतीव है। तं हन्ना तत्र मध्यस्थं दहरों केरावालयम्॥ ३९॥ अनिर्देरयपरीमाणमनिर्देरयद्विसंयुतम्। रोषपर्यङ्कगं तस्मिन् ददर्श मधुस्त्दनम्॥ ४०॥ रोषाहिष्णरत्नां रादुर्विभाव्यमुखाम्बुजम्। राजाङ्करातसंकारां सूर्यायुतसमप्रभम्॥ ४१॥

होषनागविनिर्मुक्तं निर्मोकं कञ्चुकमिवातिविस्तीर्णप्रान्तं तम् उक्तविरोषणविशिष्टं क्षीरसागरं दृष्ट्या तन्मध्यगतं भगवदालयं दृहरो ॥ ३९॥

अनिर्देश्यं वचनागोचरं परिमाणमस्य । तादृश्येव ऋद्ध्या संपत्त्या संयुतं यत् भगवदालयं, तत्र शेष एव पर्यङ्कः, तस्मिन् शयानं भगवन्तं मधुसूदनं ददर्श ॥ ४०॥

भगवन्तं विशिनष्टि । शिरःस्थानोपधानीकृतशेषनागीयसहस्रफणागणावस्थितदित्यरत्नकरिनकरदुर्निरीक्ष्य-मुखकमलं शरित्तशापूर्णिमापूर्णशशधरशतशीतलयुतियोतमानं भक्तेभ्यः, खरतरकरिनकरिदनकरायुतसमच्छिवि-च्छिटादर्शनीयम् अदर्शनीयेभ्यः ॥ ४१ ॥

> पीतवाससमक्षोभ्यं <sup>²</sup>सवरत्नविभूषितम्। मुकुटेनार्कवर्णेन कुण्डलाभ्यां विराजितम्॥ ४२॥

संवाद्यमानाङ्घियुगं ¹लक्ष्म्या करतलैः शुभैः। शरीरधारिभिः शस्त्रैः सेव्यमानं समन्ततः॥ ४३॥ तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं ववन्दे मधुसूदनम्। जानुभ्यामवनिं गत्वा विज्ञापयित चाप्यथ॥ ४४॥

सुवर्णसमवर्णभव्यनव्यदिव्यास्वरसंव्यानसंपादितो चिह्निचुन्नवज्ञरुथरशोभं दुर्विनयदनुतनयकृत्यविषयमनः-क्षोभं सकलसुरासुरसमूह्समुद्भृतपयःपयोनिधिमन्थनप्रयत्नसमधिगतप्रत्नरत्निवहनिव्यृदसुपुमं विविधमणिमरीचि-मञ्जरीपिञ्जरितोदयगिरिशिखरतटनटद्र्कककश्वप्रभाप्रसरशेखरेण गण्डलसद्चुतिमण्डलकुण्डलयुग्मेन च राज-मानम् ॥ ४२ ॥

दोषशायिनो भगवतः चरणप्रदेशावस्थितया पद्मसद्मया मृदुत्रैः करत्र्छैः सस्तेहं संवाहितचरणकम्रुं शङ्खचक्रगदापद्माधिष्ठात्रीभिदेवताभिः मूर्तिमतीभिः पार्श्वयोरुपास्यमानम् ॥ ४३ ॥

भगवद्दर्शनानन्तरवृत्तमाह । प्रसादातिशयेन पुण्डरीकवत् प्रफुले अक्षिणी यस्य तादृशं मधुसूद्नमव-लोक्य, अवनिकृतजानुमण्डला धारिण्यभिवाद्य, अनन्तरं स्वाभिमतं विज्ञापयामास ॥ ४४ ॥

> उद्धृताहं त्वया देव रसातलतलं गता। स्वस्थाने स्थापिता विष्णो लोकानां हितकाम्यया॥ ४५॥ तत्राधुना वह देवेदा का धृतिमं भविष्यति। एवमुक्तस्तया देव्या देवो वचनमज्ञवीत्॥ ४६॥ वर्णाश्रमाचाररताः सन्तः द्यास्त्रैकतत्पराः। त्वां धरे धारयिष्यन्ति तेषां त्वद्भार आहितः॥ ४७॥

विज्ञाप्यमाह । सप्तोद्धिजलसमवायेन पातालतलमनुगता अहं, हे विप्णो, हे देव देवेश, त्वयैव लोक-हितेप्सुना त्वया उद्धृता स्वस्थाने स्थापिता । तत्र स्थापिताया मे सांप्रतं कतमा धृतिः आधारः भविष्यतीति ब्रूहि । उत्तरमवतारयति । एवम् ; उक्तप्रकारेण वसुधया विज्ञापितो भगवान् वक्ष्यमाणसुवाच ॥ ४५, ४६ ॥ तदेवाह । वक्ष्यमाणानां वर्णाश्रमाणामाचारेषु वक्ष्यमाणेषु ये निरताः स्वस्वाचाररताः । अनुष्ठानस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लक्ष्मी—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मे देवेश का धृतिर्हि—घ, ट, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> धर्म-क.

<sup>2</sup> व्यज्ञापयत सा यथा—ठ.

<sup>4</sup> This verse omitted in झ; वर्णाश्रमाचारयुता:-इ.

शास्त्रज्ञानपूर्वकस्य श्रेयस्करत्वमाह—शास्त्रमेवैकम्, तस्मिन् धर्मे परमयनं प्राप्त्युपायो येषां ते । त्वां धरे धारियप्यन्ति ; यतस्तेषामेव त्वद्भारोऽस्माभिराहित: । यथोक्तम्—

> "गोमिर्विपेश्च वेदैश्च सतीमिः सत्यवादिमिः। अलुट्येर्दानशीरिश्च सप्तमिर्धार्यते मही॥"

इति ॥ ४७ ॥

एवमुक्ता वसुमती देवदेवमभाषत।
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान् वद सनातन ॥ ४८॥
त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि त्वं हि मे परमा गतिः।
नमस्ते देवदेवेश देवारिवलसूदन ॥ ४९॥
नारायण जगन्नाथ शङ्खचक्रगदाधर।
पद्मनाभ हषीकेश महाबलपराक्रम॥ ५०॥

एवं दत्तोत्तरापि धरा भगवन्तं पुनरूचे । यथा—हे सनातन नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्न, वर्णानामाश्रमाणाम् , चकारादनुलोमजप्रतिलोमजानां च धर्मान् मह्यं वदेति ॥ ४८ ॥

मामेव प्रति अयं नियोगः कुतः ? इत्यत आह । यतो मे परमा सर्वोत्कृष्टा गितः आश्रयः त्वमेव ; अतः त्वत्सकाशादेवाहं धर्मान् श्रोतुमिच्छामि, नान्यत इति ; त्वमेव वद । श्रवणार्थमेव गुरुं नत्वा स्तौति । देवानामग्न्यादीनां ये देवाः ब्रह्मादयः; तेषामीशः नियोजकः ; तस्मै ते नमः । देवारयः यज्ञविध्वंसकाः दैत्यादयः ; तेषां बलमोजः सैन्यं वा सूद्यतीति स संबोध्यते ॥ ४९ ॥

नरः परमात्मा ; "नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः" इति व्यासस्मरणात् । नरात् जातानि आकाशादीनि कार्याणि । तान्ययनं यस्य ;

> " यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन् दश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥"

इति श्रुनैः ;

" नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः । तान्येव चायनं तस्य तेन<sup>3</sup> नारायणः स्मृतः ॥ "

इति स्पृतेश्व।

<sup>1</sup> सनातनान्—क ; धर्मान् वासवनन्दन—ज, ठ ; धर्मान् मह्यं वदाशु भो:—घ, च.

 $<sup>^2</sup>$  बलिसूदन—ज.

" आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ "

इति मानशान्। जगा। नाथ्यते याच्यते; जगत् उत्पत्त्या आशास्ते; जगतामीष्टे इति वा जगन्नाथः। पाञ्चजन्याख्यं भूताद्यहंकारात्मकं शङ्क्षम्, मनस्तत्त्वात्मकं सुदर्शनाख्यं चक्रं संसारचक्रं वा, बुद्धितत्त्वात्मकां कौमोदकीं नाम गदां च धारयतीति। पद्मं ब्रह्मयोनिः नाभौ यस्य; पद्मस्य हृत्पुण्डरीकस्य नाभिः मध्यगत इति वा; पद्ममिव नाभिर्यस्येति वा। हृशीकाणां विषयेन्द्रियाणामीशः क्षेत्रज्ञः। हृषः हर्षकाः केशाः रङ्मयो यस्येति वा; पृषोदरादिः। महान्तौ सर्वातिशायिनौ बल्रमोजः पराक्रमः शौर्यं, तौ यस्य।। ५०।।

अतीन्द्रिय सुदुष्पार देव शार्ङ्गधनुर्धर । वराह भीम गोविन्द पुराण पुरुषोत्तम ॥ ५१ ॥ हिरण्यकेश विश्वाक्ष यज्ञमूर्ते निरञ्जन । क्षेत्रक्षेत्रज्ञदेवेश सलिलार्णवशायक ॥ ५२ ॥

इन्द्रियाणि वागादीनि अतिकान्तः, तदिवषयत्वात् ; "यतो वाचो निवर्तन्ते " इति श्रुतैः । "अशब्दमस्पर्शम् " इत्यादिश्रुतेरिन्द्रियरहितो वा । सुतरां दुर्ज्ञेयं पारमन्तो यस्य । सुदुष्प्रापेति पाठे दुरिधगमः । देवः स्वतिमान् । कियास्यहंकारात्मकं शार्ज्ञनामकं धनुर्धारयतीति । वरान् उत्कृष्टान् शत्रून् आ समन्तात् हन्तीति । वरान् अभिरुषितान् आहन्ति प्राभोति ; अर्थनीयत्वेन प्रार्थयतीति वा । तृतीया-वतारो वा । विभेत्यसात् सर्वमिति भीमः । रुद्रमूर्तिर्वा ; "महद्भयं रुद्रमुद्यतम् " इति मन्त्रवर्णात् । गां विन्दति पारुयतीति गोविन्दः ; "गोब्राह्मणहिताय च" इति स्परणात् । गाः वेदान्तवाचः विन्दते वेत्तीति वा ; "वेदान्तविद्वेदविदेव चाहम् " इति स्मरणात् । गोभिवेद्यते इति वा ; "गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः " इति स्परणात् । गां पृथिवीं समुद्रममां विन्दते इति वा ;

" नष्टां वै धरणीं पूर्वमिवन्दं वै गुहागताम् । गोविन्द इति तेनाहं देवैर्वाग्मिरभिष्टुतः ॥"

इति मोक्षधर्मात् । पुराणि शरीराणि अनित प्राप्तेति ; सर्वजीणे इति वा । पुरुषाणामुत्तमः । नात्र निर्धारणषष्ठीसमासप्रतिषेयः, जात्याद्यनपेक्षया समर्थत्वात् । यत्र पुनर्जात्याद्यपेक्षा तत्र निषेधः । यथा वर्णानां क्षत्रियः शूरः ; गवां कृष्णा बहुक्षीरा ; गच्छतां धावकः शीघ्रतम इति । पुरुषेभ्य उत्तम इति पञ्चमी-समासो वा ;

#### विष्णुस्मृतिः

" यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप चोत्तमः । अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥"

इति स्परणात् ॥ ५१ ॥

हिरण्यमिव केशा यस्य । विश्वसिन् अक्षिणी यस्य, सर्वसाक्षित्वात् ; विश्वतोऽक्षिणी यस्येति वा ; "विश्वतश्चक्षुः" इति श्रुते: । यज्ञो मूर्तिर्यस्य ; "यज्ञो वै विष्णुः" इति श्रुते: । इज्यतेऽसौ यज्ञः ; स मूर्तिर्यस्येति वा । अञ्जनं मायामलम् ; असान्निर्गतः । क्षेत्रं शरीरम् , क्षेत्रज्ञो जीवः, तौ दीव्यतो येन । ईश सर्वेश्वर । अर्णवस्य सलिलं सलिलार्णवः ; तत्र शाययति जगदिति ॥ ५२ ॥

मन्त्र मन्त्रवहाचिन्त्य वेदवेदाङ्गविग्रह।
जगतोऽस्य समग्रस्य सृष्टिसंहारकारक॥ ५३॥
धर्माधर्मज्ञ धर्माङ्ग धर्मयोने वरप्रद।
विष्वक्सेनामृत व्योम मधुकैटभसूदन॥ ५४॥
बृहतां बृंहणाज्ञेय सर्व 'सर्वाभयप्रद।
वरेण्यानघ जीमृत जगिन्नर्माणकारक॥ ५५॥

मन्त्रयते जगदेनमिति ; मन्त्र्यते संबोध्यत इति वा मन्त्रः । ऋगादिर्वा ; "मन्त्रोऽहमहमेवाज्य-महमित्ररहं हिवः" इति भगवद्वचनात् । मन्त्रं वहित प्राम्नोतीति ; मन्त्रप्रकाश्य इति यावत् ; मन्त्रं वहिति पठतीति होता वा । अचिन्त्यः ध्यानागम्यः । वेदाः ऋगादयः ; वेदाङ्गानि शिक्षादीनि ; तदुभयं विप्रहो यस्य । स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतो विश्वस्य सृष्टिस्थितिसंहारान् करोतीति ; "यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति " इति श्रुते: ॥ ५३ ॥

विधिनिषेधार्थौ धर्मावर्मौ ; तौ तत्त्वेन जानातीति धर्माधर्मज्ञः । धर्म एवाङ्गं शरीरं यस्य ; धर्मस्याङ्गम् उपकारको वा ;

> ''ईश्वरो नित्यकालात्मा चिन्तनीयः स कर्मसु।'' ''ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु॥''

इति,

"यस्य स्मृत्या च नामोक्स्या तपोयज्ञिकयादिषु । न्यृनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥" इत्यादिपुराणात्; धर्म एवाङ्गं प्राप्त्युपायो यस्येति वा । धर्मस्य योनिः उत्पत्तिस्थानम्; "स धर्ममत्य-सृजतं" इति श्रुतेः; धर्मो योनिः प्राप्त्युपायो यस्येति वा । वरान् भक्ताभिरुषितान् प्रकर्षेण अनन्योपघातरुक्षणेन ददातीति । विषु समन्ततः अञ्चन्ति परायन्ते दैत्यसेनाः यदुद्योगेनासौ । न विद्यते सृतं मृत्युः यसिन्नित्यमृतम् । विशेषेणावतीति व्योम । मधुकैटभौ दैत्यौ सूदयतीति ॥ ५४ ॥

बृहतां परममहत्परिमाणानां कालाकाशादीनां बृहणः आवारकः। अज्ञेयः ज्ञातुमशक्यः, प्रत्यक्ष-प्रमाणाविषयत्वात्। सर्वरूपत्वात् सर्वः; "अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नेषि ततोऽसि सर्वः" इति स्मरणात्;

> " असतश्च सतश्चेव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् । सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात् सर्वमेतत् प्रचक्षते ॥"

इति च्यासस्मरणात् । सर्वेषामभयं प्रददातीति । वरेण्यः सर्वोत्कृष्टः । अनघः पापसंबन्धरहितः । जीवनं लोकानां, जीवान् वा मूत्रयतीति रेफलोपात् जीमूतः । जगतो विश्वस्य निर्माणं करोति, कारयति वा ब्रह्मणेति ॥ ५५ ॥

आप्यायन अपां स्थान चैतन्याधार निष्क्रिय।
सप्तशीर्षाध्वरगुरो 'पुराणपुरुषोत्तम ॥ ५६ ॥
ध्रुवाक्षर सुसूक्ष्मेश भक्तवत्सल 'पावन।
त्वं गतिः सर्वदेवानां त्वं गतिर्ब्रह्मवादिनाम् ॥ ५७ ॥

आप्याययति जगदिति; आप्यमयनं यस्येति वा; आप्यानां रुक्ष्मीकौस्तुमादीनामयनिमिति वा। अपां स्थानम् उत्पत्तिस्थानम्; "आपो वै नरसूनवः" इति स्मृतेः। चैतन्यस्य विज्ञानस्याधारः निवासस्थानम्। निर्गताः क्रियाः चेष्टाः, विहिता वा यस्मात्। सप्त सामभक्तयः, पाकसंस्था वा, हविःसंस्था वा, सोमसंस्था वा, मूर्भुवरादयो लोका वा शीर्षाणि यस्य। अध्वरं गृणाति उपदिशतीति। पुराणाश्च ते पुरुषाश्च ब्रह्मादयः, तेभ्यः उत्तमः; "उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः" इति स्मरणात्।। ५६॥

ध्रुवः निश्चलः ; ध्रुवयति आत्माश्रितमिति वा । अक्षरः अविनाशी । सुतरां सूक्ष्माः परमाणवः, तेषामीशः क्रियादिहेतुः । भक्ता एव वत्साः ; तान् लातीति । पावयति पापिष्ठानिति ।

" अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥" " अवरोनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव ॥"

इत्यादिपुराणात् । सर्वेषां ब्रह्मादिदेवानां त्वमेव गतिः, उत्पत्तिस्थितिप्रत्यहेतुः ; ''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते '' इत्यादिश्रुतेः ;

> "यतः सर्वाणि भ्तानि भवन्त्यादियुगागमे । यसिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥"

इति स्मृतेश्व । ब्रह्मवादिनां वैदिकानां त्वमेव गतिर्गम्यः ; "वेद एव द्विजातीनां निश्रेयसकरः परः " इति स्मरणात् ॥ ५७ ॥

तथा विदितवेद्यानां गितस्तवं 'पुरुषोत्तम।
प्रपन्नास्मि जगन्नाथ ध्रुवं वाचस्पितं प्रभुम् ॥ ५८॥
'सुब्रह्मण्यमनाधृष्यं वसुषेणं वसुप्रदम्।
'महायोगवलोपेतं पृक्षिगर्भं धृताचिषम्॥ ५९॥

विदितं वेद्यं ब्रह्म यैस्ते विदितवेद्याः; "वेद्यं नाम परं पदम् " इति स्मरणात् । जगन्नाथध्रुवपदे व्याख्याते । वाचो वेदस्य, वागिन्द्रियस्य वा प्रवर्तकः । अलुक्समासः । प्रभवित सर्वेभ्य इति प्रभुः ॥ ५८ ॥ सुब्रह्मण्यः ऋत्विभ्विरोषः; वाग्विरोषो वा; "वाग्वैव सुब्रह्मण्यः" इति श्रुतेः; सोऽस्यास्तीति सुब्रह्मण्यः । सुतरां ब्रह्मण्य इति वा । ब्रह्मणे वेदाय चतुर्भुखाय ब्राह्मणाय वा हित इति ब्रह्मण्यः । दैत्यादि-भिराधर्षयितुमशक्यः । वसु द्रव्यं सेना लोकसाधनोपायो यस्य; द्रव्योन्मादेन हि भगवद्विमुखा जायन्ते । वसु दीयमानं सेना प्राप्त्यपायो यस्येति वा; "तमेतं विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" इति श्रुतेः । वसु धनं प्रकर्षण भक्तेभ्यो ददातीति; "चतुर्विधा भजन्ते माम्" इत्युपक्रम्य "आतों जिज्ञासुर्धार्थी" इत्यभिधानात् । वसूनि सुरारीणां प्रकर्षण द्यति खण्डयतीति वा । महतोऽक्रृत्रिमस्य योगस्य बलेन सामर्थ्येन युक्तः; "पश्च मे योगमिश्चरम् " "योगं योगेश्वरात् कृष्णात्" "यत्र योगेश्वरः कृष्णः" इत्यादिस्मरणात् । पृक्षिः आकाशः गेमे यस्य; "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संमृतः" इति श्रुतेः । धृतानि अर्चीषि तेजांसि सूर्यादिषु येन; "तेजस्तेजस्विनामहम्" "प्रभास्मि शिशासृर्ययोः" "तेजश्चास्मि विभावसौ" इत्यादिस्मरणात् ॥ ५९ ॥

<sup>1</sup> परमेश्वर:-ज.

३ महावेग-ज.

वासुदेवं महात्मानं पुण्डरीकाक्षमच्युतम् । सुरासुरगुरुं देवं विभ्रं भूतमहेश्वरम् ॥ ६० ॥ ¹एकच्यूहं ²चतुर्बाहुं जगत्कारणकारणम् । ब्रूहि मे भगवन् धर्माश्चातुर्वण्यस्य शाश्वतान् ॥ ६१ ॥

वसित सर्वभृतेषु, वासयित चात्मिन सर्वभूतानीति वा वासुः । दीव्यति कीडित विजिगीषते व्यवहरित विद्योतते <sup>3</sup>स्तूयते कामयते गच्छतीति वा देवः । वासुश्चासौ देवश्चेति ;

" सर्वत्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥"

इति वैष्णवात् । महांश्र्यासावात्मा चेति । महत्त्वमाकाशाद्याधारतया ; " सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि " इति समरणात् ;

> "यचामेति यदादत्ते यचात्ति विषयानिह । यचास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्तितः ॥"

इति स्मरणात् । हृदयपुण्डरीकमश्नुते व्यामोति ; "यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्" इति श्रुतैः । तत्रेक्ष्यत इति वा ; पुण्डरीकवदक्षिणी यस्येति वा ; पुण्डरीकस्थानीकृतमिक्ष शिवार्चने येनासाविति वा । न च्यवती-त्यच्युतः ; षड्भावविकारराहित्यात् ; "शक्षतं शिवमच्युतम्" इति श्रुतैः । न च्युतोऽस्मादिति वा ; "यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम" इति स्मरणात् । सुरानसुरांश्च गृणाति हितमुपदिशतीति ; सुरासुरेभ्यो गरिष्ठ इति वा । देवम् उक्तार्थम् । विभुः व्यापकः ; विशेषेण तत्तत्प्रयोजनवशेन मत्स्यादि-योनिषु भवतीति वा । भूतानां पृथिव्यादीनामुत्पत्तिस्थितिरुयकारित्वात् महानीश्वरः ॥ ६० ॥

एक एव व्यूहो देहो विराट्स्वरूपो यस्य; एकस्यैव व्यूहो नानादेहकरूपना यस्येति वा; "एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा" इति श्रुते: । चत्वारो वेदाः, युगानि वा बाहवो प्रहणसाधनानि यस्य; चतुर्बाहुरिति वासुदेवे रूढो वा; "चक्रपाणिश्चतुर्भुजः" इति कोशात् । जगत्कारणानां मह।भूतानां कारणम् । तमहं प्रपन्नास्मीति सर्वत्र संबन्धः । किमर्थं प्रपन्नत्यत आह । चतुर्णां वर्णानां समाहारश्चातुर्वर्ण्यम् । तस्य कर्तव्यान् शाश्वतान् सार्वकालिकान् ॥ ६१ ॥

<sup>1</sup> एकशृङ्गम्—ज, छ.

<sup>3</sup> श्रूयते—क.

<sup>2</sup> चतुर्वक्त्रम्—क.

<sup>4</sup> त्वं में ब्र्हि। शाश्वतपदेन प्रवाहानादित्वमुक्तम्—added in ग, छ.

आश्रमाचारसंयुक्तान् सरहस्यान् ससंग्रहान्।
एवमुक्तस्तु देवेशः क्षोण्या क्षोणीमभाषत ॥ ६२ ॥
श्रुणु देवि घरे धर्माश्चातुर्वण्यस्य शाश्वतान्।
आश्रमाचारसंयुक्तान् सरहस्यान् ससंग्रहान्॥ ६३ ॥
ये तु त्वां धारियष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्।
निषण्णा भव वामोरु काश्चनेऽस्मिन् वरासने॥ ६४ ॥
सुखासीना निवोध त्वं धर्मान् निगदतो मम।
शुश्चवे वैष्णवान् धर्मान् सुखासीना धरा तदा॥ ६५ ॥

### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुसमृतौ प्रथमोऽध्यायः³

धर्मान् विशिनष्टि—आश्रमेति । आश्रमाः ब्रह्मचारिप्रभृतयः ; तैः आचर्यन्ते क्रियन्ते इत्याचाराः कर्तव्याः ; तैः संयुक्तान् समवेतान् । रहस्यमापद्धर्मः, रहस्यपायिश्चत्तं वा ; तेन सिहतान् सरहस्यान् । संग्रहः संक्षेपः ; तत्सिहितान् । ब्रूहीति संबन्धः । भगवदुत्तरमवतारयति—एविमिति । एवम् उक्तप्रकारेण क्षोण्याभिहितो देवदेवः क्षोणीं वक्ष्यमाणमभाषत ॥ ६२ ॥

तदाह । हे धरे मदुक्तधर्मधारणसमर्थे, स्विजज्ञासितान् वर्णाश्रमधर्मान् सततानुष्ठेयान् सापद्धर्मान् ससंक्षेपान् । ये सन्तः विहितानुष्ठातारः निषिद्धवर्जकाश्च त्वां धारयिष्यन्ति, तेषां परायणान् परमयनं स्थानं मोक्षरुक्षणं येभ्यस्ते ; तान् मत्तः शृणु । पुनर्धमिविशेषणं प्रश्लोत्तरयोरेकविषयताभिधानाय । तच्चेत्तरपर्या- स्थान्या प्रश्लगतमपि धर्मशब्दं षड्धिस्मार्तपरमेव गमयति । यथोक्तं भविष्ये—

"वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम् । वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा ॥ धर्मः साधारणश्चैव षोढा धर्मः प्रकीर्तितः । वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते ॥ वर्णधर्मः स उक्तस्तु <sup>4</sup>यथोपनयनं नृप । आश्रमत्वं समाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रम्भोह—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> समाप्त:—added in घ.

² श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रथमं प्रकरणम्- ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> चौलोपनयनं—घ, च.

#### प्रथमोऽध्यायः

स किलाश्रमधर्मस्तु भिक्षादण्डादिको यथा।
वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते ॥
स वर्णाश्रमधर्मस्तु स्यान्मौद्धाः मेखला यथा।
यो गुणेन प्रवर्तेत गुणधर्मः स उच्यते ॥
यथा मूर्धाभिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनम् ।
निमित्तमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते ॥
नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधिर्यथा।
वर्णाश्चेवाश्रमांश्चेव प्रतिलोमानुलोमजान् ॥
अधिकृत्य प्रवृत्तो यः स साधारण उच्यते ।
श्राद्धकर्म तपश्चेव सत्यमक्रोध एव च ॥
स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता।
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप ॥ "

इति । गौणो गुणनिमित्तकः । वर्णत्वं ब्राह्मणत्वादि । उपनयनम् "वसन्ते ब्राह्मणमुपनीयत" इत्यादि । भिक्षादि ; "ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्षम् " "दण्डाजिनोपवीतानि धारयेत्" इत्यादि । श्रवणं चावधानं विना नेत्यत आह—निषण्णेति । शुश्रूषितधर्मश्रवणायास्मिन् सौवणे सर्वोत्कृष्टे आसने निषण्णा सुखासीना भृत्वा अरोषविरोषपुरः- सरं ब्रुवतो मम सकाशात् जिज्ञासि धर्मान् श्रुत्वा निबोध ; समनस्कतया बुध्यस्व । ¹तस्मिन् काले सुखासनेन सावधाना धरा भगवता श्रीविष्णुना अभिहितान् धर्मान् शुश्रुवे । श्रवणस्य धारणरूपफलौपियकताबोधनायात्मने-पदप्रयोगः ॥ ६३-६५ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रोवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुम्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां प्रथमोऽध्यायः

¹ तृत: सा कि चकारेत्यत आह—added before in घ, छ.

### द्वितीयोऽध्यायः

¹ओम्। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चेति वर्णाश्चत्वारः ॥१॥ तेषां निषेकाद्यः श्रमशानान्तो भन्त्रविकयासमूहः॥३॥

एवं शास्त्रोत्पत्तिनिमित्तमिभाय भमिजिज्ञासितान् वर्णाश्रमधर्मानिभधातुं द्वितीयाध्यायमारभते । तत्रादौ वर्णानाह । वक्ष्यमाणधर्माणां त्रयीमूळकत्वद्योतनाय तन्मुळस्य प्रणवस्यादावुपन्यासः । तेन च प्रणवाधिकारिणां त्रैवर्णिकानामेवास्मिन् शास्त्रेऽधिकारो ध्वनितः । वक्ष्यित चान्ते "ये द्विजा धारयिष्यन्ति" इति । ब्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णसंज्ञाः । स्वशास्त्रे व्यवहारलाघवाय संज्ञाकरणम् । तत्प्रयोजनं च "वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम्" इत्यादिषु स्फुटम् । उद्देशेनैव चतुष्ट्रसिद्धावि चतुर्ग्रहणं "ब्राह्मणात् क्षत्रियाया-मुत्पन्नः क्षत्रिय एव । वैश्यायामुत्पन्नो वैश्य एव " इत्यादिश्रङ्कादिप्रयोगेणानुलोमानामि वर्णसंज्ञां वारयितुम् । तेन च तेषां "राजा राजसूयेन" इत्यादिवर्णधर्मानधिकारः । प्रयोगश्च गौणः, तत्तद्दण्डाजिनादिपाप्त्यर्थः । यद्वा वर्णजात्यनन्तर्गतायाः वैश्यायाः वर्णतावारणाय । तेन च वर्णधर्मानधिकारेण सामान्यधर्मानिधिकारः । अन्ये तु अनुलोमानां कथंचित् वर्णान्तर्भावात् वर्णधर्मप्राप्त्या प्रतिलोमजानां तिनवृत्त्यर्थमित्याहुः । इतिकरणं त्रयीमार्गानुवर्तिनामेव वर्णत्वम् , अन्यथा नम्रत्विमिति बोधियतुम् । यथाह विष्णुपुराणम्—

" ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्वधर्मादन्यतोमुखम् । यान्ति ते नमसंज्ञा हि हीनकर्मस्ववस्थिताः ॥ "

इति ॥ १ ॥

तानेव ⁴धर्मान् विशेषाभिधित्तया अवान्तरसंज्ञया विभजति । तेषां चतुर्णां वर्णानां मध्ये आद्यास्त्रयो द्विजातयः । द्विजीतिर्जननं येषां ते द्विजातयः । तत्कारणं च वक्ष्यति—

> " मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्ञियन्धनम् । अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥"

इति । एतेनैव तेषां द्विजत्वम् । आद्यमहणमन्तिमनिरासाय⁵ ॥ २ ॥

<sup>1</sup> omitted in 事, 朝.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> त्रय: omitted in झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मन्त्रवान्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> धर्मविद्येषा—क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ग्रह एकजातिरिति गीतमस्मृते:—added in घ.

द्विजातिसंज्ञाप्रयोजनमाह । तेषाम् द्विजानाम् । प्रक्रमादेव प्राप्तौ पुनर्निर्देशो द्विजानुरुगेमजसंप्रहार्थः । शद्भव्युदासार्थो वा ; "शद्भोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः" इति यमस्परणात् । निषेको गर्मा-धानम् आद्यो यस्य । श्रमशानं तत्संबन्धि प्रेतकर्म अन्ते यस्य । क्रियाणां संस्कारकर्मणां समूहः करु।पः । मन्त्रवत् ; मन्त्रो विद्यते यस्यां क्रियायां तद्यथा भवति तथा ; कार्य इति शेषः ॥ ३ ॥

# तेषां च धर्माः ॥ ४ ॥ ब्राह्मणस्याध्यापनम् ॥ ५ ॥ क्षत्रियस्य रास्त्रनित्यता ॥ ६ ॥ वैदयस्य पद्युपालनम् ॥ ७ ॥ द्युद्रस्य वैद्वजातिशुश्रूषा ॥ ८ ॥ द्विजानां यजनाध्ययने ॥ ९ ॥

तेषाम् ; चतुर्णां वर्णानाम् । व्यवहितपरामर्शाय पुनस्तच्छब्दः । धर्माः ; अभ्युदयस्थानानि । चकारोऽनुस्रोमजसंग्रहार्थः ॥ ४ ॥

यद्यप्यध्यापनस्य वृत्तितया तास्वेव पठनमुचितम् ; तथापि,

"अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात् पिञ्यो बल्ठिरथापि वा ॥"

इति कात्यायनेन तस्य नित्यकर्मत्वाभिधानात् धर्मत्वमप्यविरुद्धम् । तच्च ब्राह्मणस्येव ; " ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिप्रहाः " इति <sup>3</sup>गौतमस्मरणात् । क्षत्रियवैश्ययोस्तु अत्पदि ब्राह्मणप्रेरितयोभविति ; "आप-त्काले ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोगः " इति तस्यैव स्मरणात् ॥ ५ ॥

शस्त्राणि अमन्त्रप्रयोज्यानि धनुरादीनि । तेषु नित्यता तत्परता युद्धाद्यभिसन्धि विनापि । आहिता-ग्न्यादित्वात् पूर्वनिपातेन नित्यशस्त्रतेत्यर्थः ;

> "अधीत्य वेदं विप्रेभ्यः क्षत्रियोऽथ धनुःश्रुतिम् । आददीत द्विजेभ्यस्तु तथासौ क्षत्रियो भवेत् ॥"

#### इति ⁴धनुर्वेदसरणात् ॥ ६ ॥

परातां गवादीनां पालनम् आहारादिदानेन पोषणम् ; दुग्धाद्यभिसन्धि विना ॥ ७ ॥ द्विजातीनां त्राह्मणादीनां त्रयाणां शुश्रूषा परिचर्या ; वेजनाद्यभिसन्धि विना ॥ ८ ॥

त्रितयसाधारणं धर्ममाह । द्विजाना बाह्मणादीनां त्रयाणां यजनं यागः, अध्ययनं <sup>6</sup>गुरुसकाशादेव वेदमहणम् । ते धर्मैं । दानं तु सर्वेसाधारणमस्त्येव ॥ ९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यम्य सः—ग, घ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> द्विज —ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गीतमीय—घ.

<sup>4</sup> चतुर्वेद—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> विनापि—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> गुरो:—ख, ग.

अधैतेषां वृत्तयः ॥ १०॥ ब्राह्मणस्य <sup>1</sup>याजनप्रतिग्रहौ ॥ ११॥ क्षत्रियस्य <sup>2</sup>क्षितित्राणम् ॥ १२॥ कृषिगोरक्षवाणिज्य-क्रसीदयोनिपोषणानि वैद्यस्य ॥ १३॥ द्याद्रस्य सर्विद्यालपानि ॥ १४॥ आपचनन्तरा वृत्तिः ॥ १५॥

दृष्टार्थान् धर्मान् वक्तुं पृथक् प्रतिजानीते । एतेषां ब्राह्मणादीनां चतुर्णां वर्णानां वृत्तयः जीवनोपाया उच्यन्ते ॥ १० ॥

याजनम् आर्त्विज्यम् । प्रतिग्रहः त्यक्तस्य स्वत्वानुकूलो व्यापारः । द्वन्द्वनिर्देशात् अध्यापनमपि ; "चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति " इति मानवात् । तेनाध्यापनमुभयरूपं भवति । वक्ष्यति — "धर्मार्थौ यत्र न स्याताम् " इति ॥ ११ ॥

क्षत्रियस्य साक्षादन्योपसर्जनतया वा क्षितेः तद्वासिनां भूतानां त्राणं चौरादिभयापनयनेन वक्ष्यमाण-बल्यादानम् ; "क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत् तदृवृत्त्या " इति गौतमस्मरणात् ॥ १२ ॥

कृषिः कर्षणेन सस्योत्पादनम् । गोरक्षः; रक्षणं रक्षः; गवां रक्षः गोरक्षः; गोपालनम् । गावः पशुमात्रोपल्क्षणम्; "पाशुपाल्यं विशः स्मृतम्" इति योगिस्मरणात् । वाणिज्यं क्रयविक्रयौ । कुसीदं वृद्ध्वर्यं धनप्रयोगः । योनिः यवत्रीह्यादिबीजम्; तस्य पोषणं रक्षणम्; "बीजानामुप्तिविच्च स्याद्धीजक्षेत्र-गुणस्य च" इति मानवात् । एतानि वैश्यस्य वृत्तयः ॥ १३ ॥

शिल्पानि चित्रकरणादीनि । सर्वशब्देन वैश्यवृत्तीनां कृष्यादीनामपि ग्रहणम् । यदाह देवलः— "शृद्धधर्मस्त्रिवर्णशुश्रूषा कलत्रादिपोषणं कर्षणपशुपालनभारोद्वहनपण्यव्यवहारचित्रकर्मनृत्यगीतवेणुवीणामुरज-मृदङ्गवादनादीनि " इति ॥ १४ ॥

आपदि ब्राह्मणादीनां याजनादिभिरनिर्वाहे अनन्तरा संनिहिता कनीयसी ; न तु ज्यायसी वृत्तिः। यथाह विसिष्ठः — " अजीवन्तः स्वधंमेणानन्तरां कनीयसीं वृत्तिमातिष्ठेत्र कदाचिज्ज्यायसीम् " इति । गौतमस्तु तामप्याहापत्कालानुवृत्तौ — " याजनाध्यापनप्रतिम्रहाः सर्वेषाम् " इति । तद्विरोधं परिहरति नारदः —

" उत्कृष्टं चापकृष्टं च तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वेसाधारणे हि ते ।।"

इति । शृद्धत्राह्मणयोरुत्कृष्टापकृष्टे कर्मणी न स्तः । परं तु मध्यमे क्षत्रियवैश्यकर्मणी । यतस्ते सर्वेसाधारणे । ततश्च ब्राह्मणस्य क्षत्रियवैश्यकर्मणी भवतः ; न ब्राह्ममिति पर्यवस्यति । यतः स एवाह्—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> याजनाध्यापनप्रतिप्रहाः—ज, श, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> जीवनः—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्षत---ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यतः—घ. च.

" न कथंचन कुर्वन्ति ब्राह्मणाः कर्मे वार्षरुम् । वृषरुः कर्मे वा ब्राह्मं पतनीये हि ते तयोः ॥"

इति । अनेन गौतमीयं सर्वपदं त्रैवर्णिकपरमेव । तेनैकान्तरेत्यपि । यथाह गौतमः—"तदलामे क्षत्रवृत्तिः; तदलामे वैश्यवृत्तिः । इति । एवमेव क्षत्रियस्य वैश्यवृत्तिः ; तदलामे शृद्धवृत्तिरिति । तत्राप्यानु-लोम्ये प्रातिलोम्ये वा पूर्वमनन्तरा ; तदसंभवे एकान्तरा । न कथंचन द्वचन्तरेति । ब्राह्मणस्य विशेषमाह गौतमः—" सर्वथा तु वृत्तिरशक्तावशौद्रेण । तदप्येके प्राणसंशये " इति ॥ १५ ॥

क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः। अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ १६ ॥ आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् । अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ १७ ॥ इति विष्णुस्तृतौ द्वितीयोऽध्यायः

सामान्यधर्मानाह । अपकारेऽपि चित्तस्याविकारः क्षमा । अप्राणिपीडाकरं यथार्थवचनं सत्यम् । अन्तःकरणसंयमो दमः । बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः शौचम् । प्राणिनामार्त्यपहाराय यथाशक्ति अन्नोदकादिप्रतिपादनं दानम् । कर्मबुद्धीन्द्रयाणामनिषिद्धविषयवृत्तिरिन्द्रयसंयमः । हिंसा प्राणिवयोगफलको व्यापारः ; तद्वर्जन-महिंसा । मातृपित्रादीनामनुमताचरणं गुरुशुश्रूषा । काशीप्रयागादिशीलनं तीर्थानुसरणम् । आपन्नभृतिहितैषित्वं दया । अकौटिल्यम् आर्जवम् । यथोत्पन्नद्रव्यसंतोषः लोभशूत्यत्वम् । देवन्नःह्मणयोः संमाननं पूजनम् । परोत्कर्षासहिष्णुत्वमस्या ; तद्वर्जनमनस्या । तथाशब्देनानृशंस्यादीनां महणम् । अयं च प्रत्येकं संकल्पितः नाह्मणाद्याचण्डालमित्रयं जनयतीति साधरणो धर्म उच्यते । यथाह व्यासः—

" आनृशंस्यमहिंसा च प्रसादः संविभागिता । श्राद्धकर्मातिथेयं च सत्यमकोध एव च ॥ स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता । आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप ॥"

इति ॥ १६, १७॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितक्वतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वितीयोऽध्यायः

### तृतीयोऽध्यायः

# अथ राजधर्माः ॥१॥ ¹प्रजापरिपालनम् ॥२॥ वर्णा-श्रमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम् ॥३॥ राजा ²च जाङ्गलं पश्चयं ³सस्योपेतं देशमाश्रयेत् ॥४॥ वैदयग्रद्रप्रायं च॥५॥

अभिहिताभिधित्सितवर्णाश्रमधर्माणां राजायत्ततया प्रथमं राजधर्मानेव तृतीयाध्यायेनाह । तत्रावधान-विधानाय प्रतिजानीते । अथित्यधिकारः । राज्ञोऽभिषिक्तस्य क्षत्रियस्य, दृष्टादृष्टसाधनतया नियमितानि कर्माण धर्मा उच्यन्ते । राज्ञोऽपि धर्माधीनत्वं द्योतियतुं धर्मशब्दप्रयोगः । तथा च वाजसनेयके—" तदेतत् क्ष्त्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः" इति ॥ १ ॥

प्रजाः स्वदेशवासिनो जनाः ; तेषां परितः सर्वतः चौरादिभ्यः पालनम् आपदुद्धारः ॥ २ ॥ तत्प्रकारमाह । वर्णाः ब्राह्मणादयः । आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः । तेषां स्वे स्वे धर्मे अध्यापनपालनादौ मेक्षमिक्षादानादौ च विशेषेणाप्रच्युततयावस्थापनं निग्रह।दिप्रदर्शनेन तत्परतासंपादनम् । वर्णशब्देनैव तन्मू- लानां संकराणां ग्रहणम् । आश्रमशब्देन च तन्मूलकानां पाषण्डादीनाम् ;

" यस्तु संत्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते । परिवाडपि मैत्रेय स नग्नः पापक्रवरः ॥"

इति विष्णुपुराणात् । वीप्सा च तत्तत्समयसंसिद्धधर्मस्यापि संग्रहार्था । यदाह याज्ञवल्कयः

" श्रेणिनैगमिपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । भेदं चैषां नृपो रक्षेत् पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥"

इति ॥ ३ ॥

राज्ञो निवासस्थानमाह । यद्यप्यल्पोदकतरुपर्वतो देशो लाङ्गलः ; तथाप्यत्र समजलतरुपर्वत एव योग्यतया विवक्षणीयः । पशुभ्यो हितः सुरसबहुलतृणादिमत्तया पशव्यः । सस्यैः वःषिकशारदहैमन्तवासन्तिका-दिभिरुपेतम् अव्यवहितोत्पत्तिकतयाश्रितं देशं जनपदमाश्रयेत् अधिशसेत् ॥ ४ ॥

वैश्यशृद्धबहुलम् । चकारादार्थबहुलं च । यथाह मतुः—" आर्यपायमनाविलम् " इति ॥ ५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रजापालनं—ज, र.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in ज. ठ.

तत्र धन्वत्रमहीवारिवृक्षगिरिदुर्गाणामन्यतमं दुर्गमा-श्रयेत् ॥६॥ तत्रस्थश्च¹ स्वस्वग्रामाधिपान् कुर्यात्॥७॥ दशा-ध्यक्षान्॥८॥ शताध्यक्षान्॥९॥ देशाध्यक्षांश्च॥१०॥

धन्वदुर्गम् ; धन्विनामेव मण्डल्रूपं दुर्गम् । निर्जल्पर्यन्तभूमिकं स्थानमित्यन्ये । नृदुर्गम् ; अन्योन्य-संश्लिष्टमानुषमण्डलम् । महीदुर्गम् ; मह्यामेवेष्टकापाषाण।दिनिर्मितं दुर्गम् । मह्येवोच्चावचप्रदेशप्रचुरा दुर्गमित्यन्ये । वारिदुर्गम् ; नद्यादिप्रवाहेणोभयतः समवेतेन दुर्गम् । वृक्षदुर्गम् ; धनतरगहनवेष्टितो भूभागः । गिरि-दुर्गम् ; परिमण्डलगिरिवल्यवेष्टितो देशः । गिरिशिरोभभागो वा । तत्रोक्ते देशे एषामन्यतमं दुर्गमिन-वसेत् ॥ ६ ॥

एकस्य राज्ञः व्यवहितानेकदेशपरिपालनं कथं शक्यमित्यत आह । तत्र दुर्गे स्थितः सन् स्वस्वप्रामे प्रत्येकमेकैकस्मिन् प्रामे अधिपान् साधारण्येन पालनियुक्तान् कुर्यात् ॥ ७ ॥

प्रत्येकाध्यक्षसत्त्वेऽपि दशानां दशानां प्रामाणामेकैकमपरमध्यक्षं कुर्यात् ॥ ८ ॥ दशाध्यक्षसद्भावेऽपि शतशतप्रामाध्यक्षमेकैकमपरं कुर्यात् ॥ ९ ॥

शताध्यक्षे सत्यपि देशानां प्रामसमूहानां प्रत्येकमध्यक्षानपरांश्च कुर्यात् । चकारात् <sup>३</sup>द्विशतीश-सहस्रेशयोर्प्रहणम् । ⁴यथाह मनुः—

> " प्रामस्याधिपतिं कुर्योद्दशप्रामाधिपं तथा । विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥"

इति ॥ १० ॥

ग्रामदोषाणां ग्रामाध्यक्षः <sup>5</sup>परिहारं ॥ कुर्यात् ॥११ ॥ अशक्तो दशग्रामाध्यक्षाय निवेदयेत्॥१२ ॥ सोऽप्यशक्तः <sup>6</sup>शताध्यक्षाय ॥१३ ॥ सोऽप्यशक्तो देशाध्यक्षाय ॥१४ ॥ देशाध्यक्षोऽपि सर्वातमना दोषमुच्छिन्चात्॥१५ ॥

तेषां प्रयोजनमाह । यस्य यस्य ग्रामस्य यो योऽध्यक्षः, स स तत्तद्ग्रामोद्भवानां चौर्यादिदोषाणामु-चिताचरणेन <sup>8</sup>परिहारं कुर्यात् ॥ ११ ॥

स्वयं तद्ग्रामपरिहारं कर्तुमशक्तो दश्रामाध्यक्षाय तं दे.षं निवेदयेत् । स तत्परिहारं कुर्यात् ॥१२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्रस्वस्व—ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> घनतरतर—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From here to पतिमेव च omitted in ख to छ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> शतेशाय—ज, ठ.

<sup>7</sup> सर्वमःहमना—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विंशतीश—ख, छ, ट.

<sup>5</sup> परीहारं—चं ; परिहारान्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> परीहारं—च, छ.

स <sup>1</sup>दशाध्यक्षोऽप्यशक्तश्चेत् शतमामाध्यक्षाय तं दोषं निवेदयेत् । स तं परिहरेत् ॥ १३ ॥ स शताध्यक्षोऽप्यशक्तश्चेत् देशाध्यक्षाय तं दोषं निवेदयेत् । स तं परिहरेत् ॥ १४ ॥ अनवस्थां परिहरति । देशाध्यक्षः सर्वात्मनापि, सर्वेण धनादिना, आत्मना प्राणव्ययेनापि तं दोष-मुच्छिन्द्यात् उच्छिन्नमूल्रमेव कुर्यात् । न तु राजनि निवेदयेत् । एतद्वृत्तीराह मनुः—

> "यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः। अन्नपानेन्धनादीनि <sup>2</sup>ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्॥ दशी कुलं तु भुङ्गीत विंशी पञ्चकुलानि च। ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् <sup>3</sup>॥"

इति । कुछं हरुद्वयीकर्षणीया भूमिः ; " हरुं तु द्विगुणं कुरुम् " इति वचनात् । हरुमानं चाह हारीतः— " अष्टगवं धर्महरुं षड्गवं जीवितार्थिनाम् । चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं ब्रह्मघातिनाम् ॥ "

इति । अत्र धर्महलमेव प्राह्मम् ॥ १५ ॥

# आकरशुल्कतरनागवनेष्वाप्तान् नियुज्जीत ॥ १६ ॥ धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु ॥ १७ ॥ निपुणानर्थकार्येषु ॥ १८ ॥ शूरान् संग्राम-कर्मसु ॥ १९ ॥ उग्रानुग्रेषु ॥ २० ॥ षण्ढान् स्त्रीषु ॥ २१ ॥

किचिन्नियोज्यविद्योषानाह । आकरः ; रत्नाद्युत्पत्तिस्थानम् । ग्रुल्कम् ; राजम्र.ह्यं पण्यविद्यतिभागादि । स्थलगुल्कमिति यावत् । तरः ; तीर्यते नद्यादिः अनेनेति तरः ; नौकादिः ; तज्जं ग्रुल्कम् । जलगुल्कमिति यावत् । नागाः गजाः । वनानि अरण्यानि । नागवन्ति वनानीति वा । नगः पर्वतः ; तत्संबन्धि नागम् ; गिरिगुल्कमिति वा । तेषु आप्तान् स्विहितैषिणो नियुक्षीत । न प्रामाध्यक्षादिभिरेव निश्चिन्तः स्यात् ; आकरादीनां राज्योपष्टम्भकतया विश्वद्धपरिहारायोगात् ॥ १६ ॥

धर्मकार्येषु दानादिव्यापारेषु धर्मिष्ठान् दानादिव्यसनिन एव नियुङ्गीत ; तेषां तद्व्यसनित्वेन तिन्नपुणत्वात् ॥ १७ ॥

अर्थकायेषु सुवर्णादिपरीक्षासु तिन्नपुणानेव नियुक्षीत । यद्वा ऊहापोहादिना प्रयोजननिर्णयवत्सु कार्येषु निपुणान् पण्डितान् नियुक्षीत ॥ १८ ॥

संग्रामकर्माणि सेनागुल्मनिवेशादीनि । तेषु शूरान् अभीरून् नियुक्जीत ॥ १९ ॥

<sup>1</sup> दशग्रामाध्यक्षोऽपि—च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> पुनः—ख, घ,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ग्रामक:—घ.

<sup>&</sup>lt;del>4</del> पण्यादि-—च,

उग्रेषु ताडनमारणादिषु उम्रान् क्रूरान्तःकरणान् नियुक्जीत ॥ २०॥ पण्डान् नपुंसकान् स्त्रीरक्षणादिषु नियुक्जीत । यथाहुः—
" धर्मकृत्येषु धर्मज्ञानर्थकृत्येषु पण्डितान् ।
क्रीबान् स्त्रीषु नियुक्जीत नीचान्नीचेषु कर्मसु ॥ "
इति ॥ २१॥

¹प्रजाभ्यो बल्यर्थं संवत्सरेण धान्यतः षष्ठमंशमा-दद्यात्॥ २२॥ सर्वसस्येभ्यश्च॥ २३॥ द्विकं शतं पशुहिरण्येभ्यो² बस्नेभ्यश्च³॥ २४॥ ⁴मांसमधुघृतौषधिगन्धपुष्पमूलफलरसदारु-पत्राजिनमृद्धाण्डाश्मभाण्डवैदलेभ्यः ⁵षाष्ठभागं ⁵राजा॥ २५॥

राज्ञो वृत्तिमाह । राजा यथोक्तविधिना रक्षिताभ्यः प्रजाभ्यो बल्यर्थं कररूपनिजवृत्त्यर्थं संवत्सरेण प्रतिसंवत्सरमृत्पन्नात् धान्यात् त्रीहियवादेः षष्ठमंशं गृह्णीयात् । गौतमस्तु—" राज्ञो बलिदानं कर्षकेर्दशम-मष्टमं षष्ठं वा " इत्याह । स च कृष्टाया भूमेरतिभोगमध्यमभोगाल्पभोगविषयो व्यवस्थितो विकल्पः—अतिभोगे दशमांशः; मध्यमभोगे अष्टमांशः; अल्पभोगे षष्ठांश इति । मनुस्तु—" धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा " इत्याह । तत्रापि पूर्वेव व्यवस्था । तथा दशमद्वादश्योरपि ॥ २२ ॥

सस्यानि वार्षिकादीनि श्यामाकादीनि । तेभ्योऽपि सर्वेभ्यः षष्ठमंशमादद्यात् । पृथङ्निदेशः शास्त्रा-न्तरीयविकल्पनिरासार्थः ॥ २३ ॥

पशूपजीविनां पशुभ्यो हिरण्योपजीविनां हिरण्येभ्यो वस्त्रोपजीविनां वस्त्रेभ्यश्च प्रतिसंवत्सरं द्विकं शतमादचात् । द्वावुपादीयेते यस्मिन् शते तत् द्विकं शतम् । " तदस्मिन् वृद्धचायलाभशुल्कोपदा दीयते " इति कन् । पशुहिरण्यवस्त्रोपजीविभ्यः पशुहिरण्यवस्त्रशतात् पशुहिरण्यवस्त्रद्वयमुपादायादचात् ॥ २४ ॥

मांसं छागादेः । मधु क्षौद्रम् । घृतं सर्पिः । ओषध्यः गुङ्कच्यादयः । गन्धाः चन्दनादयः । पुष्पाणि चम्पकादीनि । मूलानि हरिद्रादीनि । फलान्याम्रादीनि । रसाः लवणादयः । दारूणि काष्ठानि । पत्राणि तालीपत्रादीनि । अजिनानि कृष्णाजिनादीनि । मृद्धाण्डानि घटादीनि । अक्समाण्डानि <sup>7</sup>मणिकादीनि । वैदलानि वंशविदलकृतानि शूर्णादीनि । तेभ्यः षाष्ठभागम् ; षष्ठ एव षाष्ठः, स चासौ भागश्चेति षाष्ठभागः । तं राजा शुल्करूपमादद्यात् । प्रतिसंवत्सरमित्यत्राप्यनुवर्तते ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रजाभ्यश्र—ङ. <sup>2</sup> हिर्ण्ययो:—ठ. <sup>3</sup> वस्त्रेभ्य:—ग, छ, ठ.

<sup>4</sup> पुष्प omitted in क; फलमूल for मूलफल and शाक for दार-ज, ठ.

<sup>5</sup> अष्टभागं—ग, ज, झ, ठ; षड्भागं—ख. 6 राजा omitted in ग, ज, झ.

<sup>7</sup> मणिमात्रा— छ.

विष्णुस्मृतिः

" यितंत्रिचिदिपि वर्षस्य दापयेत् करसंज्ञितम् । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम् ॥ "

इति मनुस्मरणात् । यतु षष्टः षष्टितम इति हरदत्तः ; तन्न ;

" आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् । गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ पत्रशाकतृणानां च चर्मणामजिनस्य च ॥ मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याञ्ममयस्य च ॥ "

इति मनुविरोधात् ॥ २५ ॥

ब्राह्मणेभ्यः करादानं न कुर्यात् ॥ २६ ॥ ते हि राज्ञो धर्म-कराः ॥ २७ ॥ राजा च <sup>1</sup>प्रजाभ्यः सुकृतदुष्कृतेभ्यः षष्ठांदा-भाक् ॥ २८ ॥

पूर्वोक्तस्य कचिदपवादमाह । ब्राह्मणेभ्यः कर्षकभ्यो व्यवहर्तृभ्यश्च पूर्वोक्तकरादानं न कुर्यात् । परं तु श्रोत्रियेभ्यः ; " ब्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात् करम् " इति मानवात् ॥ २६ ॥

तत्र हेतुमाह — ते हि श्रोत्रियाः ब्राह्मणाः करविषयेऽपि राज्ञे धर्ममेव निजाचारसंपन्नं करत्वेन दद्ति, सम्यक् रक्षिताश्चेत् । यथाह मनुः—

> " स रक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम् । तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ "

इति ॥ २७ ॥

ननूक्तकरग्रहणस्य वृत्त्यर्थत्वेनान्यतो वृत्तिसंभवे तदनावश्यकमित्यत आह । करग्रहणेन संयताभ्यः प्रजाभ्यो यान्युत्पन्नानि पुण्यानि, तद्ग्रहणेनासंयताभ्यो यानि पापानि तेभ्यो राजा षष्ठमंशं भजते । तत्पष्ठांशसममदृष्टान्तरमामेतित्यर्थः ; न तु तदेव ; "शास्त्रफळं प्रयोक्तरि " इति न्यायविरोधात् ;

" पुण्यात् षड्भागमादत्ते न्यायेन परिपालयन् । "

" अधर्मादपि षड्मागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः।"

### इति योगिमनुसरणात् । यत्तु-

" अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति यत् किंचित् किल्विषं प्रजाः । तस्मात्तु नृपतेरर्धं यस्माद् गृह्णात्यसौ करान् ॥"

<sup>1</sup> सर्वेत्रजाभ्यः—झ.

इति <sup>1</sup>योगिस्मरणं, तत् अरक्ष्यमाणा इति शानचा अत्यन्तारक्षणोत्पन्नात्यन्तदुष्कृतपरम् । तस्मात् करादानं दृष्टादृष्टार्थत्वेनावस्यकम् ॥ २८ ॥

### स्वदेशपण्याच ैशुल्कांशं दशममादद्यात्॥ २९॥ परदेश-पण्याच विंशतितमम्॥ ३०॥

यत् पण्यं स्वदेश एव कीत्वा विकीयते विणिग्मिः, तस्मात् पण्यात् राजा दशमं शुल्कांशं शुल्करूपोंऽशः, तमादद्यात् । पण्यस्य दशममंशं शुल्कं गृह्णीयादित्यर्थः ॥ २९ ॥

यत् पण्यं देशान्तरे कीत्वा देशान्तरे विकीयते, तस्मात् विंशतितममंशमादद्यात् । पण्यस्य विंशांशं शुल्कं गृह्णीयादित्यर्थः । अत्र यद्यपि वाक्यद्वयेऽपि पण्यस्यैव दशमविंशतितमौ भागौ शुल्कांशः प्रतीयते ; तथापि देशकालानुरूपेणाभियुक्तकृतस्य पण्यमूल्यस्येति ज्ञेयम् ;

" शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । कुर्युरर्षे यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥"

इति मानवात् । सामुद्रपण्यशुल्के तु विशेषो बोधायनीये—" सामुद्रः शुल्को वरं रूपमुद्भृत्य दशपणं शतम् । अन्येषामपि सारानुरूपमनुद्भृत्य धर्मे प्रकल्पयेत्" इति । सामुद्रः समुद्रसंबन्धी । वरं रूपमुद्भृत्य दशपणं शतिमिति । श्रेष्ठमुक्ताफलादिषु मध्ये एकं वस्तु पृथक् कृत्वा अन्यत्र वस्तुनि दशममंशं शुल्कं गृह्णीयादित्यर्थः ॥ ३०॥

## ³शुल्कस्थानादपाकामन् सर्वापहारमामुयात् ॥ ३१ ॥ शिल्पिनः कर्मजीविनश्च<sup>4</sup> गासेनैकं राज्ञः कर्म कुर्युः ॥ ३२ ॥

शुल्कप्रसङ्गादाह । शुल्कस्य ग्रहणस्थानं हट्टघट्टादि । तस्मात् शुल्कदानभिया अपाक्रामन् अन्यमार्गेण गच्छन् वणिक् सर्वपण्यापहारमा मुयात् । तस्य सर्वं पण्यमपहार्यमित्यर्थः । इदं च राजयोग्यराजप्रतिषिद्ध-पण्यविषयम् । यथाह मनुः—

"राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । तानीह हरतो लोभात् सर्वहारं हरेन्नृपः ॥ "

इति । अन्यत्र तु

" ग्रुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविकयी । मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥ "

इति मानवं द्रष्टव्यम् ॥ ३१ ॥

<sup>1</sup> गोभिलस्मरणं—घ.

<sup>2</sup> पण्यांशं—ठ.

<sup>3</sup> शुल्कस्थानम्—ज, ठ.

<sup>4</sup> कर्मजीविन: श्रद्राश्च-ख.

<sup>5</sup> मासेनैकैकं-ज. ठ.

मासिकं करमाह । शिल्पिनो लोहकारादयः । कर्मजीविनः कारवः वर्धक्यादयः । चकारादात्मोपजीविनः शृद्धाश्च मासेन प्रतिमासमेकैकाहःसाध्यं लोहकाष्ठादिकर्म कुर्युः । स एव तेषां करः । यथाह मनुः—

> " कारुकान् शिल्पिनश्चेव शृद्धांश्चात्मोपजीविनः । एकैकं कारयेत् कर्म मासि मासि महीपतिः ॥"

इति । गौतमोऽपि—" एतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः <sup>1</sup>नौचक्रवन्तश्च " इति । आत्मोपजीविनः शरीर-कष्टकारिणः । नौमन्तो नाविकाः। चक्रवन्तः शाकिटकाः। राजकर्मकरेभ्यो राज्ञा तस्मिन्नहिन भक्तं देयमेव । यथाह स एव—<sup>2</sup>"भक्तं तेभ्यो दद्यात् " इति । विणिजां विशेषमाह स एव—" पण्यं विणिम्मर्पा-पच्येन देयम्" इति । इदं च शुल्कादिधकम् । तदाह बृहस्पितः—

> " शुल्कं दद्युस्ततो मास एकैकं पण्यमेव च । अर्घावरं च मूल्येन वणिजस्ते पृथक् पृथक्॥"

इति । अर्घावरं न्यूनलाभम् । मूल्यं द्रव्यम् ॥ ३२ ॥

ैस्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतय ॥ ३३ ॥ तद्दूषकांश्च हन्यात् ॥ ३४ ॥ स्वराष्ट्रपरराष्ट्रयोश्च चारचक्षुः स्यात् ॥ ३५ ॥ साधूनां पूजनं कुर्यात् ॥ ३६ ॥ दुष्टांश्च हन्यात् ॥ ३७ ॥

यदुक्तं प्रजानां परिपालनं, तस्याङ्गान्याह । स्वामी राजा । अमात्याः मन्त्रिपुरोहितादयः । दुर्गै पूर्वोक्तं धन्वादि । कोशो धननिचयः । दण्डो हस्त्यश्वादियुतं बलम् । राष्ट्रं प्रजानिवासो देशः । मित्राणि सहजप्राकृतकृत्रिमाणि । एतानि अभिहिताभिधित्सितराजधर्माणां प्रकृतयः मूलकारणानि ॥ ३३ ॥

तासां प्रकृतीनां स्वाम्यादीनां ये दूषकाः कार्याक्षमतापादकदोषासञ्जकाः शत्रुचारादयः, तान् ह्रन्यात् ॥ ३४ ॥

स्वराष्ट्रं स्वाज्ञावशवर्ती देशः । तथा परराष्ट्रं परेषां शत्रूणां यत् राष्ट्रम् । चकारात् मित्रोदासीन-राष्ट्रयोश्च, चाराः स्पशा एव चक्षुषी यस्य तथा स्यात् । चारैः सर्वराष्ट्रवृत्तं जानीयादित्यर्थः ॥ ३५ ॥

तत्र स्वराष्ट्रवृत्तज्ञानपयोजनमाह—साधूनां पूजनमिति । साधूनां सुवृत्तानां पूजनं च स्वस्वादिदानेन संमानं कुर्यात् ॥ ३६ ॥

दुष्टान् दुर्वृत्तान् हन्यात् अपराधानुसारेण ॥ ३७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नौचकीवन्तश्र—घ, झ.

## शत्रुमित्रोदासीनमध्यमेषु सामभेददानदण्डान् व्यथाई यथाकालं प्रयुञ्जीत ॥ ३८ ॥ संधिविग्रहयानासनसंश्रयद्वैधीभावांश्च यथाकालमाश्रयेत् ॥ ३९ ॥

अथ परराष्ट्रवृत्तज्ञानप्रयोजनमाह । शतुः द्वेष्टा । मित्रं सुहृत् । उदासीनः उभयविरुक्षणः । मध्यमः शतुविजिगीषुमध्यवर्ती नृपः । तांश्चाह योगीश्वरः—"अरिमिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः" इति । अनन्तरः अरिः; तत्परः मित्रम्; तस्मात् परः उदासीनः । अन्यत्रापि—" अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः" इति । तेषु प्रतिदिशमवस्थितेषु द्वादशस्त्रपि । यथार्हम्; अर्हे योग्यतामनतिक्रम्य । यथाकारुं स्वशत्रूपचयाद्यनतिक्रमेण सामादीन् प्रयुङ्जीत । तत्र साम प्रियवाक्यम् । दानं धनादेः । मेदः तत्सामन्तादीनामन्योन्यवैरोत्पादनम् । दण्डः धनापहारादिः । तद्यथा—हीनो दण्डेन, समः साम्ना, अधिको दानेन, अधिकतरो मेदेन साधनीय इति । यद्वा शत्रुः दण्डेन, मित्रं साम्ना, उदासीनो दानेन, मध्यमो मेदेनेति ॥ ३८ ॥

सामादिपयोगाणां फलमाह । संधिः व्यवस्थाकरणम् । विम्रहः <sup>3</sup>अपकरणम् । यानम् अरिं प्रति यात्रा । आसनम् उपेक्षा । संश्रयः बलवदाश्रयणम् । द्वैश्रीमावः स्वबलस्य द्विधा करणम् । एवं संधिप्रमृतीन् गुणान् यथाकालं यथाई देशकालशक्त्याद्यनितकमेणाश्रयेत् । एषां च देशकालस्वरूपादिभेदा मानवे द्रष्टव्याः । तत्र सामफलं संधिः । दण्डफलं विम्रहः । भेदफलं दानम् । आसनसंश्रयद्वैधीमावा दानफलमिति विवेकः ॥३९॥

# चैत्रे मार्गशीर्षे वा यात्रां यायात्॥ ४० ॥ परस्य व्यसने वा ॥ ४१ ॥ परदेशावाप्तौ तदेशधर्मान् नोव्छिन्द्यात् ॥ ४२ ॥ परेणाभियुक्तश्च सर्वात्मना क्षराष्ट्रं गोपायेत् ॥ ४३ ॥

" सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् " इत्यनुशासनेन चैत्रमार्गशीर्षयोः पौर्णमासीसंबन्धात् दर्शपूर्णि-मान्तो द्विविधोऽपि मासो गृह्यते । वाशब्दात् फाल्गुनोऽपि । यथाह मृतुः—

> " मार्गर्शिषि शुभे मासि यात्रां यायान्महीपतिः । फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथासुखम् ॥ "

इति । '' यस्मिन् यात्रां यायादेतया पुनराधेयसंमितयेष्ट्या इष्ट्रा '' इतिवत् प्रत्ययमात्रार्थविवक्षया प्रयोगः ; तेषां नातिशीतोप्णतया समजरूतया⁵ पुनराधेये च सुखदत्वात् ॥ ४० ॥

<sup>1</sup> भेद omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यथाई omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अपकारकरणम्—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स्व omitted in ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> समजलान्नतया—छ, ट.

नैमित्तिकं कालान्तरमाह । परस्य शत्रोः व्यसनं धनबलमित्रादिनाशः । वाशब्देनात्मनो धनबलमित्रादि-योगश्च<sup>1</sup> गृह्यते । तस्मिन् यात्रां यायात् । तदाह मनुः—

> " <sup>2</sup>अन्येष्विप च कालेषु यदा पश्येद् ध्रुवं जयम् । तदा यायाद्विगृद्धैव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ "

इति ॥ ४१ ॥

यानफले विशेषमाह । परेषां शत्रूणां यो देशो राष्ट्रं, तस्यावाप्तौ स्ववशीभावे, तद्देशस्य धर्मान् आचारान् नोच्छिन्द्यात् ; नाचारान्तरे प्रवर्तनेन परावर्तयेत् ; न समूलं वा छम्पेत् । यथाह योगीश्वरः—

> " यसिन् देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमवाप्नुयात् ॥ "

इति । तत्पदेनैव देशपासौ पुनदेशपदोपादानं संनिहितावाप्तिपरामर्शभ्रमवारणाय । ततश्चावाप्तिधर्माणाम्

" उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं तस्योपपीडयेत् । दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ "

इत्यादीनां तदवाप्तावनुच्छेदो निरस्तः ॥ ४२ ॥

आसनादिफलिवेरोषमाह । आसनादिषु यथाकथंचित् स्वराष्ट्रक्षणमेव फलम् । तत्र रात्रुणाभियुक्तः आस्कन्दितश्चेत् तदा स्वराष्ट्रं सर्वेण बलकोशादिना अन्ततः आत्मना स्वरारीरेणापि गोपायेत् रक्षेत् ॥ ४३ ॥

नास्ति राज्ञां समरे तनुत्यागसहशो धर्मः ॥ ४४ ॥ गोब्राह्मण-नृपमित्रधनदारजीवितरक्षणात् ये हतास्ते स्वर्गलोकभाजः ॥ ४५ ॥ वर्णसंकररक्षणार्थं च ॥ ४६ ॥

ननु आत्मना रक्षणे प्रधानविरोध एवेति क धर्मः ? इत्यत आह । अविष्टिन्यार्थेन राज्ञां क्षत्रियाणाम् , न पार्थिवानामेव ; समरे संप्रामे यः तनुत्यागो मरणं, तत्तुल्योऽन्यो धर्मो नास्ति । तेन तनुत्यागेज राष्ट्ररक्षणे धर्मद्वयलाभः ॥ ४४ ॥

प्रासिक्किमाह । गोब्राह्मणौ जातिमात्रेण । नृपः धार्मिकः प्रजापालकः । मित्रं स्वोपकारकः सुहृत् । धर्म जीवनसाधनम् । दाराः धर्मापत्यसाधनानि स्त्रियः । जीवितं प्राणाः । एतेषां रक्षणाद्धेतोः ये हताः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वोषश्च—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> रक्षणार्थ—ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अन्यान्येष्वपि—क to घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> रक्षणार्थे—क to च, ज, ठ.

प्रतिपक्षेः, ते स्वर्गलोकं भजन्ति । इदं च युद्धं विनाप्ययुद्धधर्मिणां फलोपदर्शनेन काम्यं मरणान्तरमुपदिश्यते ; अन्यथा युद्धमरणमात्रस्य स्वर्गफलकतया विशेषवचनानर्थक्यात् । अत एव **पतुः**—

> " शस्त्रं द्विजातिभिर्माह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विष्ठवे कालकारिते ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च व्रन् धर्मेण न दुष्यति ॥"

्इति ॥ ४५ ॥

परदाराभिमर्शनेन जायमानात् वर्णसंकराच यत् रक्षणं वर्णानां, तद्र्थमिप वा हता ये. बन्दिश्राह-जारादिभिः, तेऽपि स्वर्गलोकभाजो भवन्ति । अत एवाह मनुः—

> "परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान् नृन् महीपितः । उद्वेजनकरैर्दण्डैश्चिह्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ "

इति । वसिष्ठोऽपि—" आत्मत्राणे वर्णसंवर्गे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाददीयाताम् । क्षत्रियस्य तु तन्नि-त्यमेव ; रक्षणाधिकारात् " इति । पूर्वे दाराणां प्राणरक्षणमुक्तम् । अत्र तु वर्णसंकराद्रक्षणमिति मेदः ॥४६॥

## राजा परपुरावाप्तौ तत्र तत्कुलीनमभिषिश्चेत् ॥ ४७ ॥ न राजकुलमुच्छिन्द्यात् ॥ ४८ ॥ अन्यत्राकुलीनराजकुलात् ॥ ४९ ॥

यदा रिपुहननादिना तत्पुरमवामोति राजा, तदा तत्रारिपुरे तस्यैव राज्ञः कुळीनं कुळसंभूतमभिष-श्चेत्; न त्वन्यम् । यदि स्वचिकीर्षितं विख्याप्य समयं करोति,

> " सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् । स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच समयिकयाम् ॥"

#### इति मानवात् ॥ ४७ ॥

अञ्चलीनाः ; राजकुलानुत्पनाः राजसेवकादयो दासीपुत्रादयो वा केवलमाम्योदयेन राजानः, तत्कुलादन्यत्र ; तत्कुलं तूच्छिन्धादेवेत्यर्थः । यथा वक्ष्यति—" ये चाकुलीना राज्यमभिकामयेयुः " इति । तान् हन्यादिति वर्तते ॥ ४८, ४९ ॥

#### विष्णुस्मृतिः

मृगयाक्षस्त्रीपानाभिरति परिहरेत् ॥ ५० ॥ वाक्पारुष्य-दण्डपारुष्ये च ॥ ५१ ॥ नार्थदूषणं कुर्यात् ॥ ५२ ॥ <sup>1</sup>आद्यद्वाराणि नोच्छिन्द्यात् ॥ ५३ ॥

मृगया आखेटकम् । अक्षो चूतम् । स्त्रियो मैथुनम् । पानं मद्यादेः । इदमन्येषामप्युपलक्षणम् । यथाह **मनुः**—

> " मृगयाक्षो दिवा स्वापः परिवादः स्त्रियो मदः । तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥"

इति । चतुष्टयपरिगणनं तु तेषां कष्टतरत्वमभिपेत्य । यथाह मनुः—
"पानमक्षाः स्त्रियश्चेत्र मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतरं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥"

इति । कष्टतरम् अत्यन्ताभिरतिजनकत्वेन दुष्परिहरम् । अतः एव तेषु अभिरतिमत्यासक्तिं परिहरेत् ॥ ५०॥ वाक्पारुष्यं परुषभाषणम् । दण्डपारुष्यं निर्दयप्रहरणम् । ते उमे परिहरेत् ॥ ५१॥

अर्थस्य सुवर्णादेः दूषणं वृथा व्ययः ; तं न कुर्यात् । इदमप्यन्येषामुपलक्षणम् । यथाह मनुः—

"<sup>2</sup>पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्प्यास्यार्थदूषणम् ।

वाम्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥"

इति । त्रितयगणनं तु पूर्ववदेव । यथाह मनुः —

"दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतत् त्रिकं सदा ॥"

इति ॥ ५२ ॥

स्वपुरे परदुर्गेषु वा आद्यद्वाराणि पूर्वराजकृतानि तोरणगोपुरादीनि नोच्छिन्द्यात्, न परावर्तयेत् न छुभ्पेद्वा, यद्यायादीनि शुद्धानि भवेयुः ॥ ५३ ॥

नापात्रवर्षी स्यात् ॥ ५४ ॥ आकरेभ्यः सर्वमादचात् ॥ ५५ ॥ निधि लन्ध्वा तदर्धं ब्राह्मणेभ्यो दचात् ॥ ५६ ॥ द्वितीयमधे कोशे प्रवेशयेत् ॥ ५७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आयद्वाराणि—स.

² पैशुन्यं to पूर्ववदेव—omitted in ग, घ, ज.

#### तृतीयोऽध्यायः

अपात्रेषु नटविटवन्दिचारणमागधादिषु धनवर्षणशीलो न स्यात्;

"धूर्ते वन्दिनि मत्ते च कुवैद्ये कितवे शठे। नटे चारणमल्लेषु दत्तं भवति निष्फलम् ॥"

इति दक्षस्मरणात् । ताच्छील्यनिषेधादानृशंस्याय यिकंचित् दचात् ॥ ५४ ॥

उत्तरविवक्षयेदमारभते । आकराः सुवर्णरत्नाद्युत्पत्तिस्थानानि । तेभ्यो यदुपात्तं तत् सर्वे स्वयमादद्यात् । न तत्र विप्राद्यंशकल्पना ॥ ५५ ॥

निधी विशेषमाह । अज्ञातस्वामिकं भूमी चिरनिखातं निधि रुब्ध्वा राजा ब्राह्मणेभ्यः तद्धै द्धात् । अर्धमित्यनेनैव सिद्धौ तच्छब्दो यस्य सुवर्णादेः अर्धकरणं संभवति, तस्यैव दानमाच्छे, मूल्यादिकल्पनया न रत्नहीरकादेरपीति । यथाह मनुः—

" निधीनां हि पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । अर्धभामक्षणाद्राजा भूमेरिषपतिहिं सः ॥"

इति ॥ ५६ ॥

रुव्धस्य निधेरधं ब्राह्मणेभ्यो दत्ते द्वितीयमधं राजा कोशे प्रवेशयेत् , स्थापयेत् । 'अर्धे ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् ' इत्यनेनैवार्धादानसिद्धौ पृथक् सूत्रकरणं कोशप्रवेशमात्रविधानार्थम् ; न तदानीमेव तत् व्ययीते-त्येवमर्थम् । अत एव प्रत्यागते स्वामिनि रूपसंस्व्यादिविभावितोऽसौ प्रत्यर्पणीय इति वक्ष्यति ॥ ५७ ॥

निधि ब्राह्मणो लब्ध्वा सर्वमादचात्॥ ५८॥ क्षत्रियश्चतुर्थ-मंशं राज्ञे दचात्, चतुर्थमंशं ब्राह्मणेभ्यः, अर्धमादचात्॥ ५९॥ वैश्यस्तु चतुर्थमंशं राज्ञे दचात्, ब्राह्मणेभ्योऽर्धं, चतुर्थमंशमाद-चात्॥ ६०॥ श्रद्धश्चावाप्तं द्वादशघा विभन्य पश्चांशान् राज्ञे दचात्, पश्चांशान् ब्राह्मणेभ्यः, अंशद्वयमादचात्॥ ६१॥

पूर्वोक्तं निधिं ब्राह्मणो रुब्ध्वा सर्वमेवादद्यात् ; राज्ञे न दद्यात् ; षट्कर्मामिरतश्चेत्। यथाह विसिष्ठः—
" ब्राह्मणश्चेदियाच्छेत् षट्कर्मसु वर्तमानो न राजा हरेत्" इति ॥ ५८॥

क्षत्रियश्चेत् पूर्वोक्तं निधि लभते, तदा तं चतुर्धा विभज्य, एकं चतुर्थीशं राज्ञे, अपरं चतुर्थीशं ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् ; अवशिष्टमधे स्वयमादद्यात् ॥ ५९ ॥

यदि वैश्यो निधि लभते, तदा तं चतुर्धा विभज्य एकमंशं राज्ञे, अंशद्वयं ब्राह्मणेम्यो दत्त्वा अविशष्टं चतुर्थीशं स्वयमादंचात् ॥ ६०॥ यदि राद्रो निधिं लभते, तदा तं द्वादशधा विभज्य पश्चांशान् राज्ञे, पञ्चांशान् ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा अवशिष्टमंशद्वयं स्वयमादद्यात् । एतेन "अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेत् राजा तद्धरेत, अधिगन्त्रे षष्ठमंशं प्रदाय " इति वासिष्ठे " अब्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठमंशं लभते " इति गौतमीये च यच्छब्दाब्राह्मणशब्दौ राद्धपरावेव व्याख्यातो । यतु " इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् " इति योगीश्वरवाक्ये इतर्शब्दः अविद्वद्वाह्मणक्षत्रियादिपरो व्याख्यातो भिताक्षरायां, तत् क्षत्रियवैश्यविषयकैतद्वचनद्वयादर्शन-निबन्धनमिति मन्तव्यम् । यतु अपरार्केण इतरशब्दोऽविद्वद्वाह्मणमात्रपरोऽभिहितः, तत् गोरक्षकादिब्राह्मण-परतया कथंचित् साधु,

" गोरक्षकान् वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रष्यान् वार्धुषिकांश्चेव विपाञ्छूद्रवदाचरेत् ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ६१ ॥

## अनिवेदितविज्ञातस्य सर्वमपहरेत्॥ ६२॥ स्वनिहिताद्राज्ञे ब्राह्मणवर्जं द्वादशमंशं दश्यः॥ ६३॥

यद्यधिगन्त्रा राज्ञे न निवेदितो निधिः, अथ च विज्ञातः कथंचिद्राज्ञा, तदा तस्य निधेः सर्वमप्यंशम-पहरेत्। अधिगन्ता च शास्त्रानुसारेण दण्डनीयः। यथाह योगीश्वरः—" अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्ड-मेव च" इति। यद्वा अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा। यः कश्चित् निधिं रूब्ध्वा राज्ञे न निवेदितवान्, विज्ञातश्च निध्यधिगन्तृत्वेन, राजास्य सर्वे निधियनं पूर्वधनं चापहरेत्। मूर्धावसिक्ताद्यनुर्रुमजानां मातृसमान-धर्मत्वात् क्षत्रियादिवदेव निर्ण्यः। प्रतिर्रुमजानां शृद्धसधर्मत्वात् शृद्धवदेवेति ॥ ६२ ॥

विज्ञातस्वामिके त्वाह । यद्यसौ <sup>1</sup>राजलब्धो निधिः स्वयं ब्राह्मणादिवर्णेरेव निहितो भवेत् , तदा ब्राह्मणवर्जं क्षत्रियादयः द्वादशमंशं राज्ञे दद्युः ; स्वीयं निधिं चाप्नुयुः । अयमर्थः—यद्यधिगतो निधिः क्षत्रियादिभिः स्वामिभिरागत्य रूपसंख्यादिभिभीव्यते, तदा द्वादशमंशं दत्त्वा लभ्यत इति । यथाह **पतुः**—

" ममायमिति यो ब्रूयात् निधिं सत्येन मानवः । तस्याददीत <sup>2</sup>षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ "

इति । अंशविकल्पस्तु वर्णीपेक्षया कालापेक्षया वा योज्यः । यथाह स एव---

" प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा व्यब्दं निधापयेत् । अर्वाक् व्यब्दाद्धरेत् स्वामी परतो नृपतिर्हरेत् ॥ "

<sup>1</sup> राजलब्धी omitted in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तद्भागं—ख, छ, ट.

इति । हरणं न व्ययः, पश्चादप्यागते दानावश्यंभावात् । ततश्च त्र्यब्दादर्वाक् द्वादशांशम् , उपरिष्टात् षष्ठमंशमिति ध्येयम् । द्वादशांशमिति नियमेन च स्वाम्यागमनात् पूर्वं राजादिभिर्दत्तस्याप्यधिदेः ब्राह्मणाद्यं-शस्यास्वामिदत्ततया प्रत्याहरणीयत्वं गम्यते, "अस्वामिविकयं दानमाधिं च विनिवर्तयेत् " इति वृहस्पित-स्मरणात् । <sup>1</sup>यद्वा स्वनिहितमेव निधिं चिरकालमनासादितं यदि स्वयमेव लभन्ते वर्णाः, तदा ब्राह्मणवर्जे राज्ञे द्वादशमंशं दयुः । ब्राह्मणश्च द्वादशमपि न दद्यात् । यथाह नारदः-

" स्वमप्यर्थं तथा नष्टं लब्ध्वा राज्ञे निवेदयेत् । गृह्णीयात् तं ततः शुद्धमशुद्धः स्यादतोऽन्यथा ॥ "

इति । यद्वा ब्राह्मणवर्जं पूर्वोक्तं ब्राह्मणांशं विना राज्ञ एव द्युः; ब्राह्मणेभ्यो न द्युरिति ॥ ६३ ॥

परिनिहितं 'स्विनिहितिमिति ब्रुवंस्तत्समं दण्डमावहेत्' ॥ ६४ ॥ बालानाथस्त्रीधनानि राजा परिपालयेत् ॥ ६५ ॥ चौरह्वतं धनम-बाप्य सर्वमेव सर्ववर्णेभ्यो दचात् ॥ ६६ ॥ अनवाप्य च स्वकोशा-देव दचात् ॥ ६७ ॥

मिथ्यावादिनं प्रत्याह । यः पुनः परनिहितम् अन्यदीयं निधिं लोभातिशयेन स्वनिहितं स्वीयमिति बूते, स तत्समं प्रकृतनिधिसमं दण्डमावहेत् दद्यात् । मनुस्त्वष्टमांशं दण्डमाह—

> " अनृतं तु वदन् दण्ड्यः स्वित्तस्यांशमष्टमम् । तस्यैव वा विधानस्य संख्ययाल्पीयसीं कलाम् ॥"

इति । अल्पीयसीं षोडशीम् । तत्रेयं व्यवस्था — अस्वस्य स्वत्ववचने तत्समो दण्डः । स्वस्यैव संख्यान्यथा-वचने अष्टमांशादिरिति ॥ ६४ ॥

बालः आ षोडशाद्वर्षात् । अनाथः अवेक्षकरहितः अन्धपङ्ग्वादिः । स्त्री वन्ध्यापुत्रादिः । मध्येऽनाथ-पद्प्रयोगादुभयत्रान्वयेन बालस्त्रियोरप्यनाथत्वं गम्यते । ततश्चानाथयोर्बालस्त्रियोः अबालस्त्रियः अनाथस्य च धनानि स्वयमुपलब्धानि तैर्विभावितान्यपि रूपसंख्यादिभिः न तदानीमेव प्रत्यपेयेत् । किंतु यावत्तत्सामध्ये स्वयमेव राजा परिपालयेत् । यथाह मनुः—

> " बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् । यावत् स्यात् स समावृत्तो यावद्वातीतरोशवः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यद्दा omitted in ख, घ, छ.

² स्वीयमिति—ख.

³ आचरेत्—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> राजा omitted in ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> एव च--ज.

वशापुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ ''

इति । चकारात् स्वयमनुषरुब्धानि तद्गृहस्थान्यपि पारुयेत् । तथाच शङ्खिरिवतौ—"न हार्यं राज्ञा देवब्राह्मणसंस्थितम् । न निक्षेपोपनिधी । न कियाकमागतम् । न बारुस्रीधनानि " इति । निक्षेपो-पनिधी यद्धस्ते स्थापितौ तस्मिन्मृतेऽपि राज्ञा तौ न हार्यो ; किंतु यथास्थानं पारुनीयौ । तथा कियाः और्ध्वदेहिकाः ; क्रमाः पित्रादीनाम् । राजानुवृत्तावपि राज्यहणं छुब्धतद्धान्धवादिनिरासाय ; तेषां तदपहर्तृ-त्वसंभवात् । यथाह मनु:—

" जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः । ताञ्छिष्याच्चोरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥"

इति । प्रजापालनेनैवास्य सिद्धौ प्रथग्विधानं राजमागग्रहणनिवृत्त्यर्थम् ; पूर्वोक्तशङ्खिलिवतवचनारम्भसामर्थ्यात् ॥ ६५ ॥

चौरहृतं प्रत्याह । चौरैः प्रच्छन्नं प्रकाशं वा अपहृतं जानपद्धनमवाप्य प्रत्यानीय, सर्वमेव सर्वविष्ये दद्यात् प्रत्यपेयेत् । सर्वमेवेत्यनेन भृतित्वेनापि किंचिन्नादेयमित्युक्तम्; उपयोगे दोषश्रवणात्। यथाह मनुः—

> " दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरहृतं धनम् । राजा तदुपयुङ्जानश्चोरस्यामोति किल्बिषम् ॥"

इति । सर्वमेवेत्यवधारणं ददातिनापि संबध्यते ; अदाने दोषश्रवणात् । यथाह योगीश्वरः---

" देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । अददद्धि समामोति किल्विषं यस्य तस्य तत् ॥"

इति । एतेनोपेक्षोपभोगौ निराकृतौ ॥ ६६ ॥

चौरहृतं प्रत्याहर्तुं यतमानोऽपि द्रव्यमप्राप्य, तावत् द्रव्यं स्वकोशादेव दद्यात् । चकारादशक्तोऽपि । यथाह व्यासः—

" प्रत्याहर्तुमशक्तस्तु धनं चौरहृतं यदि । स्वकोशात् तद्धि देयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥"

इति ॥ ६७॥

### शान्तिस्वस्वयनोपायैदैंवोपघातान् <sup>1</sup>प्रशमयेत्॥ ६८॥ पर-चक्रोपघातांश्च शस्त्रनिव्यतया॥ ६९॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शमयेत्—ग, घ, छ.

एवं प्रजापालने दृष्टोपायानिभधायेदानीमदृष्टोपायांस्तत्राह । प्रत्युत्पन्नारिष्टशमनाय कियमाणं कर्म शान्तिः प्रहशान्तिमहृशान्त्यादि । अनुत्पन्नारिष्टानुत्पत्त्ये कियमाणं कर्म स्वस्त्ययनम् ; प्रास्थानिकहोमादि । बहुवचनेन च पुण्याहृदिनां प्रहणम् । तैः दैवोपघातान् प्रशमयेत् । दैवं पौर्वदेहिकिमिष्टानिष्टपत्लकं कर्म । तेनोपघातान् आपदः प्रशमयेत् । प्रशमनं नामोत्पन्नानां प्रध्वंसनम् , अनुत्पन्नानां च प्रागमावपरिपालनिमिति । यथाह गौतमः—" यानि च दैवोत्पातिचन्तकाः प्रब्रूयुस्तान्याद्वियेत । विद्वेषणसंवननाभिचारिह्विषद्व्यृद्धियुक्तानि च शालामौ कुर्यात् । दिनदोषनाशकं कर्म पुण्याहम् । आयुष्यं जन्मदिनकर्तव्यं दूर्वाहोमादि । पङ्गलं वास्तुशान्त्यादि । विद्वेषणं शत्रूणां परस्परं विरोधोत्पादनम् । संवननं वशीकरणम् । अभिचारः मारणम् । द्विषद्व्यृद्धिः द्विषताम् "त्रुद्ध्यमावः । एतानि शालामौ कार्याणि । स च " राज्ञस्तु विरोषान् वक्ष्यामः" इति प्रकृत्य वेश्म आवसथः समेति त्रीणि स्थानान्यभिधाय " सवैष्वेवाजसा अमयः स्युः। अमिपूजा च नित्या यथा गृहमेषे" इति आपस्तम्बोक्तानां त्रयणामप्यमीनामन्यतमः शालामिरवसेयः। नौपासनो नापि त्रेतािमः, तयोः गाह्येषु श्रौतेषु च नियमितत्वात् ॥ ६८ ॥

परेषां शत्रूणां चकं बलम् । तेनोपघातान् आपदः शस्त्रनित्यतया शस्त्राभियोगेन प्रशमयेत् । चकारात् स्वचकोपघातांश्च ॥ ६९ ॥

वेदेतिहासधर्मशास्त्रार्थक्कशलं कुलीनमन्यङ्गं 'तपस्विनं पुरो-हितं च वरयेत्॥ ७०॥ शुचीनलुब्धान् अवहितान् शक्तिसंपन्नान् सर्वार्थेषु च सहायान्॥ ७१॥

वेदाः ऋगादयश्चत्वारोऽपि ; शान्त्यादीनामथर्वाभिधेयत्वात् । यथाह योगी वरः—

" पुरोहितं च कुर्वीत दैवज्ञमुदितोदितम् । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥"

इति । इतिहासाः महाभारताद्याः । धर्मशास्त्रं मानवादि । अर्थः अर्थशास्त्रम् औशनसादि । तेषु कुशलम् । कुलीनम् ; महाकुलप्रसूतम् । अन्यङ्गम् ; अविकलाङ्गम् । तपस्विनम् ; कुच्छूचान्द्रायणादिनिष्ठम् । वरणेन अभ्यर्थनेन पुरोहितम् अप्रतो निहितं सर्वकार्येषु कुर्यात् । यद्यपि सामान्यतोऽभिहितं, तथापि ब्राह्मणमेव ; "तसाद्राजा यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीत " इति श्रुतेः । चकारादभिजनादिसंपन्नम् । यथाह गौतमः—" ब्राह्मणं पुरो दधीत विद्याभिजनवाप्रूपवयःशीलसंपन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनम् " इति । यद्वा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदधीनमपीत्येके—ख, च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उत्तम:—ख, च, छ, ८.

<sup>4</sup> तपस्वमं च पुरोहितं-ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वृद्धयभाव:—ख, च, छ.

<sup>5</sup> हितान्—ज, ठ.

चकारात् ऋत्विजोऽपि वरयेत् । यथाह योगीश्वरः—" श्रौतसार्तिकयाहेतोर्वृणुयादृत्विजस्तथा " इति । ऋत्विगेव च क्रमागतो विप्रादीनामुपाध्याय इत्युच्यते । तथा च शङ्खिलिखितौ—" स एवादुष्टस्तस्य ऋत्विक् कुलोपाध्यायः " इति ॥ ७०॥

ग्रुचीन् ; बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्तान् । अल्लब्धान् ; लिप्सातिशयरहितान् । अवहितान् ; सर्वत्र सावधानान् । शक्तिभिः प्रभावोत्साहमन्त्रजाभिः संपन्नान् युक्तान् । सर्वार्थेषु सर्वकार्येषु लौकिकवैदिकेषु मतिविषयेषु कृतिविषयेषु च सहायान् ; सह अयन्ते इति सहायाः सहकारिणः ; मन्त्रिणो वरयेत् अभ्यर्थ-येत् । बहुवचनसामान्येऽपि सप्ताष्ट्रौ वा कार्याः । यथाह मनुः—

" मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्षान् कुलोद्भवान् । मन्त्रिणः सप्त वाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान् ॥ "

इति । तथा---

" दूतं चैव पकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताचारचेष्टाज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्भवम् ॥"

#### इति । भारतेऽपि--

" सेनान्यं चाभिषिश्चेत सेनाकर्मस्ववस्थितम् । शूरं व्यृह्विधानज्ञं हस्त्यश्वरथकोविदम् ॥ "

इति ॥ ७१ ॥

# स्वयमेव व्यवहारान् परुवेद्विद्वद्भिर्नाह्मणैः सार्धम्<sup>2</sup>॥ ७२॥ व्यवहारदर्शने ब्राह्मणं वा नियुञ्ज्यात्॥ ७३॥

पूर्वोक्तो राजा स्वयमेव; नान्यद्वारा; व्यवहारान् विरुद्धाभिधानविषयान् पश्येत् सदसदूपेण विवेच-येत् । यथोक्तम्---

> "परस्परं मनुष्याणां स्वार्थे विप्रतिपत्तिषु । वाक्यान्न्यायाद्वचवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ॥ "

इति । तस्य च बहुवचनेनानेकविधत्वमुक्तम् । तदाह मनुः---

" तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविकयः । संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ वेतनस्यैव चादानं संविद्ध्य व्यतिकमः । कयविकयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अधिष्ठितम्—छ.

#### **नृतीयोऽ**ध्यायः

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च चूतमाह्वय एव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥"

इति । कथम् ? विद्वद्भिः वेदव्याकरणधर्मशास्त्राभिज्ञैः ब्राह्मणैः, न क्षत्रियादिभिः, सार्धम् । तृतीयानिर्देशात् ब्राह्मणानामप्राधान्येन नान्यथादर्शनादर्शनफलसंबन्धः ; किंतु राज्ञ एव । यथाह मनुः—

> " अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् । अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छति ॥"

इति । एते च विधायका इत्युच्यन्ते ;

" विधायकैस्त्रिचतुरै: सम्यक् शास्त्रार्थकोविदै: । सभ्यैर्निर्णीतमर्थे तु राजा विष्टै: परीक्षयेत् ॥ "

इति नारदस्मरणात् । राज्ञोऽनुवृत्ताविप स्वयमेवेति वचनं क्रोधलोभादिदोषपरवशतानिरासाय । यथाह याज्ञवल्कयः-—

> " व्यवहारान् नृपः पश्येद्विद्वद्भित्रीक्षणैः सह । धर्मशास्त्रानुसारेण कोधलोभविवर्जितः ॥ "

इति ॥ ७२ ॥

स्वयमेवेत्यस्यानुकल्पमाह । पूर्वोक्ते व्यवहारदर्शने स्वस्याशक्तौ ब्राह्मणं प्राड्विवाकं नियुञ्ज्यात् । यथाह योगीश्वर:---

> " अपश्यता कार्यवशाद्वचवहारान् नृपेण तु । सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् ॥ "

इति । प्राड्विवाकशब्दार्थमाह बृहस्पति:---

" विवादे प्रच्छिति प्रश्नं प्रतिप्रश्नं तथैव च । प्रियपूर्वे प्राग्वदित प्राड्विवाकस्ततः स्मृतः ॥ "

इति । वाशब्दात् तदसंभवे क्षत्रियः । तदसंभवे वैश्यं वा नियुञ्ज्यात् । न तु शूद्रम् । यथाह कात्यायनः --" ब्राह्मणो यत्र न स्यातु क्षत्रियं तत्र योजयेत् ।
वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं शुद्रं यत्नेन वर्जयेत् ॥ "

इति ॥ ७३ ॥

## जन्मकर्मव्रतोपेताश्च<sup>1</sup> राज्ञा सभासदः कार्याः, रिपौ<sup>2</sup> मित्रे च ये समाः, <sup>3</sup>कामकोधभयलोभादिभिः कार्यार्थिभिरनाहार्याः ॥ ७४॥

सभ्यानाह । जन्म विशिष्टमातापितृतः । कर्म जातकर्मादिसंस्काराः । व्रतानि अध्ययनाङ्गानि सौम्य-प्राजापत्यादीनि । तैः उपेताः युक्ताः । चकारात् श्रुताध्ययनसंपन्नाः । यथाह योगीश्वरः—

" श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥ "

इति । रिपौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषरिहताः । कामो भोगिलप्सा । क्रोधः अमर्पः । भयं त्रासः । लोभः लिप्साितशयः । आदिशब्दात् स्नेहादीनां ग्रहणम् । तैः कृत्वा कार्यार्थिभिः व्यावहारिकैः अनाहार्याः अना-कर्षणीयाः । अयमर्थः—कार्यार्थिभिः स्व्यादिप्रदानेन स्वविषयकपक्षपातजननं सभ्यानां कामेनापकर्षणम् । प्रतिपक्षतिरस्कारश्रवणेन स्वपक्षपातजननं भैकोधेनाकर्षणम् । विषक्षवाधकदर्शनेन स्वपक्षपातजननं भयेना-कर्षणम् । धनदानादिना स्वपक्षपातजननं लोभेनाकर्षणम् । तद्रहिता ब्राह्मणा राज्ञा दानमानसकारैर्यथा सभासु सीदिन्ति तथा कार्याः । यथोक्तं कात्यायनेन—

" स तु सभ्यैः स्थिरेर्युक्तः प्राज्ञैमीलिर्द्विजेत्तमेः । धर्मशास्त्रार्थकुरालैरर्थशास्त्रविशारदैः ॥"

इति । बहुवचनसामान्येऽपि सप्त पञ्च त्रयो वा कार्याः । यथाह बृहस्पतिः-

" लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा । यत्रोपविष्टा विपाः स्युः सा यज्ञसदृशी सभा ॥"

इति । चकारात् गणकलेखकसाध्यपालवणिजां ग्रहणम् । यथाह व्यासः—

" त्रिस्कन्धज्योतिषाभिज्ञं स्फुटप्रत्ययकारकम् । श्रुताध्ययनसंपन्नं गणकं योजयेन्नृपः ॥ स्फुटलेखं नियुङ्जीत शाब्दलक्षणिकं शुचिम् । स्पष्टाक्षरं जितकोधमलुब्धं सत्यवादिनम् ॥ साध्यपालस्तु कर्तव्यो राज्ञा साध्यस्य साधकः । कमायातो दृढः शुद्धः सभ्यानां च मते स्थितः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रुतोंपेताश्च—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रिपी च — ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कामकोधादिभिः —क ; क्रोधलोभादिभिः—ट.

<sup>4</sup> क्रोधेनाकर्पणम् to धनदानादिना omitted in छ.

#### **तृतीयोऽध्यायः**

आकारणे रक्षणे च साक्ष्यर्थिप्रतिवादिनाम् । सभ्याधीनः सत्यवादी कर्तव्यस्तु स्वपूरुषः । श्रोतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या न्यायदर्शिनः ॥ "

#### इति । द्वितीयचकारात् राजन्यपि समाः;

" अन्यायेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासदः । तेऽपि तद्भागिनस्तस्माद् बोधनीयः <sup>1</sup>स तैर्नृपः ॥ "

इत्यनेन राजानुरोधस्यापि परिहरणीयत्वस्मरणात् । व्यवहारदर्शनप्रकारमाह **मनुः**—
"धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः ।
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् ॥"

इति । धर्मासनं धर्मसमा । तत्र बृहस्पतिः---

" दुर्गमध्ये गृहं कुर्याज्ञलवृक्षाश्रितं पृथक् । प्राग्दिशि प्राङ्मुखीं तस्य लक्षण्यां कल्पयेत् सभाम् ॥ "

इति । सैव धर्माधिकरणिमत्याह कात्यायनः—

" धर्मशास्त्रविचारेण मूलशास्त्रविवेचनम् । यत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तत् ॥"

इति । मूलं व्यवहारः । शास्त्रं तत्प्रतिपादकं स्मृत्यादि । व्यवहारदर्शननिमित्तमाह याज्ञवल्ययः——
"स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः ।
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ॥"

इति । चेच्छब्देन स्वयमेवावेदयति, न राजादिपेरित इत्युक्तम् ।
" नोत्पादयेत् स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः ।
न च प्रापितमन्येन प्रसेतार्थं कथंचन ॥"

इति मानवात् । आधर्षित इत्यनेन तत्संबन्धी तन्नियुक्तोऽपि वा गृह्यते ;
"अर्थिना संनियुक्तो वा प्रत्यर्थिपहितोऽपि वा ।
यो यस्यार्थे विवदते तयोर्जयपराजयौ ॥"

इति कात्यायनीयात्। असंबन्धी तु दण्ड्यः;

"यो न आता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत्। परार्थवादी दण्ड्यः स्याद् व्यवहारेषु विब्रवन्॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स चेन्नय:--छ.

# इति नारदीयात्। आवेदितं श्रुत्वा प्रष्टव्योऽसौ---

" काले कार्यार्थिनं प्रच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितम् । किं कार्यं का च ते पीडा मा भैपीब्र्हि मानव ॥ केन कस्मिन् कदा कस्मात् प्रच्छेदेवं सभागतम् ।"

# इति। तदुक्तं च सर्वे लेख्यम्;

" रागादिना यदैकेन कोपितः करणे वदेत् । तदोमिति लिखेत् सर्वे वादिनः फलकादिषु ॥"

इति नारदीय।त्। करणं सभा। अनन्तरकृत्यमाह कात्यायनः —

" एवं ¹पृष्टे स यद् ब्रूयात् तत् सभ्येर्बाह्मणेः सह । विमृश्य कार्यं न्याय्यं चेदाह्वानार्थंमतः परम् ॥ मुद्रां वा निक्षिपेत् तिसन् पुरुषं वा समादिशेत् । अकल्यबारुखविरविषमस्थकियाकुरु। ॥ कार्यातिपातत्र्यसनिनृपकार्योत्सवाकुरु। ॥ मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तभृत्यान् नाह्वानयेन्नृपः ॥ न हीनपक्षां युवतिं कुरु जातां प्रस्तिकाम् । सर्ववर्णोत्तमां कन्यां वता ज्ञातिप्रभुकाः स्मृताः ॥ तद्धीनकुटुम्बन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः । निष्कुरु। याश्च पतितास्तासामाह्वानिप्यते ॥ देशं कारुं च विज्ञाय कार्याणां च बरु।बरुम् । अकल्यादीनपि शनैर्यानराह्वानयेन्नृपः ॥ ज्ञात्वा ³िनयोगं येऽपि स्युर्वने प्रविज्ञतादयः । तानप्याह्वानयेद्वाजा गुरुकार्येऽप्यकोपयन् ॥ "

### इति । आहूतस्यानागमने कात्यायनः

" आहूतस्त्ववमन्येत यः शक्तो राजशासनम् । तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रष्टु:—ट. <sup>3</sup> भियोगं—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नाकृतिप्रभुका:—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> च कामयम्—ख.

इति । पर्रायने तु हीनता, "आङ्तप्रपर्रायी च हीनः पञ्चविधः स्मृतः" इति स्मरणात् । यदि वायुक्तं प्रतिवाद्यतिकामति, तदासावासेद्धव्यः । तत्र नारदः—

" वक्तव्येऽथं द्यतिष्ठन्तमुक्तामन्तं च तद्वचः । आसेवयेद्विवादार्थी यावदाह्वानदर्शनम् ॥"

इति । आसेधो राजाज्ञयावरोधः । स च 'इतो न गन्तव्यम् ; इदं न कर्तव्यम् ' इत्यादिरूपः । तदितकम-कारी दण्ड्यः ।

> "आसेयकाल आसिद्ध आसेधं योऽतिवर्तते । स विनेयोऽन्यथा कुर्वन् नासेद्धा दण्डभाग्भवेत् ॥ नदीसंतारकान्तारदुर्देशोपप्रवादिषु । आसिद्धस्तं परासेथमुकामन् नापराध्नुयात् ॥ "

इति । आदिशब्दात् अत्यावश्यककार्येषु विवाहादिप्वपि । स. च व्यवहारश्चतुप्पात् —

"भाषोत्तरिक्रयासाध्यसिद्धिभिः क्रमवृत्तिभिः । आक्षिप्तचतुरंशस्तु चतुष्पादभिधीयते ॥"

इति । भाषा प्रतिज्ञा पक्ष इत्येकार्थाः । क्रिया प्रमाणं साधनानीति च । स च द्विविधः—

" <sup>1</sup>भूतच्छलानुसारित्वाद् द्विगतिः समुदाहृता । भूतं तत्त्वार्थयुक्तं यत् प्रमादाभिहितं छलम् ॥ "

इति स्मरणात् । तत्र विशेषः—" छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान् नयेन्नृपः " इति । युगपदनेकव्यवहार-प्राप्तौ बृहस्पतिः—

> " अहंपूर्विकया प्राप्तावर्थिपत्यर्थिनौ यदा । वादो वर्णानुपूर्व्येण श्राद्धः पीडामवेक्ष्य वा ॥"

इति । तत्र प्रतिज्ञामाह योगी श्वरः---

" प्रत्यर्थिनोऽयतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतदर्भाहर्नामजात्यादिचिह्नतम् ॥"

इति । पूर्वं समादिराहित्यम् । अत्र तु तदिति विशेषः । तत्र विशेषो **बाईस्पत्ये —**" प्रतिज्ञादोषनिर्मुक्तं साध्यं सत्कारणान्वितम् ।
निश्चितं लोकसिद्धं च पक्षं पक्षविदो विदुः ॥

¹.भूतस्थला—ख, ग.

अल्पाक्षरस्त्वसंदिग्त्रो बह्वथश्चाच्यनाकुलः । मुक्तो विरोधिकरणैर्विरोधप्रतिषेधकः ॥ "

#### इति । प्रतिज्ञादोषा नारदोक्ताः---

" अन्यार्थमर्थहीनं च प्रमाणागमवर्जितम् । लेख्यं हीनाधिकं अष्टं भाषादोषाः प्रकीर्तिताः ॥ "

इति । साध्यं साधनक्षमम् । सत्कारणैः सद्धेतुभिः । निश्चितम् असंदिग्धम् । <sup>1</sup>लोकप्रसिद्धपक्षलक्षणाभावे पक्षाभासः । यथा

" अप्रसिद्धं निराबाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत् ॥"

इति । अप्रसिद्धं यथा—'क्र्स्माण्डपरिमाणं मौक्तिकं मेऽपहृतमनेन' इति । निराबाधम् ; 'अस्मद्रथ्ययायं प्रत्यहं गच्छति ' इति । निरर्थम् ; टबडबडढणेति । निष्पयोजनम् ; 'अस्मत्प्रतिवेशेऽयं चिरं देवान् पूज्यति ' इति । असाध्यम् ; 'मां दृष्ट्वानेनाक्षि निकोचितम् ' इति, 'अल्पत्वादल्पकालत्वान्न दिव्यसाक्षिणौ ; लिखितभुक्ता दुरापास्ते ' इति । विरुद्धं प्रामदेशादीनाम् । तत्र बृहस्पतिः—

" राज्ञा च वर्जितो यश्च यश्च पौरविरोधकृत् । राष्ट्रस्य <sup>2</sup>च समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च ॥ अन्ये वा ये पुरम्राममहाजनविरोधिनः । अनादेयास्त ते सर्वे व्यवहाराः प्रकीर्तिताः ॥"

# इति । स्थावरिववादे त्वयं विशेषः---

" देशश्चैव तथा स्थानं संनिवेशस्तथैव च । जातिः संज्ञाधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च ॥ पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्तनम् । स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेशयेत् ॥ "

इति । देशः काळा(माळवा)दिः । स्थानं काश्यादि । संनिवेशो गृहादि । जातिः अर्थिपत्यर्थिनोः ब्राह्मणत्वादि । संज्ञा देवदत्तादि । अधिवासः <sup>3</sup>प्रतिषेशजनः । प्रमाणं निवर्तनादि । क्षेत्रनाम शालिक्षेत्रादि । पित्रादीनां पूर्वेषां च राज्ञां नामेति । अत्र विशेषः कात्यायनीयः—" अनेकपदसंकीर्णः पूर्वेपक्षो न सिध्यति" इति । युगपदिति शेषः । पक्षं च संशोध्य पत्रं लिखेत्;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लोकप्रसिद्धीपलक्षणामावे—ख, ग.

" पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं पाड्विवाकोऽभिलेखयेत् । पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम् ॥ "

इति कात्यायनीयस्मरणात् । विशोधनं विस्मृतानुसंधानेनान्यथाभृतमप्यनुपन्यस्तम् ; अन्यथा "हीयते व्यवहारतः" इति वास्तववस्तुनोऽप्यसिद्धचापत्तेः । शोधनं च यावदुत्तरदानम् ;

" शोधयेत् पूर्ववादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम् । अवष्टब्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत् ॥"

इति नारदीयात् । इति प्रतिज्ञा ।

अथोत्तरम् । तत्र योगीश्वरः—" श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसंनिधौ " इति । तत्र विशेषो नारदीयः—

"<sup>1</sup>पक्षस्य व्यापकं सारमसंदिग्धमनाकुलम् । अव्याख्यागम्यमित्येतदुत्तरं तद्विदो विदुः ॥"

#### इति । तच्चतुर्विधम् ; यथा कात्यायनः —

" सत्यं मिथ्योत्तरं चैव मत्यवस्कृत्दनं तथा । पूर्वन्यायविधिश्चैवमुत्तरं स्याचतुर्विधम् ॥ "

#### इति । तल्रक्षणमाह कात्यायनः---

" साध्यस्य प्रतिपत्तिस्तु सत्योत्तरमिति स्मृतम् । अभियोगापह्वश्च मिथ्योत्तरमुदाहृतम् ॥ प्रत्यवस्कन्दनं पक्षे प्रपन्ने करणाभिधा । अयं मया जितः पूर्वमिति प्राङ्न्याय उच्यते ॥ "

#### इति । तत्र मिथ्योत्तरं चतुर्धा---

" मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न संनिधिः । अजातश्चासि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥ "

#### इति । उत्तरलक्षणार्भावे उत्तराभासः । यथा---

" संदिग्धमन्यत्पकृतादत्यल्पमतिभूरि च । पक्षेकदेशव्याप्यन्यत् तथा नैवोत्तरं भवेत् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यत्तस्य—ख, ग.

यद् व्यस्तपदमन्यापि निगृहार्थं तथाकुरुम् । व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं स्वार्थसिद्धये ॥ ''

इति । संदिग्धम् ; ऋणाभियोगे 'गृहीतं, न वा मया' इति । प्रकृतादन्यत् ; ऋणाभियोगे 'नाहं त्वा गाल्यामि' इति । अत्यल्पम् ; शताभियोगे 'पञ्च धारयामि' इति । अतिभूरि ; पञ्चाभियोगे 'शतं धारयामि' इति । पक्षैकदेशव्यापि ; सुवर्णरजतवस्त्राभियोगे 'वस्त्राणि धारयामि' इति । व्यस्तपदम् ; ऋणाभियोगे 'अहमनेन तािडतः' इति । अव्यािप ; देशकालादिविशेषणव्यभिचािर ; यथा 'काश्यां प्रभववत्सरे अनेन ऋणं गृहीतम्' इत्यभियोगे 'मधुरायां विभववत्सरे गृहीतम्' इति । निगृदार्थम् ; ऋणाभियोगे 'मत्त्वरूपं त्वं न जानासि' इति । अत्र व्यञ्जनया 'दुष्टोऽहं त्वां हिनष्यामि ' इति गमयित । आकुल्म् ; पूर्वापरिवरुद्धम् । ऋणाभियोगे 'सत्यं गृहीतम् ; न धारयामि ' इति । व्याख्यागम्यम् ; अप्रसिद्धपदप्रयोगेण, यथा—'मदीया गौरनेनाप्रहृता ' इत्यभियोगे 'न मयार्जुनोऽपहृतः ' इति अर्जुनपदेन गौरुच्यते । असारम् ; न्यायविरुद्धम् , यथा—'अनेन गृहीतस्य धनस्य वृद्धिर्दत्ता, न मूल्म् ' इत्यभियोगे 'सत्यं वृद्धिर्दत्ता ; न मूलं धारयामि ' इति । उत्तरं चैकमेव प्राह्मम् । नोत्तरसंकरः । यथाह् कात्यायनः—

" पक्षेकदेशे यत् सत्यमेकदेशे च कारणम् । मिध्या चैवैकदेशे च संकरात् तदनुत्तरम् ॥ "

इति । यथा सुवर्णरूप्यामियोगे ' सुवर्णं न गृहीतम् ; रूप्यं गृहीतं प्रतिदत्तं च ' इति । एवमुत्तरत्रयसंकरेऽपि ज्ञेयम् । तत्र कारणमाह स एव —

> " न चैकस्मिम् विवादे तु किया स्याद्वादिनोर्द्वयोः । न चार्थसिद्धिरुभयोर्न चैकत्र कियाद्वयम् ॥ "

इति । द्वयोरिप क्रियोत्तरमेदेन यथा—" मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि " इति । संकीर्णानां च युगपदनुत्तरत्वम् । क्रमेण तृत्तरत्वमेव ; तेन तेन विना तस्य तस्यानुपमर्दात् । क्रमं चाह हारीतः—

" यत् प्रभूतार्थविषयं यत्र वा स्यात् क्रियाफलम् । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीर्णमतोऽन्यथा ॥ "

इति । संकीर्णमिति शेषः । कचित् संकराद्यनुज्ञानमाह हारीतः—"मिथ्याकारणयोर्वापि माधं कारणमुत्तरम् " इति । यथा यः कश्चित् बूते—' इयं गौर्मदीया कार्तिकेऽस्मद्गृहान्नष्टा अस्य गृहे दृष्टा ' इति । अपरो बूते—' मिथ्यैतत् ; कार्तिकात् मागेवाषाढे मया कीता ' इति । अत्र संकीर्णस्यैव पक्षदृषकत्वादुत्तरत्वम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मब—ख, ग, छ.

नेदं मिथ्येव ; कारणोपन्यासात् । नापि कारणमेव ; एकदेशानभ्युपगमात् । तस्मात् संकीर्णस्येवोत्तरत्वमिति । तस्य च कालमाह योगीश्वरः—

" साहसस्तेयपारुष्यगोऽभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत् सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ "

इति । इत्युत्तरम् ।

अथ किया । तत्र योगीश्वरः—" ततोऽर्थी लेखयेत् सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् " इति । ततः ; उत्तरानन्तरम् । अर्थी ; साध्यवान् । साधनम् ; प्रमाणम् । ततश्च मिथ्योत्तरे पूर्ववाद्यवार्थीति स एव साधनं निर्दिशेत् । प्राङ्न्यायकारणोत्तौ प्रत्यथ्येवार्थीति स एव ; प्राङ्न्यायकारणयोरेव साध्यत्वात् । संप्रतिपत्तौ तु द्वयोरिप साध्याभावान्नैकस्यापि साधनोपन्यास इति द्विपादेव व्यवहारः । तदाह हारीतः—

" प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत् क्रियाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ॥ "

इति<sup>1</sup> । साधनोपन्यासस्य फलमाह योगीश्वरः—" तिसद्धौ सिद्धिमामोति विपरीतमतोऽन्यथा " इति । तस्य साधनस्य वक्ष्यमाणस्य लिखितसाक्ष्यादेः सिद्धावबाधे सिद्धिं साध्यस्य जयलक्षणं प्रामोति। अतोऽन्यथा ; साधनासिद्धौ, विपरीतं पराजयमित्यर्थः । ततः सभापतिकर्तव्यमाह स एव—

" उभयोः प्रतिभूर्पाद्यः समर्थः कार्यनिर्णये । निह्नवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम् ॥ "

इति । इति साधारणी व्यवहारमातृका ।

अथासाधारणी । तत्र योगीश्वरः--

" अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत् । अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत् ॥"

इति । आवेदनकाले अभिहितपदं भाषाकाले न परिवर्तयेत् । यथाह नारदः---

" पूर्वे पदं परित्यज्य योऽन्युदालम्बते पुनः । पदसंक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः ॥ "

इति । हीनवादी दण्ड्यः ; न तु हीनार्थः ।

'' सर्वेष्वर्थविवादेषु वाक्छलेनावसीदति । पशुस्त्रीभूम्यृणादाने शास्योऽप्यर्थान्न हीयते ॥ ''

¹ After इति the following lines are added in च, छ, ट.—तस्यासंभवे कात्यायनः—" अथ चेत्प्रतिभूनीस्ति कार्ययोग्यस्तु वादिन: । स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याद् भृत्याय वेतनम् ॥" इति ।

#### विष्णुस्मृतिः

इति । 'अभियोगमनिस्तीर्य ' इत्यस्यापवादः—'' कुर्यात् प्रत्यभियोगं च करुहे साहसेषु च '' इति । अस्य फरुमाह **नारदः**—

> " पूर्वमाक्षारयेचस्तु नियतं स्यात् स दोषभाक् । पश्चाचः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥ "

इति । युगपत् प्रवृत्तौ तु द्वयोरिप तुल्यो दण्डः ।

" कलहे साहसे चैव युगपत् संप्रवृत्तयोः । विशेषश्चेन्न लभ्येत विनयः स्यात् समस्तयोः ॥ "

इति । मिथ्यामियोगिन्याह योगीश्वरः—" मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् " इति । सपण-विवादेऽप्याह—

> " सपणश्चेद्विवादः स्यात् तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ "

# इति । अनेकाभियुक्तार्थापह्रवेऽप्याह—

" निह्नुते निखिलं नैकमेकदेशविभावितः । दाप्यः सर्वे नृपेणार्थं न ब्राह्यस्वनिवेदितः ॥ "

# इति । पूर्वोत्तरकार्ययोर्वलावलमाह---

" सर्वेष्वर्थविवादेषु बरुवत्युत्तरा क्रिया । आधौ प्रतिप्रहे कीते पूर्वा तु बरुवत्तरा ॥ "

#### इति । व्यवहारदर्शिनां बलाबलमाह---

" नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । पूर्वं पूर्वं गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम् ॥ "

#### इति । परावर्तनीयव्यवहारानाह----

" बलोपाधिविनिर्वृत्तान् व्यवहारान् निवर्तयेत् । स्त्रीनक्तमन्तरागारबहिःश्त्रुकृतांस्तथा ॥ मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिबालभीतादियोजितः । असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिध्यति ॥ " इति । यत्तु,

"गुरोः शिप्ये पितुः पुत्रे दंपत्योः स्वामिभृत्ययोः। विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिध्यति॥"

इति, तत् दृष्टादृष्टविरोधाभिप्रायेण ; न तु अत्यन्तासिद्ध्यभिप्रायेण ; तेषामि विषयविशेषे व्यवहारस्येष्टत्वात् । यथा अशास्त्रीयताडने गुरुशिप्ययोः ; पैतामह्धनादाने पितापुत्रयोः ; स्त्रीधनोच्छेदने दंपत्योः ; भृत्यदाने स्वामिभृत्ययोरित्यादि । यद्पि,

"'एकस्य बहुभिः सार्धं स्त्रीणां प्रेप्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरुदाहृतः ॥"

इति, तदनेकार्थे बहुभिः, भर्तरि विद्यमाने कुलस्त्रीणां, स्वामिनि विद्यमाने प्रेप्यस्य च व्यवहारासिद्ध्यभि-प्रायेण ; न तु गणद्रव्यापहारादौ बहुभिः, गोपशौण्डिकादिस्त्रीभिः, अर्थादिनियुक्तस्य प्रेप्यस्य चेति ॥ ७४ ॥

राजा च सर्वकार्येषु सांवत्सराधीनः स्यात् ॥ ७५ ॥ देव-ब्राह्मणान् सततमेव पूजयेत् ॥ ७६ ॥ वृद्धसेवी भवेत् ॥ ७७ ॥ यज्ञयाजी च ॥ ७८ ॥

राजा पूर्वोक्तः । सर्वकार्येषु लौकिकवैदिकेषु । सांवत्सरो ज्यौतिषिकः ; तदधीनः स्यात् ; तदुदित-प्रहनक्षत्रादिपूजनपरः स्यात् । चकारान्मन्त्रिणोऽपि । राजधर्मप्रस्ताव एव राज्ञः पुनरुपादानं तस्य तदावस्य-कत्वबोधनार्थम् । यथाह योगीश्वरः—

> " त्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्रायाः पतनानि च । भावाभावौ च <sup>2</sup>जगतस्तस्मात् पूज्यतमा प्रहाः ॥"

इति ॥ ७५ ॥

देवान् विष्ण्वादीन् ब्राह्मणान् स्नातकांश्च सततं निरन्तरमेव पूजयेत् । यथाह मनुः--

" अशृहतानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् । नृपाणामक्षयो द्धेष निधिक्रीह्मोऽभिधीयते ॥ " " ब्राह्मणान् पर्युपासीत पातरुत्थाय पार्थिवः । त्रैविचवृद्धान् विदुषस्तेषां तिष्ठेच शासने ॥ "

इति ॥ ७६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भृतिदाने—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मवतः—- घ.

<sup>3</sup> This verse is read after ब्राह्मणान् पर्युपासीत, etc., in घ, च.

वृद्धानां <sup>1</sup>ज्ञानैश्वर्यवयोवृद्धानां विप्राणां सेवाशीलः स्यात् । यथाह **मनुः**—
"वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान् वेदविदः शुचीन् ।
वृद्धसेवी च सततं रक्षोभिरिष पूज्यते ॥"

इति ॥ ७७ ॥

यज्ञानां ज्योतिष्टोमादीनां यजनशीलो भवेत् । चकारात् भोगधनदानशीलश्च । यथाह मनुः--"यजेत राजा कतुभिर्विविधैरासदक्षिणैः ।
धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान् धनानि च ॥"

इति ॥ ७८ ॥

# न चास्य विषये ब्राह्मणः क्षुधार्तोऽवसीदेत् ॥ ७९ ॥ न चान्योऽपि सत्कर्मनिरतः ॥ ८० ॥

अस्य राज्ञो विषये देशे ब्राह्मणः श्रोत्रियः क्षुधार्तो नावसीदेत्, न क्किश्येत् । यथाह मनुः—" न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् " इति । चकारादश्रोत्रियोऽपि ॥ ७९ ॥

अन्यः क्षत्रियादिरिप सत्कर्मसु इज्याध्ययनदानेषु नित्यं वृत्त्यर्थकर्मपरिहारेण रतो राज्ञो विषये क्षुधा न सीदेत्। नेदं ब्राह्मणादीन् प्रत्युपदिस्यते ; प्रक्रमविरोधात् । किंतु राजानं प्रत्येव ; तस्यैव फल्र-संबन्धश्रवणात् । यथाह मनुः—

"यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । तस्यापि तत् क्षुधा राष्ट्रमचिरेणावसीदति ॥"

इति । ततश्चायमर्थः — राजा यथा स्वविषये ब्राह्मणादिः क्षुधा नावसीदेत् , तथा कुर्योदिति ॥ ८० ॥

ब्राह्मणेभ्यश्च भुवं प्रतिपादयेत् ॥ ८१ ॥ येषां च प्रतिपादयेत् तेषां स्ववंदयान् भुवः परिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं च पटे ताम्रपट्टे वा लिग्वितं स्वमुद्राङ्कितं चागामिन्दपतिविज्ञापनार्थे दद्यात् ॥८२॥

अनवसादोपायमाह । ब्राह्मणेभ्यः श्रोत्रियेभ्यः । चकारादन्येभ्यश्च । तज्जीवनपर्याप्तां भुवं सस्यो-त्पत्त्यहाँ प्रतिपादयेत् दद्यात् । यथाह **पनुः**—

> "श्रुतवृत्ते विदित्वास्य धर्म्या वृत्तिं प्रकल्पयेत्। संरक्षेत् सर्वतश्चैतान् पिता पुत्रानिवौरसान्॥"

इति ॥ ८१ ॥

<sup>1</sup> शत्त्वपोवृद्धानां—घ. <sup>2</sup> पटे वा—ज, <sup>8</sup> स्वर

<sup>8</sup> स्वसुद्राङ्कं—ज, ठ.

4 विज्ञानार्थे—ठ.

ननु प्रतिपादिताया अपि भुवः परेणापहारे तदवसादस्तदवस्थ एवेत्यत आह । येषां ब्राह्मणादीनां भुवं दद्यात्, तेषां वक्ष्यमाणलक्षणं शासनपत्रं दद्यादिति संबन्धः। चतुर्थ्यथं पष्ठी । स्ववंश्यान् पित्रादीन् त्रीन्, बहुवचनसामर्थ्यात् । चकारात् संप्रदानवंश्यान् आत्मानं च । भुवः क्षेत्रादिकायाः । प्रमाणं निवर्तनादि परिमाणम् । दीयत इति दानम्; भूम्यादि । तस्य छेदः अपहारः उपवर्ण्यते प्रत्यवायजनकत्या येन शास्त्रण वक्ष्यमाणलक्षणेन, तत् दानच्छेदोपवर्णनम् । यद्वा दानस्य भूम्यादेः छेदः अवच्छेदः नद्याघाटादिः; तस्योप-वर्णनम् । 'पूर्वतोऽमुकनद्याः, पश्चिमतः अमुकोद्यानस्येदं । क्षेत्रम् ' इत्येवमादिवाक्यकदम्बकम् । चकारात् ' मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम् " इति स्वहस्तम् । शाकनृपातीतसंवत्सररूपं रविचन्द्रोपरागादिरूपं च कालम् । पटे कार्पासिके वस्त्रखण्डे; ताम्रपट्टे ताम्रफलके वा, उत्कीर्णवर्णेलिखितं, मुख्यमन्त्रिणा तद्द्वारा लेखितवित यावत् । स्वमुद्रा; हंसवराहादिका, तया अङ्कितं सर्वोपरि चिह्नितं च कृत्वा आगामिनां भविष्यतां नृपाणां विज्ञापनार्थं " दानाच्छेयोऽनुपालनम् " इति प्रार्थनार्थं दद्यात् । यथाह योगीश्वरः—

" दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत् । आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥ पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्नितम् । अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥ प्रतिम्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम् । स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं श्र्थापयेत् स्थिरम् ॥ "

#### इति । व्यासः---

" स्थानं वंशानुपूर्वी च देशं प्राममुपागतान् । ब्राह्मणांस्तु तथा चान्यान् मान्यानधिकृतानपि ॥ "

स्थानं राजधानीम् । उपागतान्; तत्काल आगन्तुकान् ।

" कुटुम्बिनोऽथ कायस्थान् चूतवैद्यमहत्तरान् । मेदचाण्डालपर्यन्तान् सर्वान् संबोधयन्निति ॥ मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यायामुक्तस्नवे । दत्तं मयामुकायाद्य दानं सब्बह्मचारिणे ॥ अनाच्छेद्यमनाहार्यं सर्वभागविवर्जितम् । चन्द्राकेसमकालीनं पुत्रपौत्रान्वयागतम् ॥

² कारयेत्—च, छ, ट.

दातुः पालियतुः स्वर्गे हर्तुर्नरकमेव च । षष्टिवर्षसहस्राणि दानच्छेदफलं ल्रिस्वेत् ॥ स्वमुद्रावर्षमासार्धदिनाध्यक्षाक्षरान्वितम् । एवंविधं राजकृतं शासनं समुदाहृतम् ॥"

इति । भागैः ; चतुर्धरिकमहत्तमादिलभ्यैः विशेषेण वर्जितम् । मासार्धं पक्षः । दिनाध्यक्षो वारः । शासन-पत्रलेखकश्च सन्धिवित्रहाधिकारी ; न तु यः कश्चित् । तथाच स्मृत्यन्तरे—

> " सन्धिविग्रहकारी तु भवेद्यस्तस्य लेखकः । स्वयं राज्ञा समादिष्टः स लिखेद्राजशासनम् ॥ "

इति । अनेन भोगातिशयेन फलातिशय उपपादितः ॥ ८२ ॥

परदत्तां च भुवं नापहरेत् ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणेभ्यः सर्व-दायान् प्रयच्छेत् ॥ ८४ ॥ सर्वतस्त्वात्मानं गोपायेत् ॥ ८५ ॥ सुदर्शनश्च स्यात् ॥ ८६ ॥

ब्राह्मणानवसादे प्रकारान्तरमप्याह । परैरन्यैर्नृपतिभिर्दत्तां भुवं ब्रामक्षेत्रादिकां नापहरेत् ; किंतु पालयेदेव । चकारात् स्वदत्तामपि ;

" स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधराम् । षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ८३ ॥

किंच, दीयन्त इति दायाः विविधविषयाः ; तान् ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत् प्रकर्षेण प्रत्यावृत्त्या दद्यात् । यथाह योगीश्वरः—

> " दृष्ट्वा ज्योतिर्विदो वैद्यान् द्याद् गाः काञ्चनं महीम् । नैवेशिकानि च तथा श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च ॥"

इति ॥ ८४ ॥

सर्वतो यानशय्यासनादिभ्योऽप्यात्मानं गोपायेत् रक्षेत् । यथाहात्मरक्षाप्रकमे मतुः---

" एवं प्रयतं कुर्वीत यानशय्यासनेषु च ।
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारिकेषु च ॥"

<sup>1</sup> च omitted in क.

इति । यद्यपि " सर्वत एवात्मानं गोपायेत् " इति श्रुत्या साथरण्येनैवात्मरक्षणं विहितम् ; तथापि तस्यापद्धर्मविषयकत्वेनानापद्यपि राज्ञामिरवाहुल्येन सर्वकालमवधानविधानायेदमुच्यत इति नानर्थक्यमिति तुशब्दार्थः ॥ ८५ ॥

सुदर्शनः ; विशिष्टवेषाभरणः भवेत् । दिदृक्षूणां सुरुभदर्शन इति वा । चकारात् बरुदर्शननिरतश्च भवेत् । यथाह् **मनः**—

> " अलंकृतश्च संपरयेदायुधीयं पृथम्जनम् । वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ "

इति ॥ ८६॥

²विषन्नागदमन्त्रधारी च ॥ ८७ ॥ नापरीक्षितमुपयुञ्ज्यात् ॥ ८८ ॥ स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात् ॥ ८९ ॥ वध्येष्वपि न भ्रंकुटी-माचरेत्³ ॥ ९० ॥

यदुक्तं ' सर्वतस्त्वात्मानं गोपायेत् ' इति, तदुपायमाह । विषद्याः विषनाशकाः, अगदाः रोगनाश-काश्च ये मन्त्राः, तद्धारणशीस्त्रो भवेत् । चकारात् विषद्यरत्वधारी च भवेत् । यथाह **मनुः**—

> 4 " विषम्नेरगदेश्चास्य सर्वद्रव्याणि शोधयेत् । विषमानि च रत्नानि नियतो धारयेत् सदा ॥ "

इति ॥ ८७ ॥

किंच परिचारकैरपरीक्षितमन्नादि नोपयुञ्ज्यात् नोपभुङ्गीत । अपरीक्षितनिषेधेन परोक्षितमभ्यनु-ज्ञायते । यथाह मनुः—

> " तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापद्यैः ॥ "

इति ॥ ८८ ॥

स्मितपूर्वमिभभाषितुं शीलमस्य तथा स्यात् ॥ ८९ ॥ वध्येषु चौरादिष्विप स्वयं कोपावेशलक्ष्म नाचरत् ॥ ९० ॥

अपराधानुरूपं <sup>5</sup>च दण्डं दण्डचेषु दापयेत् ॥ ९१ ॥ <sup>6</sup>सम्य-ग्दण्डप्रणयनं क्रयात् ॥ ९२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इत्यसाधारण्येन—ख, घ, च, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विषन्नागम—च, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आवहेत्—ज.

<sup>4</sup> विषन्नागरदे:—ख, ग; ट omits from here up to the end of the commentary on Sūtra 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>号 omitted in 句.

<sup>6</sup> सम्यक् च-ज.

#### विष्णुस्मृतिः

तर्हि कथं तेषां दमनमित्यत आह । दण्डचेषु दण्डाहेषु अपराधानुरूपम् अपराधे चौर्यादौ अनुरूपं योग्यं, <sup>1</sup>महीयसि महीयांसम् , अल्पीयसि अल्पीयांसं दण्डं दमनफलकं कियाविशेषं दापयेत् भृत्यादिद्वारा प्रणयेत् । चकारात् देशकालवयोऽवस्थाद्यनुरूपं च । यथाह योगीश्वरः—

> " ज्ञात्वापराधं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ "

इति ॥ ९१ ॥

तर्हि किं दण्डे प्रयोजककर्तृत्वमेव राज्ञः ? इत्यत आह । यत्र " गृहीत्वा मुसलं राजा सक्कद्धन्यातु तं स्वयम् " इत्यादिविशेषविधानमस्ति, तत्र स्वयमेव सम्यक् यथा दण्डनं भवति, तथा दण्डप्रणयनं कुर्यात् । अन्यत्र भृत्यादिद्वारिव दापयेत् ; न स्वयं कुर्यात् । यद्वा अपराधानुरूपे दण्डे कृतेऽपि यदि दण्ड्यस्य दुर्वृत्ततया दमनं न भवति, तदा कथमित्यत आह—सम्यग्दण्डप्रणयनं कुर्यादिति । सम्यक् यथा दण्ड्यस्य दमनं भवति, तथा दण्डप्रणयनं कुर्यात् ; दण्डस्य दमनार्थत्वात् । यथाह गौतमः—"दण्डो दमनादित्याहुः, तेनादान्तान् दमयेत् " इति ॥ ९२ ॥

# द्वितीयमपराधं न स<sup>2</sup> कस्यचित् क्षमेत ॥ ९३ ॥ स्वधर्मम-पालयन् नादण्डचो नामास्ति राज्ञाम् ॥ ९४ ॥

" चत्वारो वा त्रयो वापि यद् ब्रूयुर्वेदपारगाः। स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ "

इत्यादिमन्वादिवाक्यात् कथंचिदेकस्मिन्नज्ञानकृतेऽपराधे 'राजन्, न दण्ड्योऽयमसमृद्वचनात् ' इत्यादिवेद-वित्संघवचनस्येव धर्मत्वमनुसंद्धानो राजा यमनुजानाति 'दण्ड्य, मुक्तोऽसि त्वम्; गच्छ यथेच्छम् ' इति, तस्य यस्य कस्यचित् आत्रादेरिप विद्वतीयमपराधं स राजा न क्षमेत । अनेन प्रथमेऽपराधेऽनुज्ञानमप्यनु-ज्ञातं मवति । यथाह गौतमः— " अनुज्ञानं वा वेदिवित्समुदायवचनात् " इति । राजधमेषु पुनस्तच्छ्ब्देन राजपरामर्शः अन्येन नियुक्तादिना क्षान्तमिप स्वयं न क्षमेतेत्येवमर्थः । यथाह मनुः—

" अमात्यः प्राड्विवाको वा यः कुर्यात् कार्यमन्यथा । तत् स्वयं नृपतिः कुर्यात् तं सहस्रं च दण्डयेत् ॥ "

इति ॥ ९३ ॥

अत्रैव हेतुमाह । स्ववर्णाश्रमादिविहितं धर्ममपालयन् अकुर्वन् राज्ञः अदृण्ड्यो नाम नास्ति । यथाह योगीश्वरः—

> '' अपि भ्राता सुतोऽर्घ्यों वा श्वशुरो मातुलोऽपि या । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलिनः स्वकात् ॥ ''

इति । एतदपि मातापितृन्यतिरेकेण । तथा च श्रङ्क्षः—" अदण्ड्यो मातापितरौ स्नातकपुरोहितपरित्राजक-वानप्रस्थाः श्रुतशीलशौचाचारवन्तः ; ते हि धर्माधिकारिणः " इति । इदमपि दमदण्डाभिप्रायेण । यथाह बृहस्पतिः—

> " गुरून् पुरोहितामात्यान्<sup>1</sup> वाग्दण्डेनैव दण्डयेत् । विवादिनो नरांश्चान्यान् वाग्दमाभ्यां च दण्डयेत् ॥ "

इति । पूर्वं सर्वत्रैकवचनपरामर्रेऽप्यत्रैव बहुवचनमेकेन राज्ञा कथंचित् दण्डितोऽप्यनेनासौ दण्डिनीय इत्येव-मर्थम् । तच्च कैमुतिकन्यायेनाहं कात्यायनः—

> " सचिह्नमि पापं तु पृच्छेत् पापस्य कारणम् । वत्रा दण्डं नियुङ्गीत दोषमाक्षिप्य मूलतः ॥ "

इति । राजान्तरेण गुरुतल्पगमनादौ भगादिना चिह्नितमपि, अन्यो राजा पापकारणं पृच्छेदिति वदता चिह्नरहितं पापं पृच्छेदित्युक्तं भवति ॥ ९४ ॥

यत्र रयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरित निर्भयः।
प्रजास्तत्र विवर्धन्ते नेता चेत् साधु पर्यति॥ ९५॥
स्वराष्ट्रे न्यायदण्डः स्याद् भृशदण्डश्च रात्रुषु।
धुहृत्स्वजिद्याः स्विग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः॥ ९६॥

यत्र राष्ट्रे दण्डः निर्भयः अप्रतिहतः चरित प्रवर्तते, तत्र प्रजाः विशेषेण वर्धन्ते । कथं स निर्भयः प्रवर्ततामित्यत आह—नेता चेत् साधु पश्यतीति । नेता राजा यदि साधु रागद्वेषौ विहाय युक्तं पश्यिति अध्यवस्यित, तदा निर्भयः प्रवर्तत इत्यर्थः । दण्डाधिष्ठातृदेवतास्वरूपनिरूपकश्यामादिविशेषणत्रयेण दण्डस्यापि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मान्यान्—च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वृत्ति:--ज,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> न वा—च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सुहृत्स्वजनिकाधेषु—क.

त्रिगुणात्मकत्वमभिहितम् । तत्र स्याम इत्यनेन तामसत्वं, लोहिताक्ष इत्यनेन राजसत्वं, निर्भय इत्यनेन सात्त्वि-कत्वमभिहितम् । रजस्तमोभ्यामुत्पत्तेः, सत्त्वेन च प्रवृत्तेरिति ॥ ९५ ॥

उक्तदण्डविषये विषयपदर्शनेनान्यत्रापवादमाह । स्वराष्ट्रे येऽपराधिनः, तेषु न्यायेन देशकालाद्यौ-चित्येन दण्डो यस्य । शत्रुषु शत्रुराष्ट्रेषु भृशमुत्कटो विनाशको दण्डो यस्य । तथाह मनुः—

> " उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं तस्योपपीडयेत् । दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ "

इति । अस्य कचिदपवादमाह । सुहृत्सु वन्धुवर्गेषु, स्निग्धेषु मित्रेषु शत्रुदेशवासिप्वपि, अजिह्नः अकुटिलमितः । तथा ब्राह्मणेषु तहेशवासिष्वपि क्षमया सिह्ण्युत्वेनान्वितो भवेदिति प्रत्येकं संबन्धः । शत्रुदेशगतेप्वप्येतेषु भृशदण्डो न स्यात् ; किमुत स्वदेशगतेप्वित्यर्थः ॥ ९६ ॥

एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः।

'विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि॥९७॥

प्रजासुखे सुखी राजा तद्दुःखे यश्च दुःखितः।

स कीर्तियुक्तो लोकेऽस्मिन् प्रेत्य स्वर्गे महीयते॥९८॥

<sup>2</sup>इति श्रीविष्णुस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः

एवम् 'अथ राजधर्माः' इत्यारभ्याभिहितं वृत्तमाचारो यस्य स तथा। तस्य नृपतेः यशो लोके पृथिव्यां विस्तीर्यते विस्तारमायाति। यथाम्भिस तैलिबन्दुः। तत्र दृष्टान्तः—शिलोब्लेनेति। अपिः इवार्थे। शिलोब्लेन जीवतो विपस्य यथा कोशाद्यभावे वृत्तमात्रेणेव यशोलामः, तथा यथोक्तदण्डेनाल्पकोशस्यापि नृपतेरिति। कैमुतिकन्यायपरत्वे तृक्तिविरोधः; शिलोब्लेलस्य ब्राह्मणमात्रविषयत्वात्; "विपो जीवेदना-पदि" इत्युपकम्य मानवे तदिभिधानात्। 'अथ राजधर्माः' इति राजपदेनोपकम्य 'एवंवृत्तस्य नृपतेः' इत्युपसंहारे नृपतिपदोपादानं तद्राजिनयुक्तानामन्येषामि यथोक्तधर्मप्राप्त्यर्थम्; मनुना "राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेननृपः" इति नृपमात्रे राजधर्मातिदेशाभिधानात्॥ ९७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विस्तीर्थेत—ठ.

² इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे तृतीयं प्रकरणम्—ज, ठ ; इति वैष्णवे तृतीयोऽध्याय:—क, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> शाल्यादैर्निपतितपरित्यक्तमञ्जरीप्रहणं शिलम् । एकैकेनोपादानमुञ्छः । तयोः समाहारः शिलोञ्छम् । तेन—added in ग, घ.

यथोक्तधर्मानुष्ठानस्योक्तोपसंहारेण संयोगान्तरमाह । यो राजा प्रजानां छोकानां सुखे सित तेनैव हेतुना सुखवान् संतोषवान्, यश्च तासां प्रजानां दुःखे सित तेनैव हेतुना दुःखवान् अरितमान् भवित, स छोकेऽसिन् जनपदे कीर्तियुक्तः सन् प्रेत्य प्रायणानन्तरं स्वेग ब्रह्मछोकादौ महीयते मोदते । एतेन यथोक्त- धर्मजातस्यैहिकामुप्मिकफळकत्वेन सर्वधर्मोत्कृष्ट्तया अवश्यानुष्ठेयत्वमभिहितम् ॥ ९८ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां तृतीयोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भीमम्महा to वाराणसीवासि omitted in छ.

# चतुर्थोऽध्यायः

जालस्थार्कमरीचिगतं रजः <sup>1</sup>त्रसरेणुसंज्ञकम्<sup>2</sup> ॥ १ ॥ <sup>8</sup>तदष्टकं लिक्षा ॥ २ ॥ तत्त्रयं राजसर्षपः ॥ ३ ॥ तत्त्रयं गौरसर्षपः ॥ ४ ॥

पूर्वाध्याये 'दण्डं दण्डग्रेषु दापयेत्' इत्युक्तम् । स च दण्डो द्विविधः—शारीरः अर्थदण्डश्च । यथाह नारदः—

"शारीरश्चार्थदण्डश्च दण्डस्तु द्विविधः स्मृतः । शारीरस्ताडनादिस्तु मारणान्तः प्रकीर्तितः ॥ काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वान्तस्त्रथैव च ॥"

इति । तत्रार्थदण्डे अपेक्षितं परिमाणं चतुर्थाध्यायेनाह । जालं गवाक्षः । तत्र तिष्ठन्तीति जालस्थाः ; ते चार्कमरीचयः सूर्यकिरणाः ; तद्गतं तत्र परिदृश्यमानं यत् सूक्ष्मं रजः, तत् त्रसरेणुसंज्ञकम् ; त्रसरेणुरिति संज्ञा यस्य तत् तथा । तत् सर्वपरिमाणानां पूर्वाविधमूतम् । यथाह मनुः—

" जालान्तरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः । प्रथमं तत् प्रमाणानां त्रसरेणुः स उच्यते ॥"

इति ॥ १ ॥

तेषां त्रसरेणुनाम्, अष्टकम् अष्टानां समुदायः, लिक्षा स्वेदजं यूकाण्डम् ॥ २ ॥ तासां लिक्षाणां त्रयं राजसर्षपो राजिका भवति ॥ ३ ॥ तेषां राजसर्षपाणां त्रयं गौरसर्षपः सिद्धार्थः । गौरपदं न्यूनाधिकपरिमाणानां रक्तादीनां व्युदासाय॥ ४॥

तत्षर्कं यवः ॥ ५॥ तत्त्रयं कृष्णलम् ॥ ६॥ तत्पश्चकं माषः ॥ ७॥ तद्वादशकमक्षार्धम् ॥ ८॥ अक्षार्धमेव सचतुर्माषकं सुवर्णः ॥ ९॥ चतुःसुवर्णको निष्कः ॥ १०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्र्यसरेणु—ख, घ, च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संशम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तत्त्रयम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> तत्वष्टं—ज,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> यवा:--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सुवर्णम्—ठ.

तेषां गौरसर्षपाणां षट्कं षण्णां समुदायः यवः । सोऽपि न सूक्ष्मः, न स्थूलः ; किंतु मध्य एव । यथाह मनुः—'' सर्षपाः षड् यवो मध्यः '' इति । गौरसर्षपादीनां न स्थूलसूक्ष्मत्वं स्पष्टम् । यवस्य तु तत् स्पष्टमुपसंहर्तुं शक्यमिति तस्यैवोपादानम् । तदपि स्थूलस्थूलतरस्थूलतमसूक्ष्मतरसूक्ष्मतरसूक्ष्मतम इति षट्कस्य परिहारेणोपादेयम् ॥ ५ ॥

तेषां यवानां त्रयं त्रयाणां समुदायः, कृष्णलम् । कृष्णं लातीति कृष्णलं गुङ्गा। सापि मध्येव ॥ ६॥ तेषां कृष्णलानां पञ्चकं पञ्चानां समुदायः, माषः ॥ ७॥

तेषां माषाणां द्वादशकं द्वादशानां समुदायः, अक्षार्धम् । अक्षार्धमिति च रूढा संज्ञा । न तु "ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री " इति त्रिकाण्डीपरिमाषितषोडशमाषात्मकसुवर्णपर्यायाक्षस्यार्धमिति यौगिकी ; द्वादश-माषात्मकत्वेन पादोनसुवर्णत्वात् ; चतुर्विशतिमाषस्याक्षस्याप्रसिद्धेश्च ॥ ८॥

अक्षार्थमेव द्वादशमाषकं सचतुर्माषकं चतुर्भिर्माषकैः सिहतं षोडशमाषः, सुवर्णः। स एव च विस्तोऽक्षश्चेत्युच्यते; "सुवर्णविस्तौ हेन्नोऽक्षे" इति त्रिकाण्डीस्मरणात्। कुरुदेशे पुनः विस्तशब्देन परु-सुच्यते; "कुरुविस्तस्तु तत्पले" इति तस्यैव स्मरणात्। वृहस्पतिस्तु सुवर्णशब्दार्थमन्यथैवाह—

> "ताम्रकर्षकृता मुद्रा विज्ञेयः कार्षिकः पणः । स एव ताम्रिका शेक्ता ताश्चतस्रस्तु दानकः । ते द्वादश सुवर्णस्तु दीनाराख्यः स एव तु ॥"

# इति । कात्यायनोऽपि---

"कार्षापणोऽण्डिका ज्ञेया ताश्चतस्रस्तु दानकः। ते द्वादश सुवर्णस्तु दीनारश्चित्रकः स्मृतः॥"

इति ॥ ९ ॥

चत्वारः सुवर्णाः पूर्वोक्ता यस्मिन् स चतुःसुवर्णको निष्क उच्यते । तदेव च पल्लम् ; "पलं सुवर्णाश्चत्वारः" इति मानवात् । निष्कपलयोस्तुल्यपरिमाणताप्रत्ययात् लाघ्वामिसंधिना च न पृथक् संज्ञाकरणम् । <sup>2</sup>सुवर्णरजतपरिमाणयोरन्तरा सृत्रकरणं चोभयविधस्यापि निष्कस्य चतुःसौवर्णिकत्वाभिधानाय । अत एव मनुयोगीश्वराभ्यां रजतपरिमाणेऽपि चतुःसौवर्णिको निष्कः "निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः" इत्युक्तम् । यद्यपि "साष्टे शते सुवर्णानां हेम्न्युरोभूषणे पले । दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री " इति त्रिकाण्डीस्मरणात् निष्कशब्दो नानार्थः, तथापि दण्डविधावयमेव मुख्य इत्यस्यैव लक्षणाभिधानम् । यथाह चृहस्पतिः—

" संख्या रिमरजोम्ला मनुना समुदाहृता । कार्षापणानां सा दिव्ये नियोज्या विनये तथा ॥ "

¹ षद्कक्ष्यापरिगणनमुपादेयम्—घ. ² सुवर्णरजतपरिमाणोऽपि चतुःसीवर्णिको निष्कः—ख, ज.

इति<sup>1</sup> । **व्यास**स्तु सुंवर्णनिष्कयोरुभयोरप्यन्यथा परिमाणमाह— " पलान्यष्टौ सुवर्णस्तु सुवर्णास्तु चतुर्दश ।

एवं निष्कप्रमाणं तु व्यासेन परिकीर्तितम् ॥ "

इति । दीनारपरिमाणं तु समृत्यन्तरे —

" दीनारो रूपकैरष्टाविंशत्या परिकीर्तितः । सुवर्णसप्ततितमो भागो रूपकमुच्यते ॥ "

इति । कात्यायनबृहस्पतिभ्यामष्टाचत्वारिंशत्पणकः सुवर्णापरपर्यायो दीनारोऽभिहितः । स ताम्रिक एव ; "ताम्रकर्षकृता सुद्रा " इति प्रक्रमात् । अनेन तत्रत्यसुवर्णशब्दोऽपि व्याख्यातः । प्रस्तुतस्तु द्वात्रिंशत्कृष्ण-स्रकः सौवर्णिको व्यावहारिको निष्को वराहापरपर्यायो निष्पद्यत इत्यलम् ॥ १०॥

# द्वे कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः ॥ ११ ॥ तत्षोडशकं धरणम्<sup>2</sup> ॥ १२ ॥ ताम्रकार्षिकः कार्षापणः ॥ १३ ॥

इदानीं रजतपरिमाणमाह । पूर्वोक्ते द्वे कृष्णले समधृते तुल्यपरिमाणे भवत एव; तथापि मध्यम-परिमाणे रूप्यसंबन्धी माषको भवति । अयं च राजसर्षपादीनां यवान्तानां त्रयाणामपि रोषः; अन्यथा न्यूनाधिकपरिमाणेस्तैरुत्तरोत्तरपरिमाणकल्पने तेषामपि वैषम्यापत्तेः । यद्यपि स्थूले स्क्ष्मे वा द्वे कृष्णले तुल्य-परिमाणे भवत एव, तथापि मध्यमपरिमाणे ब्राह्मे; योगीश्वरीये यवेषु तद्विरोषणस्य सर्वरोषत्वात् । वल्लोऽपि तावानेव; "वल्लः स्यात् कृष्णलद्वयम्" इति स्मरणात् । वल्लः सिंबीयान्यविरोषः ॥ ११ ॥

तेषां रूप्यमाषाणां षोडशकं षोडशानां समुदायः धरणम् । तदेव च पुराण इत्युच्यते ; "ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः " इति मनुस्मरणात् । राजत इति विशेषणदानात् सौवर्णं धरणं त्वन्यदेव । तद्प्याह स एव—" पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश " इति । राजतिर्दशमिर्धरणैः राजतशतमानम् ; "धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः " इति मनुस्मरणात् । शतमानमपि निष्कपलयोस्तुल्यपरिमाणमेव ; "शतमानं च दशमिर्धरणैः पलमेव च । निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः " इति योगीश्वरस्मरणात् । राजत इति विशेषोपादानात् सौवर्णः शतमानः सौवर्णरेव दशमिर्धरणैर्भवति ; "शतमानं [भवति] येन हिरण्यं मिमते " इति आपतम्बस्मरणात् । विष्णुगुप्तस्तु रजतपरिमाणमन्यथैवाह — "अष्टाशीतिगौरसर्षपा रूप्यमाषः । ते षोडश धरणम् । निष्पावा विशतिर्वा रूप्यम् । दशधरणिकं तत्पलानां शतं तुला । तत्तुलाविंशतिर्भारः" इति । निष्पावो राजमाषः । विकाण्यपि—

<sup>1</sup> बृहत्पराशरस्त अष्टादशिमाषि: कर्षानाह-added in च, ट.

² धरणक:—ज; धारणम् —ख, ड.

" तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद्विशतिस्तुलाः । आचितो दश भाराः स्युः शकटो भार आचितः ॥"

इति ॥ १२ ॥

कर्षः षोडरामाषः परुचतुर्थोऽराः; "ते षोडराक्षः कर्पांऽस्त्री परुं कर्पचतुष्टयम्" इति स्मरणान् । कर्षणोत्मितः कार्षिकः । ताम्रश्चासौ कार्षिकश्चेति नाम्रकार्षिकः । कर्षपरिमितताम्रनाणकः कार्षाण इत्यर्थः । इष्टापूर्तमितिवदाकारक्छान्दसः । यथाह वृहस्पतिः—" ताम्रकर्षकृता मुद्रा विज्ञेयः कार्षिकः पणः" इति । स कार्षापणस्तु ताम्रिका, ताम्रिकः, अण्डिका, पणश्चेत्युच्यते; "कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः" इति मनुस्मरणात्; "स एव ताम्रिका प्रोक्ता ताश्चतस्तु दानकः" इति वृहस्पितस्मरणात्; "कार्षापणोऽण्डिका ज्ञेया " इति कात्यायनस्मरणात् । यत्तु "पणोऽशीति-कपर्वकः" इति, तदुपचारात् तन्म्ल्यमेवाभिधत्ते । षोडरापणः कार्षापणोऽपरोऽप्यस्तीत्याह कात्यायनः—

" कार्षापणो दक्षिणस्यां दिक्ति रौप्यः प्रवर्तते । पणैर्निबद्धः पूर्वस्यां पोडरीव पणाः स तु ॥ "

इति । पोडशपणमूल्यरजतिर्मितः षोडशपण एव वा दिग्मेदेन व्यवस्थित इति । यतु "माषो विंशतमो मागः पणस्य परिकीर्तितः" इति, तत् पञ्चसुवर्णपलपक्षेः; "पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकीर्तिताः " इति योगिस्मरणात् । एवं च यद्यपि सुवर्णाक्षविस्तक्षपणकार्षापणशब्दाः समानार्थाः, तथापि कर्षपणकार्षा-पणशब्दाः ताम्रविषया एव ; सुवर्णाक्षबिस्तशब्दाः सुवर्णविषया एवेति व्यवस्था । बृहत्पराशरस्तु अष्टादशिममीषैः कर्षमाह—

" पञ्चगुञ्जो भवेन्माषः कर्षोऽष्टादशिश्च तैः । तैश्चतुर्भिः परुं प्रोक्तं दाने माने च पेशसः ॥ ''

इति । पेशसः सुवर्णस्य<sup>1</sup> । एवं द्रव्यान्तरेप्वपीदं परिमाणमूहनीयम् ॥ १३ ॥

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । मध्यमः पश्च विज्ञेयः 'सहस्रं त्वेष चोत्तमः ॥ १४ ॥

इति अश्रीविष्णुस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः

पणानां कार्षापणानां सार्धे द्वे राते प्रथमसाहसः। पणानां पञ्च रातानि मध्यमसाहसः। पणानां सहस्रमुत्तमसाहसो दण्डः। <sup>4</sup>इदममतिपूर्वापराधे। <sup>5</sup>मतिपूर्वापराधे तु योगी श्वरोक्तम् —

¹ हेम्न:—च, ट.

<sup>2</sup> सहस्रहेवन—ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे चतुर्थोऽध्याय:—क, ग ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुर्थे प्रकरणम् — ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> इदमसति—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सति—ख, ग, ट.

#### विष्णुसमृतिः

" साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः । तदर्धं मध्यमः प्रोक्तस्तदर्धमधमः स्मृतः ॥ "

# इति द्रष्टव्यम् । अत्र विशेषो नारदीय:---

" चतुर्विशावरः पूर्वः परः षण्णवतिभवेत् । शतानि पञ्च चतुरो मध्यमो द्विशतावरः ॥ साहस्रस्तूत्तमो ज्ञेयः स तु पञ्चशतावरः । त्रिविधः साहसेष्वेवं दण्ड उक्तः स्वयंभुवा ॥ "

# इति । कात्यायनः--

" सुवर्णशतमेकं तु वधाहीं दण्डमहीति । अङ्गच्छेदे तदर्धं तु विवासाहस्तदर्धकम् ॥ "

# इति । मनुः---

" कार्षापणं भवेद् दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । तत्र राजा भवेद् दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ "

# इति । कात्यायन:---

" माषः पादो द्विपादो वा दण्डो यत्र प्रकल्पितः । अनिर्दिष्टं तु सौवर्णं माषकं तत्र कल्पयेत् ॥ यत्रोक्तो माषको दण्डो राजतं तत्र कल्पयेत् । मध्यमानं तु रौप्यं स्याद्धमानं तु ताम्रकम् ॥ "

# इत्याद्यवधेयम् ॥ १४ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिवर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द्-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्थोऽध्यायः

½ श्रीमन्महाराज to वाराणसीवासि omitted in छ.

#### पञ्चमोऽध्यायः

# अथ महापातिकनो ब्राह्मणवर्जं सर्वे वध्याः॥१॥ न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः॥२॥

एवं पूर्वाध्यायेनार्थदण्डं निरूप्य शारीरदण्डं निरूपयन्नेव तदुभयविनियोगमष्टादशस्विप व्यवहारपदेषु पञ्चमाध्यायेनाह । तत्र शारीरो दण्डो दशधा ; " शारीरो दशधा प्रोक्तः " इति स्मरणात् । <sup>4</sup>नायं नियमः ; बन्धनाङ्करुणकर्मकरणबन्धनागारविश्वानताडनमुण्डनादीनामन्येषामिप दर्शनात् । तत्र नवविधमाह मनुः—

> " दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् । उपस्थमुद्रं जिह्वा हस्तौ पादौ च पश्चमम् । चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥"

इति । तथा----

" शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात् । ल्लाटे वाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन त ॥ "

इत्यादि तत्र तत्रावधेयम् । तत्राष्टादशानां व्यवहारपदानामुपजीव्योपजीवकभावाद्यभावात् पाठकमस्यातन्त्रत्वेन पूर्वं साहसदण्डोपकमाच साहस एव तावत् शारीरदण्डविनियोगमुपकमते । तल्लक्षणमाह नारदः—

> " सहसा क्रियते कर्म यत् किंचिद्धल्दिपितैः । तत् साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ तत् पुनिश्चिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शास्त्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ फलमूलोदकादीनां <sup>5</sup>क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्गाक्षेपोपमदिंदैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वर्ज्यं—ख to घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ब्राह्मणदण्डः—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> क्षेत्रोपकरणस्य to पानानां omitted in ख, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्वे omitted in ज, ठ.

<sup>4</sup> नायं to दर्शनात् omitted in ख, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> मर्शादी<del>-</del>ठ.

वासःपश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च ।
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥
व्यापादो विषशस्त्राचेः परदाराभिमर्शनम् ।
प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम् ॥
तस्य दण्डः क्रियापेकः प्रथमस्य शतावरः ।
मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैर्दृष्टः पञ्चशतावरः ॥
उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इप्यते ।
वधः सर्वस्वहरणं पुरान्तिर्वासनाङ्गने ॥
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ "

इति । तत्रोत्तमसाहसे तमाह । अथेति दण्डविनियोगाधिकारः । महापातिकनो ब्रह्महादयो वक्ष्यमाणाश्चत्वारः । तेषु ब्राह्मणं वर्जियत्वा सर्वे वध्याः । वधोऽत्र प्राणिवयोगफलको व्यापारः । इदं च प्रायश्चित्ताकरणे ;

> " चतुर्णामिप चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ "

इति मानवात् । चतुर्णामेतेषां ब्राह्मणादीनां शारीरो दण्डो वधः । धनदण्डः सर्वस्वापहारः । एतद्भय-समुच्चयस्तु "क्षत्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च" इति बोधायनस्मरणात् । ब्राह्मणस्य तु सर्वस्वापहार एवं । न वधः ; "महापातकयुक्तोऽपि न विप्रो वधमहिति " इति वृहस्पितिस्मरणात् । महा-पातिकपदेनैव सिद्धौ सर्वपदोपादानं महापातकसमेप्विप वधप्राप्त्यर्थम् । अत एव याज्ञवल्कयः—" पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामिष " <sup>1</sup>इत्युपक्रम्य " छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि " इत्याह । एवमन्यत्राप्युदाहार्यम् । इदं च कामतो महापातकेषु ज्ञेयम् । अकामतस्तूत्तमसाहसो दण्डः । यथाह मनुः—

" इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । सर्वस्वहारमर्हन्ति सकामास्तु प्रवासनम् ॥ "

इति । इतरे ; विप्रातिरिक्ताः । प्रवासनम् ; वधः । अयमर्थः — क्षत्रियादीनां कामतो महापातकेषु प्रायश्चित्ता-करणे वधसर्वस्वापहारौ कार्यौ । प्रायश्चित्तकरणे तु उत्तमसाहसो दण्ड एव । तेषामेवाकामतस्तेषु प्रायश्चित्ता-करणे सर्वस्वापहारः । तत्करणे तु मध्यमसाहसो दण्ड इति ॥ १ ॥

ब्राह्मणवर्जिमित्यत्र हेतुमाह । शारीरः शरीरसंबन्धी अङ्गच्छेदादिरपि यतो न ब्राह्मणस्य दण्डः ; " न त्वङ्गमेदं विशस्य प्रवदन्ति मनीषिणः " इति हारीतस्मरणात् ॥ २ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इत्याद्युपक्रम्य—घ, इ.

# स्वदेशात् ब्राह्मणं कृताङ्कं विवासयेत्॥ ३॥ तस्य च ब्रह्म-हत्यायामशिरस्कं पुरुषं ललाटे कुर्यात्॥ ४॥ सुराध्वजं सुरापाने ॥ ५॥ भ्वपदं स्तेये॥ ६॥ भगं गुरुतल्पगमने॥ ७॥

कथं तिहं पातके तस्य दण्ड इत्यत आह । स्वदेशात् स्वाज्ञाधीनात् राष्ट्रात् , वक्ष्यमाणः कृतः अङ्कः चिहं यस्य, तथाविधं ब्राह्मणं विवासयेत् निप्कासयेत् । यद्वा वाससो विगतः विवासाः । विवाससं करोतीति णिचि कृते "णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य " इति टिलोपे रूपम् । नम्रीकुर्यादित्यर्थः । अथवा वसत्यिसिनिति वासः गृहम् । विवासयेत् ; भमगृहं कुर्यादिति । एषां चानुबन्धाद्यपेक्षया व्याससमासौ योज्यौ ॥ ३ ॥

महापातकविशेषेणाङ्कव्यवस्थामाह । तस्य ब्राह्मणस्य । ब्रह्महत्यायाम् ; ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हननं ब्रह्महत्या ; तस्यां जातायाम् । अशिरस्कं शिरोहीनं पुरुषं पुरुषाकृतिमङ्कं ललाटे कुर्यात् । चकारात् शिरोमुण्डनादि च । यथाह यमः—

" ब्राह्मणस्यापराधेषु चतुर्प्विप विधीयते । शिरसो मुण्डनं दण्डं पुरान्निर्वासनं तथा ॥ प्रख्यापनार्थं पापस्य प्रयाणं गर्दभेन च । रुठाटे चाङ्ककरणं कुर्यादाजा यथाविधि ॥ "

# इति ॥ ४ ॥

सुरायाः त्रिविधाया अपि पाने, सुराध्वजं शौण्डिकद्वारस्थितध्वजाकृतिमङ्कम् ॥ ५ ॥ श्वपदाकारमङ्कं स्तेये सुवर्णस्तेये ॥ ६ ॥

गुरुतल्पं पितृभार्या । तद्गमने भगं भगाकारमङ्कं ब्राह्मणस्य छ्छाटे कुर्यादिति प्रत्येकं संबध्यते । अङ्कं च तत्तदाकृतिना तप्तायसेन कार्यम् । यथाह बोधायनः—"तप्तायसेन छछाटेऽङ्कयित्वा विषयान्ता- किर्वासनम्" इति । यद्यपि संसर्गिणामङ्कविशेषो नोक्तः, तथापि येन महापातिकना यस्य संसर्गः, तदङ्कनैवाङ्कयेत्; "यो येन संवसत्येषां स तिष्ठिङ्कोऽभिजायते" इति कर्मविपाकसाम्यिङ्कात्; "स तस्यैव व्रतं कुर्यात्" इति प्रायश्चित्तसाम्यिङ्काच । इदमपि प्रायश्चित्ताकरणे । तत्करणे तृत्तमसाहसो दण्ड एव ; नाङ्कनम् । यथाह मनुः—

" प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणास्त्रयो वर्णा यथोदितम् । नाङ्क्या राज्ञा रुरुाटे स्युर्दाप्यास्तृत्तमसाहसम् ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्वापदं—ठ.

इति । यतु प्रायश्चित्ताकरणेऽङ्कनं क्षत्रियादीनामप्यत्र व्यतिरेकेणोच्यते, तत् ब्राह्मणसमानधर्मसवनस्य-क्षत्रियादिविषयमवधेयम् ; इतरेषां वधविधानात् , अङ्कननिषेधाच्च¹ । यथाह उश्चनाः—

> " ब्राह्मणस्यापराधेषु चतुर्विङ्को विधीयते । इतरेषां तु वर्णानामङ्कनं <sup>2</sup>नात्र कारयेत् ॥ महापातकयुक्तांश्च वधदण्डेन शातयेत् ॥ "

इति । एतदपि कामतो महापातके ज्ञेयम् । अकामतस्तु मनुः---

" आगःसु ब्राह्मणस्येषु कार्यो मध्यमसाहसः । विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात् सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ "

इति । आगःसु महापातकेषु प्रायश्चित्तकरणाकरणयोर्यथाकमं मध्यमसाहससद्रव्यविवासने द्रष्टव्ये ॥ ७ ॥

अन्यत्रापि <sup>3</sup>वध्यक्रमीण तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षतं विवास-येत् ॥ ८ ॥ कूटशासनकर्तृश्च राजा हन्यात् ॥ ९ ॥ कूटछेख्यका-रांश्च ॥ १० ॥

तर्हि अपराधान्तरे ब्राह्मणस्य कथमित्यत आह । वध्यं वधार्हम्; वधनिमित्तमिति यावत् । ताहरो अन्यस्मित्रपि कर्मणि वक्ष्यमाणे कूटशासनकरणादौ वर्तमानं ब्राह्मणं समग्रमनपहृतं धनं यस्य ताहशम्; अक्षतम्; अकृतकरच्छेदादिक्षतं विवासयेत् निष्कासयेत् । समग्रधनत्वश्रवणात् नग्नीकरणाद्यसंभवः । यथाह **मनुः**—

> " न जातुं ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात् समस्तधनमक्षतम् ॥"

इति । यत्तु आपस्तम्बेनोक्तम्—"वस्निनिरोधो ब्राह्मणस्य" इति, तत् निर्वासनकाले वस्नादिनावरोध-परम्; "अक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्" इति मनुस्मरणात् । तिष्ठन्तमिति शत्रा वर्तमानिकयस्यैवायं दण्डः; न भूतमाविकियस्येति गम्यते;

> "आरम्भे प्रथमं दण्डचः प्रवृत्तौ मध्यमः स्मृतः। यस्य यो विहितो दण्डः स पर्याप्तस्य तद्भनेत्॥"

इति कात्यायनेन तत्र दण्डान्तराभिधानात् ॥ ८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रतिषेधाच----घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वध्येऽपि कर्मणि—ज: वध्ये कर्मणि—झ, ठ.

वधार्हकर्माण्याह । शासनं 'पटे ताम्रपट्टे वा लिखितम्' इत्यादिनोक्तम् । तत् ये कूटं राजाज्ञा-मन्तरेण स्वेच्छाकल्पितं कुर्वन्ति, तान् अमात्यादीन् राजा हन्यात् । चकारात् प्रकृतिभेदकांश्च । यथाह मनुः—

" कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान् । स्त्रीबालबाह्मणन्नांश्च हन्याद् द्विट्सेविनस्तथा ॥"

# इति । यतु योगीश्वरेणोक्तम्---

"तुलाशासनमानानां कूटकृत्राणकस्य च । एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ "

इति, तत् ब्राह्मणविषयम् ; तस्य वधनिषेधात् । राजपदं तस्य हननावश्यकताबोधनाय । यथाह मनुः

" अमात्यः पाड्विवाको वा यः कुर्यात् कार्यमन्यथा । तत् स्वयं नृपतिः कुर्यात् तं सहस्रं च दण्डयेत् ॥ "

इति ॥ ९ ॥

राजशासनातिरिक्तमपि व्यावहारिकं लेख्यम् ऋणादिपत्रं कूटं कृत्रिमं ये कुर्वन्ति, तानपि हन्यात् । यथाह कात्यायनः—

> " प्रमाणेन तु कूटेन <sup>2</sup>मुद्रया वापि कूटया । कार्ये तु साधयेचो वै स दण्डचो दममुत्तमम् ॥ "

# इति । स्थावरे विशेषमाह सः एव---

" स्थावरे विक्रयाधाने लेख्यं कूटं करोति यः। स सम्यग् भावितः कार्यो जिह्वापाण्यङ्घिवर्जितः<sup>3</sup>॥"

# इति । चकारात् कूटसाक्षिकारान् कूटसाक्षिणश्च ;

" कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन् वर्णान् धार्मिको नृपः । प्रवासयेद्दण्डयित्वा बाह्मणं तु विवासयेत् ॥ "

इति मनुसारणात् । प्रवासयेत् मारयेत् । यतु योगी श्वरेणोक्तम् ---

" पृथक् पृथग् दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादद्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणस्तथा ॥"

इति द्विगुणदण्डवचनं, तत् अल्पसाक्षिकूटविषयम् ॥ १० ॥

<sup>1</sup> य**न्त्रं**—ख, ग, घ.

<sup>2</sup> तुलया—च.

<sup>8</sup> पण्यविवर्जितः—ख, ग, घ.

# <sup>1</sup>गरदाग्निदमसह्यतस्करान् <sup>2</sup>स्त्रीवालपुरुषघातिनश्च ॥ ११ ॥ ये च धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्योऽधिकमपहरेयुः ॥ १२ ॥ धरिम-मेयानां शतादभ्यधिकम् ॥ १३ ॥

गरं ददातीति गरदः; विषप्रयोक्ता । अमि ददातीति अमिदः; परगृहदाहकृत् । प्रसद्य बलात्कारेण तस्कराः परस्वापहारिणः । स्त्रीबालपुरुषाः जातिमात्रेण ; तान् ये मन्ति ते तद्घातिनः । तान् हन्यात् ;

" व्यापादो विषशस्त्राधैः परदाराभिमर्शनम् । प्राणोपरोधि यच्चान्यदुत्तमं साहसं स्मृतम् ॥"

इति नारदेनैषामुत्तमसाहसत्वमभिधाय,

"वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्गने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥"

इति <sup>3</sup>उत्तमसाहसवधामिधानात् । स चानुबन्धाचपेक्षया योजनीयः । यथाह योगी श्वरः —

"क्षेत्रवेश्मवनप्रामिववीतखलदाहकाः । राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटामिना ॥ शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमो वाधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥"

इति । चकारात् तादृशस्त्रीणाम्पीत्याह स एव---

" विषामिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥"

इति ॥ ११ ॥

धान्यं त्रीहियवादि । तत् ये दशभ्यः कुम्भेभ्यः अधिकमपहरेयुः, तानिप हन्यात् । विंशतिद्रोणः कुम्भः ; "द्रोणैः षोडशिमः खारी विंशत्या कुम्भ उच्यते " इति भविष्यत्पुराणात् । कचित्तु "कुम्भो द्रोणद्वयं ज्ञेयः खारी द्रोणास्तु षोडश " इत्युक्तम् ; तत् देशकालहर्तृह्वियमाणस्वामिगुणापेक्षया योज्यम् । यथाह मनुः—

"धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः। शेषेष्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥"

इति । दशकुम्भन्यूने तु बक्ष्यति ॥ १२ ॥

¹ गराझिद—ह.

धरिमेन तुल्या मीयन्त इति धरिममेयानि सुवर्णरजतादीनि । तेषां ये माषशतादभ्यधिकमपहरेयुः, तान् हन्यात् । अभिरभिज्याप्त्या आधिक्यस्योत्तरावधिशून्यतां गमयति । यद्यपि धरिममेयानि गुडादीन्यपि भवन्ति, तथापि मानवे सुवर्णादिभिरेव तेषां विशेषणान्नान्यसंभवः । यथाह मनुः —

> " तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥"

इति । आदिशब्दात् रत्नायुपसंग्रहः ;

" सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् । रतानां चैव सर्वेषां शतादभ्यधिके वधः ॥ "

इति नारद्सरणात् । शतमत्र माषाणामेव ; मानवे "स दण्डं प्राप्नुयान्माषम् " इति माषस्यैवोपकमात् । शतन्यूने तु वक्ष्यति । यद्यप्येतत् स्तेयदण्डपस्तावेऽभिधेयम्, तथापि साहसेऽप्यन्तर्भवतीति नात्रासंगतिः॥१३॥

ये <sup>¹</sup>चाकुलीना राज्यमभिकामयेयुः ॥ १४ ॥ सेतुभेदकांश्च<sup>²</sup> ॥ १५ ॥ प्रसन्ध तस्कराणां चावकादाभक्तप्रदांश्च ॥ १६ ॥ अन्यत्र राजाशक्तेः ॥ १७ ॥ स्त्रियमशक्तभर्तृकां तदतिक्रमणीं च ॥ १८ ॥

अकुलीनाः अराजबीजिनो दासीपुत्रादयो वा ये राज्यमभिकामयेयुः, तानिप हन्यात् । अभिरत्र कात्स्न्यीर्थः । तेन राज्यैकदेशकामनायां न वधः, किंतु उत्तमसाहसो दण्ड एवेति गम्यते । चकारात् ये राजकीडाचनुकुर्युः । यथाह कात्यायनः---

> ''राजकीडासु ये सक्ता राजवृत्त्युपजीविनः । अप्रियं चास्य वक्तारो वधं तेषां प्रकल्पयेत् ॥"

इति । राजासनाद्यारोहणे तु मध्यमसाहसो दण्डः । यथाह योगी श्वरः — " राजयानासनारोदुर्दण्डो मध्यम-साहसः " इति । कोशापहारे तु वध एव । यथाह मतुः-

> "राज्ञः कोशापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधेर्दण्डेहरेत सर्वस्वमेव च ॥"

इति ॥ १४ ॥

सेतुः ; जलपवाहबन्धः । स च द्विविधः--खेयो बन्ध्यश्च । यथाह नारदः--"सेतुस्त द्विविधो ज्ञेयः खेयो बन्ध्यस्तथैव च ।

तोयप्रवर्तनात् खेयो बन्ध्यः स्यात् तन्निवर्तनात् ॥"

<sup>2</sup> भेदकृतश्च-ज, झ, ठ.

इति । तस्य भेदकाः भेचारो ये, तानपि हन्यात् ; यदि न प्रतिसंस्कुर्युः । तत्संस्कारे तु उत्तमसाहसो दण्ड एव । यथाह मनुः—

> "तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । तद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद् दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥"

इति । तडागमेदः सेतुमेदादिना । सेतुमेदकरीं तु स्त्रियमपि हन्यात् । यथाह योगी श्वरः---

" विप्रदुष्टां स्त्रियं चैव <sup>1</sup>पुरुषद्वीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बद्धा प्रवेशयेत् ॥"

इति । चकारात कोष्ठागारादिभेदकांश्च । यथाह मनुः---

" कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥"

इति । कोष्ठं वस्तुसमूहः ॥ १५ ॥

ये प्रसद्धा तस्कराः बलावष्टम्भेन चौराः, तेषामवकाशं निवासस्थानं भक्तमशनं च, प्रकर्षेण ज्ञात्वा ये ददित, तांश्च हन्यात् । यथाह मनु:—

" प्रामेष्विप च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः । भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानिप घातयेत् ॥ "

इति । चकारात् प्रसद्ध हन्तॄणां च । यथाह योगी श्वरः---

"भक्तावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान् । दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥ "

इति ॥ १६ ॥

उक्तार्थस्य पर्युदासमाह । यदुक्तं चौरावकाशमक्तप्रदान् हन्यादिति, तत् राजाशक्तेरन्यत्र ; राजाशिक्तं विना । राज्ञश्चेत् चौरनिवारणे न शक्तिः, तदा प्रामवासिनामात्मत्राणाय चौरादिरक्षणेऽपि न वध इत्यर्थः ; "सर्वत एवात्मानं गोपायेत् " इत्यात्मरक्षणस्य यथाकथंचिदावश्यकत्वात् ॥ १७ ॥

भरणादिसमर्थोऽप्यशक्तो निरोद्धमन्यायेभ्यो भर्ता यस्यास्ताम् ; भर्तारमतिक्रमितुं परपुरुषोपभोगलम्पट-तया शीलमस्याः; तां च स्त्रियं हन्यात् । यथाह मनुः—

> " भर्तारं रुङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिबरुदर्पिता । तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ "

1 पुरुषत्रीं च गर्मिणीम्—ख, घ, च, छ.

# इति । चकारात् वृषलादिगामिनीं च । तथाच यमः---

" वृष्ठं सेवते या तु ब्राह्मणी मदमोहिता । तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघातिनाम् ॥ वैश्यं वा क्षत्रियं वापि ब्राह्मणी सेवते तु या । शिरसो मुण्डनं तस्याः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ "

#### इति । बृहस्पतिः---

" गृहमागत्य या नारी प्रलोभ्य स्पर्शनादिना । कामयेत् तत्र सा दण्ड्या न तस्य हि दमः स्पृतः । छिन्ननासोष्ठकर्णां तु परिश्रम्याप्सु मज्जयेत् ॥ "

इति ॥ १८ ॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्य येनाक्षेनापराधं कुर्यात् तदेवास्य <sup>1</sup>शातयेत्॥१९॥ एकासनोपवेशी कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः॥२०॥ निष्ठीव्यौष्ठद्वयविहीनः <sup>2</sup>कार्यः॥२१॥ अवशर्धियता च<sup>3</sup> गुदहीनः॥२२॥

एवं साहसे दण्डो निरूपित: । इदानीं दण्डपारुष्ये तं प्रस्तौति । तल्रक्षणमाह नारदः—
" परगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः ।
भसादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते ।। "

# इति । तदपि त्रिविधम्---

" तस्यापि दृष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमकमात् । <sup>4</sup>अवगोरणिनःशङ्कपातनक्षतदंशनैः ॥ हीनमध्योत्तमानां च द्रव्याणां समितकमात् । त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधनम् ॥ "

इति । तत्रोत्तमवर्णातिकमणे दण्डमाह । हीनवर्णः क्षत्रियादिः अधिकवर्णस्य ब्राह्मणादेः येनाङ्गेन हस्तपादादिना अपराधं महारादि कुर्यात् , तदेवाङ्गमस्य हीनवर्णस्य शातयेत् छिन्द्यात् । यथाह मतुः—

> " येन केनचिदक्षेन हिंस्याच्छ्रेयांसमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ "

¹ शासयेत्—क, झ. ² कार्य: omitted in झ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> च omitted in च, ख.

<sup>4</sup> अवगूरण-ग, छ, ट; अवगूदन-ख, च.

#### विष्णुस्मृतिः

इति । अन्त्यजग्रहणं क्षत्रियाद्युपरुक्षणार्थम् । यथाह योगीश्वरः—" विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमन्नाष्क्षणस्य तु " इति । वैश्यस्यापि क्षत्रियापकारिणः शृद्धस्य च वैश्यापकारिणोऽप्ययमेव दण्डः । सामान्यसूत्रमनुक्तविषये- प्वेवंविधदण्डप्राप्त्यर्थम् । विशेषसूत्राण्यङ्गविशेषनियमार्थानीति नान्यतरानर्थक्यम् ॥ १९ ॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्येति यावत्समवर्णाक्रोशनमनुवर्तते । स तस्यैकासनोपवेशनशीलः कट्यां स्फिचि तप्तायसेनाङ्कितो राष्ट्राचिष्कासनीयः । यथाह मनु:—

> " सहासनमभिषेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः । कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वाप्यस्य कर्तयेत् ॥ "

इति । यतु आपस्तम्बेन "वाचि पथि शय्यायामासने समीभवतो दण्डताडनम् " इति दण्डेन ताडन-मुक्तम् , तत् सकृत्कृते द्रष्टव्यम् ॥ २०॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्योपरि दर्पात् निष्ठीव्य थूरकारं कृत्वा, ओष्ठद्वयेन विहीनः कार्यः ; ओष्ठद्वयं छेत्तव्यमित्यर्थः । यथाह मनुः—" अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठी छेदयेन्नुपः " इति ॥ २१ ॥

हीनवर्णोऽधिकवर्णस्योपरि दर्पादवशर्धयिता पायुवायूत्स्रष्टा, गुदहीनः कार्यः । चकारात् अवमूत्रयिता च मेद्रहीनः । यथाह मतुः—" अवमूत्रयतो मेद्रमवशर्धयतो गुदम् " इति ॥ २२ ॥

# आक्रोशियता च विजिह्नः ॥ २३ ॥ दर्पेण धर्मोपदेशकारिणां राजा तप्तमासेचयेत् तैलमास्ये ॥ २४ ॥ द्रोहेण च नामजातिग्रहणे दशाङ्गुलोऽस्य शङ्क्रिनिखेयः ॥ २५ ॥

एवं दण्डपारुष्ये दण्डोऽभिहितः । इदानीं वाक्पारुष्ये तं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः— " देशजातिकुलादीनामाकोशन्यङ्गसंयुतम् । यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥"

# इति । तदपि त्रिविधम्---

" निष्ठुराश्चीलतीवत्वात् तदपि विविधं स्मृतम् । साक्षेपं निष्ठुरं ज्ञेयमश्चीलं न्यङ्गसंयुतम् । पतनीयैरुपकोशैस्तीवमाहुर्मनीषिणः ॥"

इति । तत्र तीव्राकोरो दण्डमाह । हीनवर्णोऽधिकवर्णं जातिश्रंशादिभिराकोशयिता, विजिह्नो जिह्नारहितः कार्यः । स्वाथे णिजयम् ; कर्तृप्रयोजकयोस्तुल्यदण्डानुपपत्तेः । यथाह मनुः—

> " एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणयाक्षिपन् । जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ "

#### पञ्चमोऽध्यायः

इति । एकजातिमहणं क्षत्रियाद्युपलक्षणम् ; जघन्यज इति हेतुसाम्यात् ; " त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तम-साहसः " इति योगिस्मरणात् । यत्तु----

> '' शतं ब्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियो दण्डमहिति । वैश्योऽध्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमहिति ॥ ''

इति, तदत्यन्तसगुणक्षत्रियवैश्यविषयम् । चकारात् वेदोदाहर्ता शृद्ध्य,

" धर्मोपदेशकर्ता च वेदोदाहरणान्वितः । आक्रोशकस्तु विप्राणां जिह्वाच्छेदेन दण्ड्यते ॥ "

इति बार्हस्पत्यात्॥ २३॥

देपण विद्यागर्वेणोत्तमवर्णस्य धर्मोपदेशकारिणां हीनवर्णानामास्ये राजा तप्तं तैलमासेचयेत् प्रक्षेपयेत् । यथाह **मनुः**—

> " धर्मोपदेशं देपेण विप्राणामस्य कुर्वतः । तप्तमासेचयेत् तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥"

इति । श्रोत्रे ; श्रोतुरिति रोषः ; " अथ हास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रप्र्णम् " इति गौतमीयात् । एतच देपण साक्षात् श्रवणे । ब्राह्मणमन्तरा कृत्वा श्रवणे तु न दोषः । देपणिति वचनात् ब्राह्मणाभ्यर्थितयोः क्षत्रियवैश्ययोः <sup>1</sup>अध्यापने न दोष इत्युक्तं प्राक् ॥ २४ ॥

द्रोहेणेप्यातिशयेन² 'अरे डित्थ, अरे विप्र' इत्याद्यधिकवर्णनामजातिग्रहणे अस्य हीनवर्णस्य मुखे ज्वलन् अयोमयः दशाङ्गुलः शङ्कुर्निखेयो विधेयः । यथाह **पतुः**—

> " नामजातियहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः । निखेयोऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुलः ॥"

इति ॥ २५॥

# श्चतदेशजातिकर्मणामन्यथावादी कार्षापणशतद्वयं दण्ड्यः ॥ २६ ॥ काणखञ्जादीनां ³तथ्यवाद्यपि कार्षापणद्वयम्⁴ ॥ २७ ॥ गुरूनाक्षिपन् कार्षापणशतद्वयम्⁵ ॥ २८ ॥

एवं शारीरदण्डविषयमभिधाय इदानीमर्थदण्डविषयमाह । श्रुतम् ; वेदादिविद्या । देशः ; मध्यदेशादिः । जातिः ; ब्राह्मण्यादिः । कर्म ; संध्यारनानादिः । बहुवचनात् शारीरमुपनयनादिसंस्कारकर्म ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अध्ययने—ट.

² ईर्ष्यातिशयेन to अधिकवर्ण omitted in ख, घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तथा—ख, घ, च.

<sup>4</sup> शतद्वयम्—झ; शतम्—क, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> शतम्—झं.

तेषामधिकवर्णनिष्ठानाम् ; अन्यथा अपकर्षे, द्रोहेण यो वदति हीनवर्णः, स कार्षापणानां शतद्वयं दण्ड्यः । यथाह **मनुः**—

> " श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च । वितथेन बुवन् दर्पाद् दाप्यः स्याद् द्विशतं दमम् ॥"

इति ॥ २६॥

एकाक्षिविकलः काणः । एकपादिवकलः खञ्जः । आदिशब्देन पङ्गादीनां ग्रहणम् । तैषामुत्तम-वर्णानां <sup>1</sup>तथ्यवाद्यपि सत्यदोषवक्तापि हीनवर्णः कार्षापणद्वयं दण्ड्यः । असत्यवचने तु शङ्खलिखितौ— "शुक्तवाक्याभिधाने कार्षापणत्रयम् " इति । अयमपिशब्दार्थः । इदमत्यन्तिनर्गुणोत्तमवर्णक्षेपविषयम् । सगुण-समवर्णक्षेपे तु योगीश्वरः—

> " सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैर्न्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः पणानर्धत्रयोदशान् ॥ "

इति । अत्यन्तनिर्गुणहीनवर्णक्षेपे तु मनुः—

" काणं वाप्यथवा खङ्जमन्धं वापि तथाविधम् । तथ्येनापि ब्रुवन् दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥"

इति ॥ २७ ॥

गुरून् मात्रादीनिधिक्षपन् पुत्रादिः कार्षापणशतद्वयं दण्ड्यः । यथाह मनुः---

" मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् । आक्षारयन् शतं दाप्यः पन्थानं चाददद् गुरोः ॥ "

इति । इदं च सापराधमात्रादिविषयं निरपराधविप्रादिविषयं च ज्ञेयम् । निरपराधाकोशे तु शङ्खिलिवितौ — "तथाधिकृतान् विप्रान् गुरूंश्च निर्वासनं मुण्डनं ताडनं वा गोमयानुलेपनं खरारोहणं दर्पहरणं वाम्दण्डो वा " इति । क्रोशत इत्यनुवर्तते ॥ २८ ॥

# परस्य पतनीयाक्षेपे कृते 'तूत्तमसाहसम् ॥ २९ ॥ उप-पातकयुक्ते मध्यमम् ॥ ३० ॥

पतनीयं महापातकादि । तद्युक्ते आक्षेपे 'ब्रह्महा त्वमसि ' इत्यादौ हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य कृते तु उत्तमसाहसं दण्ड्यः । सोऽयं धनदण्डः पूर्वोक्तेन जिह्वाच्छेदेन विकल्प्यते, समानविषयत्वात् । कृते

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तथा—घ,

त्वित्यनेनासति दोष इति ज्ञेयम्; दण्डगुरुत्वात् । सवर्णाक्षेपे तु योगीश्वरः—" पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः" इति ॥ २९ ॥

उपपातकं गोवधादि । तद्युक्ते आक्षेपे 'गोझस्त्वमसि ' इत्यादौ हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य कृते, स मध्यमसाहसं दण्ड्यः । समानाक्षेपे तु योगीश्वरः—" उपपातकयुक्तोऽपि दाप्यः प्रथमसाहसम् " इति । एतदुभयातिरिक्तपापाहिते क्षेपे प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह व्यासः—

> " पापोपपापवक्तारौ महापातकशंसकाः । आद्यमध्योत्तमान् दण्डान् द्युस्त्वेते यथाक्रमम् ॥ "

# त्रैविद्यवृद्धानां क्षेपे जातिपूगानां च ॥ ३१ ॥ ग्रामदेशयोश्च प्रथमसाहसम् ॥ ३२ ॥ वन्यङ्गताषुक्ते क्षेपे कार्षापणशतम् ॥ ३३॥

त्रैविद्याः वेदत्रयसंपन्नाः। तेषु वृद्धाः विश्वास्याः। चकारात् नृपदेवयोर्महणम्। तेषामाक्षेपे। जातीनां ब्राह्मण्यादिजातीनां, पूगानां सभ्यादिसंघानाम् 'मिष्टान्नलोलुपा विप्राः; राजभृत्याः सभासदः' इत्यादिक्षेपे हीनवर्णकृते यथाक्रममुत्तममध्यमसाहसौ दण्डौ कार्यो। यथाह याज्ञवल्कयः—''त्रैविद्यनृप्देवानां क्षेप उत्तमसाहसः। मध्यमो जातिपूगानाम् '' इति ॥ ३१ ॥

'हिंसा राढीयाः ; मत्स्यादा गौडाः ' इति ग्रामदेशयोराक्षेपे । चकारात् क्रूरचरित्रविश्वामित्रादि-कुलाक्षेपे च हीनवर्णेन कृते स प्रथमसाहसं दण्ड्यः । तदुक्तम्—" प्रथमो ग्रामदेशयोः " इति । अल्पाक्षेपे तु बृहस्पितः—

> " देशादिकं क्षिपन् दाप्यः पणानर्धत्रयोदशान् । पापेन योजयन् दर्पाद्याप्यः प्रथमसाहसम् ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

इति ॥ ३० ॥

अश्लीलाक्षेपे दण्डमाह । न्यङ्गम् अश्लीलम् ; "अश्लीलं न्यङ्गसंयुतम् " इति नारदस्मरणात् । तस्य भावो न्यङ्गता । तद्युक्ते क्षेपे 'त्वद्भगिनीं गमिष्यामि, त्वत्कन्यां वा गमिष्यामि ' इत्यादिके । कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥ ३३ ॥

# मातृयुक्ते तूत्तमम् ॥ ३४ ॥ समवर्णकोशने द्वादश पणान् दण्ड्यः ॥ ३५ ॥ <sup>5</sup>हीनवर्णाकोशने षट् ॥ ३६ ॥ यथाकालमुत्तम-

¹ क्षेपे च—च ; क्षेपे वा—ठ. ² च omitted in ठ. ³ साहसं omitted in झ.

<sup>4</sup> तन्यङ्गता—क, ग, च; क reads this Sūtra along with the previous one as Sūtra 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From here to the end of Sūtra 40 the text and commentary are missing in 哥.

# वर्णाक्षेपे तत्प्रमाणो दण्डः ॥ ३७ ॥ त्रयो वा कार्षापणाः ॥ ३८ ॥ ¹ ग्रुक्तवाक्याभिधाने त्वेवमेव ॥ ३९ ॥

विशेषणिवशेषेण विशेषमाह । मातृयुक्ते क्षेपे 'मातरं ते गमिष्यामि ' इत्यादिके तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । इदमप्युत्तमाक्षेपे । हीनवर्णाक्षेपे तु योगीश्वरः—

" अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह । शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चिवेशतिकं दमम् ॥ "

# इति । समवर्णाक्षेपे तु-

"समानयोः समो दण्डो <sup>2</sup>न्यूनस्य द्विगुणस्तु सः । उत्तमस्याधिकः प्रोक्तो वाक्पारुष्ये परस्परम् ॥ "

इति **बृह∓पत्या**द्युक्तरीत्या कल्पनीयः ॥ ३४ ॥

निष्ठुराक्षेपदण्डमाह । <sup>3</sup>समवर्णमेव ' घिङ् मूर्ख ' इत्यादीनि निष्ठुरमाक्षिप्य द्वादश पणान् दण्ड्यः । वर्णो गुणोपरुक्षणम् । यथाह **बृहस्पतिः**—

> " समजातिगुणानां तु वाक्पारुप्ये परस्परम् । विनयोऽभिहितः स्नास्त्रे पणा ह्यर्धत्रयोदशाः ॥ "

इति । अर्धः त्रयोदशो येष्विति सार्धद्वादशेत्यर्थः । अनेन समवर्णस्यापि गुणोत्कर्षाभ्यां दण्डतारतम्यं कल्प्यम् ॥ ३५ ॥

हीनवर्णविषये निष्ठुरमाक्षेपे उत्तमवर्णः षट् पणान् दण्ड्यः । इदमपि सगुणाक्षेपे । निर्गुणाक्षेपे तु न दण्डः ; " गुणहीनस्य पारुव्ये ब्राह्मणो नापराध्नुयात् " इति बार्हस्पत्यात् ॥ ३६ ॥

समकालाक्षेपे हीनवर्णस्य दण्डमाह । कालोऽत्राक्षेपकालः । तमनतिक्रम्येति यथाकालम् । आक्षेपकाल एवेति वा । तत्रोत्तमवर्णाक्षेपे हीनवर्णस्य तत्प्रमाणः षट्कार्षापणप्रमाणो दण्डः कार्यः । समोत्तमवर्णाक्षेपकाल एव क्षिपन् हीनवर्णः षट् पणान् दण्ड्य इत्यर्थः । अनेन द्वादशपणो दण्डः पूर्वीक्षारण इति सिद्धम् । यथाह नारदः—

" पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात् स दोषभाक् । पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ग्रुह्न—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> सवर्णमेव—छ, ठ.

इति । निर्धनविषयमेतत् । सधनविषये तु स एव —

" पारुष्ये साहसे चैव युगपत् संप्रवृत्तयोः । विशेषश्चेत्र रुभ्येत विनयः स्यात समस्तयोः ॥ "

इति । समो द्वादशपणः ॥ ३७ ॥

पश्चादाक्षेपे हीनवर्णस्य दण्डमाह । यथाकालपक्षात् पक्षान्तरं पश्चात्कालत्वमभिषेत्य वाशब्दः । समोत्तमवर्णाक्षेपानन्तरमाक्षिपतो हीनवर्णस्य त्रयः कार्षापणा दण्डः ।

> " आक्रुष्टस्तु तमाक्रोशंस्ताडितः प्रतिताडयन् । हत्वापराधिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ "

इति बृहस्पतिना अल्पदण्डपाप्त्ये निरपराधताभिधानात् ॥ ३८ ॥

उक्तदण्डातिदेशमाह । शुक्तं निष्ठुरम् । तादृशवाक्याभिधाने त्वेवमेव । त्रयः कार्षापणा दण्ड इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

पारजायी सवर्णागमने 'तूत्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ ४० ॥ हीन-वर्णागमने मध्यमम् ॥ ४१ ॥ गोगमने च ॥ ४२ ॥ अन्त्यागमने व वध्यः ॥ ४३ ॥ पशुगमने कार्षापणदातं दण्ड्यः ॥ ४४ ॥

एवं वाक्पारुष्ये दण्डो निरूपितः । इदानीं स्त्रीसंग्रहणे तं पस्तौति । तल्रक्षणमाह मनुः

" उपचारिकया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । सह खट्टासनं चैव सर्व संग्रहणं स्मृतम् ॥ "

इति । तच त्रिविधम् । तदाह च्यासः---

" त्रिविधं तत् समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम् । अदेशकालभाषामिर्निर्जने च परिस्नयाः ॥ कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम् । प्रेषणं गन्धमाल्यानां धृपभूषणवाससाम् ॥ प्रलोभनं चान्नपानैर्मध्यमं समुदाहृतम् । सहासनं विविक्ते तु परस्परमपाश्रयः । केशाकेशिप्रहश्चैव सम्यक्संप्रहृणं स्मृतम् ॥"

<sup>2</sup> गमे — ठ.

इति । तत्र सम्यक्संग्रहणे दण्डमाह । परजायां गच्छतीति पारजायी । स बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरदार-गमने उत्तमसाहसं दण्ड्यः । इच्छन्तीगमने तु मध्यमसाहसमेव । यथाह मनु:—

> " सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विष्रां बलाद्रजन् । शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ "

इति । एवं क्षत्रियादिप्विप <sup>1</sup>कल्प्यम् ॥ ४० ॥

आनुळोम्येन गमने त्वाह । ब्राह्मणादिरगुप्तक्षत्रियादिहीनवर्णागमने मध्यमसाहसं दण्ड्यः । यथाह <sup>2</sup>मनुः—

" अगुप्ते वैक्यराजन्ये शूद्रां च ब्राह्मणो व्रजन् । शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात् सहस्रं त्वन्त्यजां स्नियम् ॥"

इति । ता एव गुप्ता त्रजन् प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह स एव—
" सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन् ।
शुद्धायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेदमः ॥"

इति । प्रातिलोम्येन गुप्तागुप्तागमने मनुराह—

" उभाविप हि तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । विप्छती शृद्धवहण्ड्यो दम्धव्यो वा कटामिना ॥ ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैस्यपार्थिवौ । वैस्यं पञ्चशतं कुर्यात् क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ वैस्यश्चेत् क्षत्रियां गुप्तां वैस्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुमौ दण्डमर्हतः ॥ क्षत्रियायामगुप्तायां वैस्यः पञ्चशतं दमम् । मूत्रेण मौण्ड्यमन्विच्छेत् क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ शृद्धो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् । अगुप्तावङ्गसर्वस्वैगुप्तौ सर्वेण हीयते ॥ "

इति । अत्र क्षत्रियं पञ्चशतं, वैश्यं सहस्रिणमित्यन्वयः कार्यः ; "प्रातिलोम्यापवादे तु द्विगुणत्रिगुणा दमाः" इति योगिस्मरणात् । स्त्रीणामप्ययमेव दण्डः,

> " स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुरुभिये तु मध्यमः। पातिरुभिये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम्॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कत्यम्—ख, घ, ट.

इति योगिस्मरणात्। न चात्र प्रातिलोम्यत्र्यवायमात्र एव स्त्रिया दण्डाभिधानम्; न तु सवर्णानुलोमव्यवाये-ऽपि, तद्दण्डाभिधानस्य पुंमात्रविषयत्वादिति वाच्यम्। पुंस इव स्त्रिया अपि तत्र दण्डाकाङ्क्षातौल्येनाभिहित-दण्डस्य च योग्यतयान्वये बाधकाभावात्; "यत् पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्रतम्" इति प्रायश्चित्तसाम्य-दर्शनाच्च॥ ४१॥

गोगमने च मध्यमसाहसं दण्ड्यः ; "पशून् गच्छञ्छतं दाप्यो हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ४२ ॥

क्षत्रियादिरन्त्यागमने वध्यः । अन्त्याश्चाण्डालाद्याः ;

" चाण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथा। मागधायोगवौ चैव सप्तेतेऽन्त्यावसायिनः॥"

इत्यिङ्गरः सरणात् । ब्राह्मणस्य तु अङ्कयित्वा निर्वासनम्; " अन्त्याभिगमने त्वङ्कय कुबन्धेन प्रवासयेत् " इति योगिस्मरणात् । इदमपि प्रायश्चित्ताकरणे; प्रायश्चित्तकरणे तृत्तमसाहसो दण्ड एवेत्युक्तं प्राक् । यतु— "हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम्" इति योगिबचनं, तत्र हीना अन्त्यजा ज्ञेया । ते च—

" रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तैते त्वन्त्यजाः स्मृताः ॥ "

इति संवर्तोक्ताः। अयमपि दण्डः क्षत्रियादीनामेव। ब्राह्मणस्य तु तत्राप्युत्तम एव; "सहस्रं त्वन्त्यजां स्त्रियम् " इति मनुस्मरणात्। <sup>1</sup>अतः अन्त्यस्याप्यार्यागमने वध एवाभिहितः, "अन्त्यस्यार्यागमे वधः" इति योगिस्मरणात्॥ ४३॥

पशूनां गोव्यतिरिक्तानां गमने कार्षापणानां स्रतं दण्ड्यः ; "पशून् गच्छञ्छतं दाप्यः" इति योगिस्मरणात् ॥ ४४ ॥

## दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छंश्च ॥ ४५ ॥ तां च बिभृयात् । ॥ ४६ ॥ अदुष्टां दुष्टामिति ब्रुवन्नुत्तमसाहसम् ॥ ४७ ॥

एवं स्त्रीसंग्रहणे दण्डोऽभिहितः। इदानीं प्रसङ्गात् स्त्रीपुंधर्मे तं प्रस्तौति। तल्लक्षणमाह नारदः—

" विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कथ्यते । स्त्रीर्पुसयोगसंज्ञं तद्विवादपदमुच्यते ॥"

¹ अत: to योगिस्मरणात् omitted in खं, ग, च, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sutra omitted in ख, ग, घ, छ.

इति । तत्र दोषमनुक्त्वा कन्यादाने दण्डमाह । अल्पीयांसमौषधापनेयमपि दोषमनुक्त्वा कन्यां प्रयच्छन् कार्षापणशतं दण्ड्यः । दीर्घकुत्सितरोगादिदोषे तु नारदः—

> " यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं पूर्वसाहसचोदितम् ॥ "

इति । संस्रष्टमैथुनत्वादिदोषे तु योगीश्वरः—'' अनाख्याय ददहोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम् '' इति । दोषानाह नारदः—

> " दीर्घकुत्सितरोगार्ता व्यङ्गा संसृष्टमैथुना । धृष्टान्यगतभावा च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ॥"

इति ॥ ४५ ॥

तां संसृष्टमैथुनत्वादिदोषवतीं कन्यां कन्यादाता यावज्जीवं स्वयमेव बिभृयात् पोषयेत् ; न तु दीर्घकुत्सितरोगादिमतीम् ;

" व्याधितां स्त्रीप्रजां वन्ध्यामुन्मत्तां विगतार्तवाम् । अदुष्टां रुभते त्यक्तुं तीर्थान्न त्वेव कर्मणः ॥ "

इति देवलस्परणात्। तीर्थात् ; संभोगत इत्यर्थः। यद्वा दीर्घरोगादिदोषानाख्यान एव शतं दण्डो भरण-समुचितो वाक्यद्वयैकविषयतया विधीयते। स चोत्तमसाहसेन तुल्यबल एवेति कल्प्यते। नारद्वावयं तु औषधापनेयव्याध्यादिदोषपरमिति॥ ४६॥

अदुष्टामदूषितां दुष्टां मैथुनादिसंसर्गेण दूषितामिति ब्रुवन् उत्तमसाहसमेव दण्ड्यः । दोषान्तरेण दूषणे तु शतमेव; "दूषयंस्तु मृषा शतम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ४७ ॥

गजाश्वोष्ट्रगोघाती दैत्वेककरपादः कार्यः ॥ ४८ ॥ विमांस-विक्रयी च ॥ ४९ ॥ ग्राम्यपशुघाती कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥५०॥ पशुस्वामिने तन्मूल्यं दद्यात् ॥ ५१ ॥ आरण्यपशुघाती पश्चाशतं कार्षापणान् ॥ ५२ ॥ पक्षिघाती मत्स्यघाती च दश कार्षा-पणान् ॥ ५३ ॥ कीटोपघाती च कार्षापणम् ॥ ५४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> गो omitted in ग, घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कार्षापणशतम् added in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> व्येककरपाद:---ठ.

<sup>4</sup> स्वामिनश्च-ज.

एवं स्त्रीपुंधमें दण्डोऽभिहितः । इदानीं दण्डपारुष्य एवोत्तमद्रव्यातिक्रमे वक्तव्याविश्रष्टं दण्डं प्रस्तौति । तुशब्दः प्रकरणान्तरारम्भार्थः । गजमश्चमुष्ट्ं गां वा यो हन्ति, स एककरपादः कार्यः । एकं करपादं यस्य तथिति ; एकं करपादं तस्य छिन्द्यादित्यर्थः । यत् पुनर्मनुना—

. " म्रीप्यमारणे क्षिप्रं चौरवत् किल्बिषं भवेत् । गणभृत्सु महत्स्वर्धं गजाश्वोष्ट्रगवादिषु ॥ "

इत्युक्तम ; आदिशब्दात् महिष्यादेर्प्रहणम् ; अर्धमुत्तमसाहसस्य ; यच योगीश्वरेण—

" लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च । महापरा्नामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥"

इति ; द्विगुण उत्तमसाहसः ; तदुभयमपि देशकालन्यतिरेकेणोक्तितारतम्येण व्यवस्थाप्यम् ॥ ४८ ॥ विरुद्धमांसं च विड्वराहादेः ; तद्विक्रयशीलो विमांसविकयी । सोऽप्येककरपादः कार्यः । यत्तु—

> "कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अङ्गहीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम् ॥"

इति योगिश्वन, तत् पौनःपुन्येन ताच्छील्यविषयम् । अङ्गहीनः ; नासाकर्णहीनः ॥ ४९ ॥

मध्यमद्रव्यातिकमे दण्डमाह । ग्राम्याः पशवः अजाविकादयः । तद्धाती कार्षीपणशतं दण्ड्यः । व्यक्तिविक्षेषे तु "श्रुद्रकाणां पश्न्तां तु हिंसायां द्विशतो दमः" इति मानवं द्रष्टव्यम् । व्यक्त्यपकृष्टत्वे तु----

" गर्दभाजाविकानां च दण्डः स्यात् पञ्चमाषकः । माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वसूक्रनिपातने ॥"

इति कात्यायनीयं द्रष्टव्यम् । माषोऽत्र राजतः । अल्पद्रोहे च---

" दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । दण्डः क्षुद्रपशूनां तु द्विपणप्रभृति कमात् ॥ "

इति योगी वरीयं ज्ञेयम् ॥ ५०॥

उक्तविधिशेषं कंचिद्विशेषमाह । यस्य पशुर्हतः, तस्मै तस्य पशोर्मूल्यं दद्यात् । इदं च प्रतिरूपका-भावे । यथाह पराशरः—

> " प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात् तत्प्रतिरूपकम् । तस्याभावे तु मूल्यं वा दाप्यमित्यत्रवीन्मनुः ॥"

इति । तस्याप्यभावे स्वामितोषमुत्पादयेत् । यथाह मनुः---

"यो यस्य हिंस्याद् द्रव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत् तुष्टिं राज्ञे दद्याच्च तत्समम् ॥"

इति । तत्समं दण्डमनुक्तदण्डेपु । इदं च पशुमरणे । मरणाभावे तु ¹समुत्पन्नव्ययदार्भ वक्ष्यति ॥ ५१ ॥ हीनद्रव्यातिक्रमे दण्डमाह । अरण्ये भवाः आरण्याः ; ते च ते पशक्य । तद्धाती पञ्चाशतं कार्षापणान् दण्ड्यः । यथाह मनुः—''पञ्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु " इति । शुभेषु हंसमयूरादिषु ॥ ५२ ॥

पक्षिणां शुकपिकादीनां, मत्स्यानां पाठीनरोहितादीनां च घातकः दश कार्षापणान् दण्ड्यः । चकारात् सर्पादिवधेऽपि । यथाह कात्यायनः—

> " विपणो द्वादशपणो वधे तु मृगपक्षिणाम् । सपमार्जारनकुरुधसूकरवधे नृणाम् ॥"

इति । विपणः ; पणन्यूनो द्वादशपणः ; एकादशपण इत्यर्थः । व्यवस्था तु पूर्ववत् दण्डानाम् ॥ ५३ ॥ कीटाः स्वर्णकीटाद्याः । तद्धाती चैकं कार्षापणं दण्ड्यः ॥ ५४ ॥

²फलोपगमद्रुमच्छेदी तूत्तमसाहसम् ॥ ५५ ॥ ³पुष्पोपगम्-द्रुमच्छेदी मध्यमम् ॥ ५६ ॥ ⁴वल्लीग्रल्मलताच्छेदी कार्षापणदातम्-॥ ५७ ॥ तृणच्छेचेकम् ॥५८॥ सर्वे च तत्स्वामिनां तदुत्पत्तिम् ॥५९॥

स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह । फल्लेरपगम्यन्त इति फल्लोपगमाः ; फल्लोपकारिणः पनसाम्रादयः । तादृश-द्भुमच्छेदी तृत्तमसाहसं दण्ड्यः । फल्लोपभोगेति पाठे फल्लेरपभुज्यन्त इति विम्रहः । एवं पुष्पोपभोगेति । यत्तु—

> " प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्भुमाणां च विंशतेर्द्विगुणो दमः ॥"

इति योगिवचनं, तत् फलोपभोगतारतम्येन व्यवस्थाप्यम् ।
"वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगो यथा यथा ।
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> समुत्थान—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पुष्पोपगच्छेदी—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फलोपगद्यम—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> बल्ली omitted in ज,

इति मनुस्मरणात् । तुशब्दात् चैत्यादिवृक्षच्छेदेऽपि । तथाच योगीश्वरः—

''चैत्यरमशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातृदुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥ ''

इति । चैत्यं चयनस्थानम्री ॥ ५५ ॥

पुष्पैरुपगम्यन्त हिति पुष्पोपगमाः ; पुष्पोपकारिणश्चम्पकादयः । तच्छेदी मध्यमसाहसं दण्ड्यः ॥ ५६ ॥ वलते वेष्टते इति वल्लीः गुङ्चीमाधव्यादिः । गुडतीति गुल्मः ; अनतिदीर्घनिविडलतासंतानः मालत्यादिः । लातीति लताः सरलप्राया दीर्घयायिनी द्राक्षादिः । तच्छेदी प्रत्येकं कार्षापणशतं दण्डयः । यत्तु—

"गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानीषधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृतादर्धदण्डः स्थानेष्केषु कर्तने ॥ "

उक्तस्थानेषु शाखास्कन्धमूलेषु पूर्वस्मृतात् विंशतिचत्वारिंशदशीतिरूपादर्धमिति योगिवचनं, तदप्युपकारतार-तम्येन व्यवस्याप्यम् ॥ ५७ ॥

तृणं कुशदूर्वीदि, गवाद्यर्थं विना ; तच्छेदी एकं कार्षापणं दण्डग्नः । यतु "द्विजस्तृणेधःपुप्पाणि सर्वतः स्देदाहरेत" इति योगिवचनं, तत् गवाद्यर्थतृणादिविषयम् ; "गोऽम्न्यर्थं तृणमेधान् वीरुद्धनस्पत्तीनां च पुप्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम् " इति गौतमस्मरणात् । एतच्च परिगृहीत-विषयम् ; अपरिगृहीते द्विजन्यतिरिक्तस्यापि परिग्रहादेव स्वत्वसिद्धेः । यथाह स एव—"स्वामी रिक्थकयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु " इति । यत् पुनः बाह्रस्पत्ये—

"तृणं वा यदि वा काष्ठ पुष्पं वा यदि वा फलम् । अनाप्रच्छन् हि गृह्णानो हस्तच्छेदनमईति ॥"

इति, तत् ब्राह्मणस्वामिकापहर्तृद्विजन्यतिरिक्तविषयम् ; अनापद्विषयं वा ; गवादिन्यतिरिक्तविषयं वा ; राजादिरक्षितविषयं वा ; ब्राह्मणस्यापि बलात् ब्राह्मणस्यामिकापहारविषयं वा । तथाच श्रङ्खलिखितौ— "ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य मिनदाज्येध्मामिकाष्ठतृणोलपपुष्पमूलफलान्यपहरन् बलादिप ज्ञातो वा हस्तच्छेदनमा- प्नयात् । कुशकरकामिहोत्रद्वन्याण्यपहरन् प्रत्यक्षतोऽङ्गच्छेदः स्यात् " इति । एतेन स्ववदाहरणस्य परिगृहीत- विषयत्वे " अलेधःकुसुमस्तेयमधैर्यं च मलावहम् " इति विरुध्येतेति चोद्यं निरस्तम् ; गवाद्यर्थविषय- त्वात्तस्य ॥ ५८ ॥

सर्वे फलोपगमद्रुमादिच्छेदिनः तत्स्वामिनां छिन्नद्रुमादिस्वामिनां तदुत्पत्तिं फलपुप्पोपगमद्रुमाद्युत्पत्तिं फलपुष्पादिसंतर्ति पुनःप्रतिरोपितद्रुमादिभोगकालपर्याप्तां दाप्या इति रोषः ॥ ५९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उपल for उलप—ख, ग, घ, च.

हस्तेनोद्गूरियता दशकार्षापणम् ॥ ६० ॥ पादेन विंशतिम् ॥ ६१ ॥ काष्ठेन प्रथमसाहसम् ॥ ६२ ॥ पाषाणेन मध्यमम् ॥ ६३ ॥ शस्त्रेणोत्तमम् ॥ ६४ ॥

ताडनार्थं हस्तमुदूर्य दशकाषीपणं दण्ड्यः ॥ ६० ॥
पादेनोदूर्य विंशतिं कार्षापणान् दण्ड्यः ॥ ६१ ॥
काष्ठमुदूर्य प्रथमसाहसं दण्ड्यः ॥ ६२ ॥
पाषाणमुदूर्य मध्यमसाहसं दण्ड्यः ॥ ६३ ॥
शस्त्रं खड्गादि उदूर्य उत्तमसाहसं दण्ड्यः । सजातीयविषयं सर्वमेतत् ।
" उदूर्णे हस्तपादे तु दशविंशतिकौ दमौ ।

परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ '' इति योगिस्मरणात् । परस्परं सजातीयेषु उत्तमवणेषु तु पाण्यादिच्छेद एव ; 'हीनवणोंऽधिकवर्णस्य येनाङ्गेनापराधं कुर्यात् , तदेवास्य शातयेत् ' इति सामान्यसूत्रात् । अत एव मनुः—

> "पाणिमुचम्य वा दण्डं पाणिच्छेदनमहिति । पादेन महरन् कोपात् पादच्छेदनमहिति ॥ "

इति । हीनवर्णेषु त्वर्धं कल्प्यम् ; ''हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् " इति योगिस्मरणात् । यत्तु "शस्त्रे मध्यमसाहसः" इति तत् हीनवर्णविषयम् ; समोत्तमवर्णयोर्दण्डान्तराभिधानात् । हस्तादिपातने तृक्ता एव दण्डा द्वेगुण्येन योज्याः । यथाह कात्यायनः—

> " उद्गूरणे तु हस्तस्य कार्यो द्वादशको दमः । स एव द्विगुणः प्रोक्तः पातनेषु सजातिषु ॥ "

इति । संस्पर्शमात्रे त्वर्ध एव ; " उद्भूणे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदर्धकः " इति योगिस्मरणात् ॥ ६४ ॥

पादकेशांशुककरलुश्चने दश पणान् ॥ ६५॥ शोणितेन विना दुःखमुत्पादियता द्वात्रिंशत्पणान् ॥ ६६॥ सह शोणितेन चतुःषष्टिम् ॥ ६७॥ करपाददन्तभक्षे कर्णनासाविकर्तने मध्यमम् ॥ ६८॥ पादकेशवस्त्रकराणामन्यतमस्य छञ्चने झटित्याकर्षणे दश पणान् दण्डचः । हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्य गले वस्त्रं दत्वा निप्पीडच निपात्यं पादप्रहारे शतं दण्डचः । यथाह योगीश्वरः—

> "क्रुंशांग्रुककरोल्छुञ्चने तु पणान् दश । पीङ्गकर्षांग्रुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥"

इति । हीनवर्णेनोत्तमवर्णस्यं केशादिग्रहणे तु मनुराह—

"केरोषु गृह्हतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् । पादयोदीढिकायां वा मीवायां वृषणेषु च ॥ "

इति ॥ ६६ ॥

शोणितेन विना, शोणितं यथा न दृश्यते तथा मुष्ट्यादिभिस्ताडयिता द्वात्रिंशत्पणान् दण्ड्यः ॥ ६६ ॥ सह शोणितेन, शोणितं यथा दृश्यते तथा ताडयिता चतुःषष्टिपणान् दण्ड्यः । अत्र विशेषमाह बृहस्पतिः—

"त्वरभेदे प्रथमो दण्डो मांसभेदे तु मध्यमः । उत्तमश्चास्थिभेदे तु घातने तु प्रमापणम् ॥ " इति ॥ ६७ ॥

करप्रदन्तस्य प्रत्येकं भक्ने कर्णनासस्य च प्रत्येकं विकर्तने मध्यमसाहसं दण्ड्यः । अयं च स्वस्थानाद-पतितेषु । प्रतितेषु तूत्तमः ;

> " कर्णनासाकरच्छेदे दन्तभेदेऽस्थिभेदने । कर्तव्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः पतितेषु च ॥ "

इति बृहस्पतिस्मरणात् । एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥ ६८ ॥

चेष्टाभोजनवाग्रोधे प्रहारदाने च ॥ ६९ ॥ नेत्रकंधराबाहु-सक्थ्यंसभङ्गे चोत्तमम् ॥ ७० ॥ उभयनेत्रभेदिनं राजा यावज्जीवं बन्धनात्र मुश्रेत् ॥ ७१ ॥ तादृशमेव वा कुर्यात् ॥ ७२ ॥

चेष्टा <sup>3</sup>वलनादिः । भोजनमभ्यवहारः । वाक् व्याहारः । तेषां प्रत्येकं रोधे स्कन्धादिना घातदाने च मध्यमसाहसं दण्ड्यः । यथाह **बृहस्पतिः**—

> "प्रथमः शस्त्रसंपाते संयोज्यः <sup>4</sup>क्षुड्धयोद्वियोः । कार्यः कृतानुरूपस्तु लग्ने घाते दमो बुधैः ॥ "

इति । चेकारातः त्रणोद्भेदादौ च ; "मध्यो दण्डो त्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा" इति योगिस्मरणात् ॥ ६९॥ नेत्रं नेत्रगोलकम् । कंधरा प्रीवा । बाह्र प्रसिद्धौ । सिक्थ जघनम् । अंसः स्कन्धः । चकारादोष्ठादि-प्रहणम् । एतेषां प्रत्येकं भक्के उत्तमसाहसं दण्ड्यः । यत्

"चेष्टामोजनुवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कंधराबाहुसक्थां च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ "

इति योगिवचनं, तत्र भङ्गो भेदनम् ; न तु छेदनमिति व्याख्येयम् । यथाह कात्यायनः—

"कर्णौष्ठघाणपादाक्षिजिह्वाशिक्षकरस्य च ।

छेदने चोत्तमो दण्डो भेदने मध्यमो भृगुः ॥ "

इति । छेदनं द्वैधीमावः । भेदनम् अवयवशैथिल्यमात्रम् । यद्वा सवर्णोत्तमवर्णविषयत्वेन मध्यमोत्तमसाहसयो-र्व्यवस्था कार्या ॥ ७० ॥

उभयोरिप नेत्रयोर्यो भेदं करोति, तं राजा यावज्जीवं बन्धनात् न विमुश्चेत्; बन्धनागारात् न बिहः कुर्यात् । राजानुवृत्तौ पुनः राजप्रहणं राजविषयकेऽपराधे दण्डान्तरबोधनार्थम् । तथाच नारदः —

" राजनि पहरेचस्तु कृतागस्यि दुर्मतिः । राज्यं तमगौ विपचेद् ब्रह्महत्यासजातिगम् ॥ "

इति । शूल्यं शूलाईम् ॥ ७१ ॥

तादृशं नेत्रद्वयरिहतं वा कुर्यात् ; कारयेदित्यर्थः । एवकारो मध्यमसाहसस्यैकनेत्रभेदविषयव्यवस्थापनार्थः । वाशब्दोऽत्र ब्राह्मणक्षत्रियादिविषयत्वेन पक्षद्वयव्यवस्थापनार्थः । यत्तु----

> "द्विनेत्रमेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । विपत्वेन च शृद्धस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ॥ "

इति योगिवचनं, तत् औषधप्रतिसमाधेयभेदविषयम् ॥ ७२ ॥

एकं बहुनां निव्नतां 'प्रत्येकमुक्ताद् दण्डाद् द्विग्रणः॥७३॥ उत्कोशन्तमनभिधावतां तत्समीपवर्तिनां 'संसरतां च॥७४॥ सर्वे च पुरुषपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं दशुः॥७५॥ ग्राम्यपशु-पीडाकरास्त्र ॥७६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रत्येकमुक्तदण्डौ— ज. झ.

यदा पुनर्वहवो मिलिता एकं निघ्नन्ति, तदा तेषां प्रत्येकमुक्तो दण्डो द्विगुणः कार्यः । द्वैगुण्यं चात्र धनदण्डाभिप्रायेण ; अङ्गच्छेदादौ तदसंभवात् । निहननं चात्र दण्डपारुष्ये । तेनात्र सर्वे तद्विषया लक्ष्यन्ते । ततश्च सर्वेष्वपि दण्डपारुष्यविषयेषु बहुकर्तृकेषु द्विगुणो दण्डोऽवधेय इत्यर्थः । अत एव मंतुः—

> "ब्ह्नामेककार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम् । यथेको घातयेत् तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥ "

### इति । कारयायनोऽपि---

" आरम्भकृत् सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः । आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम् ॥ युद्धोपदेशकश्चैव तद्धिनाशप्रवर्तकः । उपेक्षाकार्ययुक्तस्य दोषावक्तानुमोदकः ॥ अनिषेद्धा क्षमो यश्च सेव तत्कार्यकारिणः । यथाशक्त्यनुरूपं च दण्डं तेषां प्रकल्पयेत् ॥ "

इति ॥ ७३ ॥

श्रुचौरु।दिभिरभिभूयमानं '²चलत, धावत ' इत्युत्कोशन्तं जनमनिभधावतां अभिभूयमानतत्समीपवर्तिनां संसरतां पढ़ायमानानां चानिभभावकानामपि तत्तिक्तिमित्ताइण्डात् द्विगुणो दण्डो भवति ; "उपेक्षकः शक्ति-मांश्चेत् " इत्यनेनोपेक्षकस्यापि अपातिकत्वाभिधानात् । यत्तु—"विकुष्टे नाभिधावकः, शतदण्डभाक्" इति योगिवचनं तदश्रक्तासमीपवर्तिविषयम् । चकारादकारणविकोष्टुर्भहणम् ; "अकारणे च विक्रोष्टा" इति योगिस्मरणात् । तत्र शाठयेन विक्रोष्टुर्द्भिगुणो दण्डः । परिहासेन विक्रोष्टुः शतदण्ड इति ज्ञेयम् ॥ ७४ ॥

एवं दण्डपारुष्ये प्रतिनिमित्तं दण्डमभिधाय, इदानीं सर्वशेषं कं चिद्विशेषमाह । सर्वे समानोत्तमहीनवर्णाः साक्षात् साहाय्येन वा पुरुषपीडाकराः मनुष्यताडकाः, तेषां मनुष्याणाम् उत्थानम् अव्रणीभावः, तदर्थ-मौषधपथ्यादिना यावान् व्ययः, तावत् धनं दद्युः । चकारात् तुष्टिकरणं च । यथाह कात्यायनः—

"देहेन्द्रियविनारो तु यथा दण्डं प्रकल्पयेत्। तथा तुष्टिकरं देयं समुत्थानं च पण्डितै: ॥ "

इति । ससमुत्थानमिति पाठे, समुत्थानं परिचर्या; तया सह वर्तमानं व्ययं दद्यः । व्ययं दत्त्वा परिचरेयु-रित्यर्थः । दरिद्रैस्तु परिचर्यामात्रमेव कार्यम् । यथाह कात्यायनः—

> "वाग्दण्डस्ताडनं चैव येषूक्तमपराधिषु । हृतं भग्नं प्रदाप्यास्ते शोध्यं निःस्वैस्तु कर्मणा ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रदर्शक:—घ, च.

इति । व्ययदानानिच्छुः तावन्तं दण्डमेव दाप्यः । यथा **मनुः**—
" अङ्गावपीडनायां च त्रणशोणितयोस्तथा ।
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वं दण्डमथापि वा ॥ "

इति । व्ययशब्दसामर्थ्यात् कलहापहृतमपि द्युः ; "समुत्थानव्ययं दाप्यः कलहोपहृतं च यत् " इति बार्हस्पत्यात् । अपहर्तॄणां च द्विगुणो दण्डः ; "कलहापहृतं देयं दण्डश्चे द्विगुणस्ततः " इति योगिस्मरणात् । ततः ; अपहृताद्वस्तुनः ॥ ७५ ॥

प्राम्याः पशवः गवाश्वादयः । तेषां पीडाकराः त्रणादिकर्तारः । ते तदुत्थानन्ययं द्युः । प्राम्यप्रहणादारण्येषु न । पृथक्सूत्रकरणं तु मनुष्येषु पशुवन्मूल्यकरणं नास्तीति बोधियतुम् ; 'पशुस्वामिने तन्मूल्यम् ' इत्यत्र पशुप्रहणात् । ततश्च "प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात् तत्प्रतिरूपकम् " इति प्राणभृच्छन्दोऽपि पशुपर एव । चकारात् तैल्लाभ्यङ्गादि च कर्तन्यम् । यथा पराश्चरः—

"वणभङ्गे च कर्तव्यस्तैलाभ्यङ्गस्तु पाणिना । यवसश्चोपहर्तव्यो यावदच्छबलो<sup>1</sup> भवेत् ॥ "

इति ॥ ७६ ॥

ैगोऽश्वोष्ट्रगजापहार्येककरपादः कार्यः ॥ ७७ ॥ अर्जीः-व्यपहार्येककरश्च ॥ ७८ ॥ धान्यापहार्येकाददागुणं दण्ड्यः ॥ ७९ ॥ सस्यापहारी च ॥ ८० ॥

एवं दण्डपारुप्ये दण्डोऽभिहितः । इदानीं स्तेये तं प्रस्तौति । तल्रक्षणमाह नारदः——
" उपायैर्विविधैरेषां ब्लियत्वापकर्षणम् ।
सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥ "

इति । तथा,

"तदिप त्रिविधं ज्ञेयं हीनमध्योत्तमकमात् । हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपहारतः ॥ मृद्धाण्डासनखट्टास्थिदारुचर्मतृणादि यत् । शमी धान्यं कृतान्नं च क्षुद्रधान्यमुदाहृतम् ॥ वासः कौरोयवर्जं च गोवर्जं पशवस्तथा । हिरण्यवर्जं छोहं च मध्यं व्रीहियवा अपि ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दृढबलो—छ.

<sup>2</sup> From here up to Sūtra 22 of ch. 18 the comm. is omitted in 3.

#### पञ्चमोऽध्यायः

हिरण्यरत्नकौरोयस्त्रीपुंगोगजवाजिनः । देवब्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमम् ॥ साहसेषु य एवोक्तस्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात् ॥ "

इति । तत्रोत्तमद्रव्यापहारे दण्डमाह । गोऽश्वोष्ट्रगजानामपहारकः एककरपादः ; एकं करपादं यस्य तादृशः कार्यः । एकं करपादं <sup>1</sup>छेत्तव्यमित्यर्थः । यतु—

> " अम्यगारायुष्रागारदेवतागारभेदकान् । हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥ " " वन्दिमाहांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । प्रसद्य घातिनश्चेव शूळानारोपयेन्नरान् ॥ "

इति मनुयोगीश्वरवचनं, तत् पौनःपुन्येन ताच्छील्यविषयं बहुमूल्यव्यक्तिविषयं वावधेयम् । द्वन्द्वबलात् नरहरणेऽप्ययमेव दण्डः ; "नरहर्ता हस्तपादौ छित्त्वा स्थाप्यश्चतुप्पथे " इति **बाईस्पत्यात्** ॥ ७७ ॥

मध्यमद्रव्यापहारे दण्डमाह । अजमविं वा यः सर्वदापहरित, स एककरः कार्यः । एकः करोऽस्य छेत्तव्य इत्यर्थः ; " <sup>2</sup>हरन् बलादिवज्ञातो हस्तच्छेदनमाप्नुयात् " इति शङ्कालिखितस्मरणात् ॥ ७८ ॥ धान्यं वार्षिकं स्थामाकादि । तत् यावदशकुम्भं योऽपहरित, स एकादशगुणं दण्ड्यः ; ततोऽधिके वधाभिधानात् । यथाह मनुः—

" धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेष्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥

इति । सक्नद्धरणे तु सार्धद्वादशपणान् दण्ड्यः ; ''अजाविकेऽपहृते अर्धत्रयोदशपणाः । नकुलबिडालापहरणे त्रयः कार्षापणाः '' इति शङ्खलिखितस्मरणात् । चकारात् फलपुष्पापहारी च । यथाह बृहस्पतिः—

> "तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलम् । अनाप्टच्छन् हि गृह्णानो हस्तच्छेदनमर्हति ॥ "

इति । बलादपहारे चेदम् । ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य समिदाज्येध्मामिकाष्ठतृणोलपपुष्पमूलफलःन्यपहरन्नप्येका-दशगुणं दाप्य इत्यर्थः ।

> " स्तेये ब्रह्मस्वभूतस्य सुवर्णादिकृते पुनः । स्वामिनेऽपहृतं देयं हत्री त्वेकादशाधिकम् ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ७९ ॥

<sup>2</sup> This sentence is corrupt in ෧.

सस्यानि हेमन्तवसन्तोद्भवानि वीहियवादीनि । तानि यावद्दशकुम्मं योऽपहरित, स एकादशगुणं दण्ड्यः । पृथक्सूत्रकरणात् ततोऽधिके सस्येऽप्यपहृते वध एवेति गम्यते । चकारात् तुलामेयानामन्येषामिप सुवर्णरजतादीनां शतन्यूनानामपहारे एकादशगुणः ; "शेषेष्वेकादशगुणं मूल्यादृण्डं प्रकल्पयेत् " इति स्मरणात् । अयं च दण्डः ताच्छील्यप्रत्ययादभ्यासिवषयो ज्ञेयः । सकृदपहारे तु विशेषमाह बृहस्पितिः— "धान्यहारी दशगुणं दाप्यस्तदृद्विगुणं दमम्" इति । दशगुणं धान्यं स्वामिने दाप्यः । राज्ञे द्विगुणं दण्डिमत्यर्थः ॥ ८० ॥

## ²सुवर्णरजतवस्त्राणां पश्चाशतस्त्वभ्यधिकमपहरन् विकरः ॥ ८१ ॥ तदूनमेकादशगुणं दण्ड्यः ॥ ८२ ॥

पुनरुत्तमद्रव्यापहारे परिमाणविशेषेण दण्डविशेषमाह । सुवर्णरजतोत्तमवस्त्राणामन्यतमं पञ्चाशतोऽधिकं यावच्छतमपहरन् विकरः कररिहतः कार्यः ; शताधिके वधाभिधानात् । सुवर्णरजतयोः पञ्चाशत्संख्या त्वत्र माषाणामेवेत्युक्तं प्राक् ॥ ८१ ॥

ततः पञ्चाशतः ऊनं सुवर्णरजतादि अपहरन् मूल्यादेकादशगुणं दण्ड्यः । यथाह मनुः---

"तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ पश्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । शेषेष्वेकादशगुणं मूल्यादृण्डं प्रकल्पयेत् ॥"

इति॥ ८२॥

## ³सूत्रकार्पासगोमयगुडदिधिक्षीरतकतृणलवणसृद्भस्मपिक्ष-मत्स्यघृततेलमांसमधुवैदलवेणुसृन्मयलोहभाण्डानामपहर्ता⁴सूल्यात् त्रिगुणं दण्ड्यः ॥ ८३॥ पकान्नानां च ॥ ८४॥ ⁵पुष्पहरितगुल्मवल्ली-लतापर्णानामपहरणे पश्चकृष्णलम् ॥८५॥ ज्ञाकसूलफलानां च॥८६॥

हीनद्रव्यापहारे दण्डमाह। सूत्रं कार्शासनिर्मितम् । कार्पासः तूलम् । गोमयं गोशकृत् । गुडदिधिक्षीराणि प्रसिद्धानि । तक्रम् उदिश्वत् । तृणं दूर्वीदि । लवणं सैन्धवसामुद्रादि । मृत् गङ्गामृत्तिकादिः । भस्म आहवनीयादेः । पक्षिणः शुकादयः । मत्स्याः पाठीनादयः । घृततैले प्रसिद्धे । मांसं छागादेः । मधु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दण्डं—ख, छ, ट.

<sup>3</sup> गुड is read after तक in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> गुल्म and पर्ण omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra and comm. omitted in ख, ग.

<sup>4</sup> हरणे तन्मूल्यात् द्विगुणं—ज, ठ.

क्षौद्रम् । वैदलं शूर्पन्यजनादि । वेणुः वंशः । मृन्मयं घटकरकादि । लोहभाण्डं कटाहादि । एषामेकविंशति-द्रन्याणामपहर्ता प्रत्येकं <sup>1</sup>ह्रियमाणद्रन्यमूल्यात् त्रिगुणं धनं दण्ड्यः । तथाच **व्यासः**—

> " अल्पधान्यापहरणे क्षीरेतद्विकृतौ तथा । स्वामिने तत्समं दाप्यो दण्डं च त्रिगुणं नृप ॥ "

इति । बहुवचनात् किण्वादिग्रहणम् । देशकालादिवैषम्ये द्विगुणमपि दण्ड्यः । यथाह मनुः--

"स्त्रकार्पासिकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च । द्रग्नः क्षीरस्य तकस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ वेणुवैदल्लभाण्डानां लवणानां तथैव च । मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ मत्स्यानां पिक्षणां चैव तैलस्य च घृतस्य च । मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत् पशुसंभवम् ॥ अन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च । पकान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद् द्विगुणो दमः ॥ "

इति । द्विगुणत्रिगुणदण्डयोः देशाद्यपेक्षया व्यवस्था ॥ ८३ ॥

पकान्नानि शष्कुल्यपूपादीनि । तेषामपहर्ता तन्मूल्यात् त्रिगुणं दण्ड्यः । चकारात् ओदनादीनाम् ;

"पकान्नानां कृतान्नानां मद्यानामोदनस्य च । सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात् पञ्चगुणो दमः ॥ "

इति नारदस्मरणात् । अत्रापि पूर्ववत् व्यवस्था ॥ ८४ ॥

पुष्पं चम्पकादि । हरितं क्षेत्रस्थमार्दं धान्यम् । गुल्मः माळत्यादिः । वल्ली गुङ्गच्यादिः । लता द्राक्षादिः । पर्णानि ताम्बूलीपर्णादीनि । एतेषामपहरणे पश्च कृष्णलान् राजतान् दण्ड्यः । यथाह कात्यायनः—

" यत्रोक्तो माषकैर्दण्डो राजतं तत्र निर्दिशेत् । कृष्णलैश्चोक्त एवं स्यादुक्तदण्डो विनिश्चितः ॥ "

इति । बहुवचनात् वृक्षादिग्रहणम् । यथाह मनुः---

" पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात् पञ्चकृष्णलः ॥"

इति । अपरिपूतम् <sup>2</sup>अनपगतबुसम् ॥ ८५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हीयमान---ख, छ.

शाकं वास्तुकादि दशविधम् ;

" मूलपत्रकरीराय्रफलकाष्टविग्दकाः । त्वक्पुष्टं कवकं चेति शाकं दशविधं स्मृतम् ॥ "

इति स्मरणान् । मूलम् आर्द्रकादि । फलम् आम्रादि । चकारादन्यदिप गोरसादि गृह्यते । यथाह नारदः—

" शाकानामल्पमूल्यानां हरणे फलमूलयोः । गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतैलयोः । सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात् पञ्चगुणो दमः ॥ "

इति । एतेषामपहरणे पञ्च कृष्णलान् दण्ड्यः । यथाह मनुः—"परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च" इति । "दण्डः स्यात् पञ्चकृष्णलः" इति पूर्वेण संबन्धः । परिपूतं परिहृतवुसम् ॥ ८६ ॥

रत्नापहार्युत्तमसाहसम् ॥ ८७ ॥ अनुक्तद्रव्याणामपहर्ता म्ल्यसमम् ॥ ८८ ॥ स्तेनाः सर्वमपहृतं धनिकस्य दाप्याः॥ ८९ ॥ ततस्तेषामभिहितदण्डप्रयोगः॥ ९० ॥

पुनरुत्तमद्रव्यापहरणे दण्डमाह । रत्नानां च <sup>2</sup>वज्रवैद्भर्यादीनां <sup>3</sup>बहुमूल्यानामेकस्याप्यपहार्युत्तमसाहसं दण्ड्यः । ब्राह्मणविषयमेतत् ; तस्य वधनिषेधात् । अन्येषां तु वध एव । यथाह गौतमः—''न शारीरो दण्डो ब्राह्मणस्य '' इति । पुरुषादीनामपि रत्नपदेन ग्रहणम् । यथाह मनुः—

" पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥ "

इति । अत्र विशेषमाहतुः शङ्खिलिखितौ — " राजपुत्रहरणे सहस्रं शारीरो वा दण्डः । तत्कुलीनेष्वर्धम् " इति । नारदः —

> " सर्वस्वं हरतो नारीं कन्यां तु हरतो वधः । दासीं च हरतो मध्यः पादस्य छेदनं तथा ॥ "

इति । कन्याविषये विशेषमाह याज्ञवल्क्यः---

" अलंकृतां हरन् कन्यामुत्तमं त्वन्यथाधमम् । दण्डं दद्यात् सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्रत्य—खं, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वज्र omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> From here up to the middle of Sūtra 94, comm. omitted in ভ.

#### पञ्चमोऽध्यायः

सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथाधमः । दृषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ "

इति ॥ ८७ ॥

द्रव्याणामानन्त्यात् प्रत्येकं वक्तुमशक्तेरेकोपाधिना दण्डमाह । यानि उत्तममध्यमाधमकोटिष्वनुक्तानि द्रव्याणि अधान्यतुषादीनि, तेषामपहर्ता तन्मूल्यसमं दण्ड्यः ॥ ८८ ॥

सर्वस्तेयरोषमाह । स्तेनाः चोराः ; सर्वमपहृतं धनं सारमसारं वा यत्र दशैकादशगुणादिदण्डः, तत्र दशैकादशगुणम् ; यत्र मूल्यसमं, तत्र समं तदेव द्रव्यं तत्सजातीयं तन्मुल्यं वा धनिकस्य स्वामिनो दाप्याः ॥८९॥ उक्तदण्डविधेः कालमाह । ततः अपहृतद्रव्यदापनानन्तरमभिहितस्य दण्डस्य प्रयोगः अनुष्ठानं कार्यम् ;

" संसर्गचिहरूपैश्च विज्ञाता राजपूरुषैः । पदाप्यापहृतं दण्ड्याः क्रमैः शास्त्रप्रचोदितैः ॥ "

इति बाईस्पत्यात् ॥ ९० ॥

¹येषां देयः पन्थास्तेषामपथदायी कार्षापणपश्चविंदातिं दण्ड्यः ॥९१॥ आसनाईस्यासनमददच॥९२॥ पूजाईमपूजयंश्च॥९३॥ विमन्त्रयित्वा भोजनादायिनश्च॥९५॥ निमन्त्रयित्वा भोजनादायिनश्च॥९५॥ निमन्त्रितस्तथेत्युक्त्वा ³चाभुञ्जानः सुवर्णमाषकम्॥९६॥ निकेतियितुश्च द्विगुणमन्नम्॥९७॥

स्तेयप्रसङ्गात् पुनरपि साहसविषयमविशष्टं दण्डमाह । येषां वृद्धादीनां पन्था देय इति वक्ष्यते, तेषां पन्थानमदत्त्वा कार्षापणानां पञ्चविंशतिं दण्ड्यः । गुर्वादिविषये तु पतुः—

> " मातरं पितरं जायां भ्रातरं श्वशुरं गुरुम् । आक्षारयन् शतं दाप्यः पन्थानं चाददद् गुरोः ॥ "

इति ॥ ९१ ॥

आसनार्हस्यातिथ्यादेविक्ष्यमाणस्यासनमप्रयच्छंश्च पञ्चविंशतिं काषीपणान् दण्ड्यः । चकारात् अन-भ्युत्तिष्ठंश्च ;

" ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रमन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥ "

इति मनुनानभ्युत्थाने दोषाभिधानात् ॥ ९२ ॥

<sup>1</sup> Text from here up to the end of Sūtra 94 corrupt in 事.

² प्रतिवेश्म—ठ. <sup>३</sup> न भुजान:—ठ.

पूजार्हे मधुपर्कार्हे वक्ष्यमाणं स्नातकादिकं विभवे सित अपूजने पञ्चविंशतिकार्षापणान् दण्ड्यः । चकारात् उक्तोऽप्रतिवदंश्चामिवादितोऽप्रत्यभिवादयंश्च² ॥ ९३ ॥

वेशः वेश्म । <sup>3</sup>तस्य प्रति संनिहितं संमुखं पार्श्वस्थं च वेश्म प्रतिवेशः । तत्र भवाः प्रातिवेश्याश्च ते ब्राह्मणाश्च प्रातिवेश्यब्राह्मणाः । तेषां श्रुतवृत्तसंपन्नानां निमन्त्रणातिक्रमणे कल्याणादावभोजने पञ्च-विंशतिकार्षापणान् दण्ड्यः । इदं च प्रामादिके । बुद्धिपूर्वके तु सुवर्णमाषकं दण्ड्यः । यथाह **मनुः**—

> " प्रातिवेश्यानुवेश्यो च कल्याणे विंशतिद्विजे । अर्हावभोजयन् विप्रो दण्डमर्हति माषकम् ॥ "

इति । अयं च दण्डः द्विगुणभोज्यदानानन्तरम् । कल्याणदर्शनार्थमनिमन्त्रणे तु योगी श्वरः

" तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्धन् दाप्यः पणान् दश । ब्राह्मणप्रातिवेक्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ "

इति । चकारात् दानातिक्रमणे च । यथाह कात्यायनः---

" संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिकृमेत् । यहदाति तमुलङ्घच तस्य स्तेयेन लिप्यते ॥ "

इति । अधीयानत्वविशेषणात् मूर्लातिकमे न दोषः । यथा स एव---

" यस्य त्वेकगृहे मूर्लो दूरे चार्घ्यगुणान्वितः । गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ले व्यतिक्रमः ॥ "

इति ॥ ९४ ॥

योग्यं ब्राह्मणं निमन्त्र्याभोजयंश्च पञ्चविंशतिकाषीपणान् दण्ड्यः । चकारात् द्विगुणभोज्यं दाप्यः । प्रामादिके चेदम् । बुद्धिपूर्वके तु हिरण्यमाषकं दण्ड्यः । यथाह मनुः—

> " श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं मूतिकृत्येष्वमोजयन् । तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥"

इति ॥ ९५ ॥

निमन्त्रितो निमन्त्रणं स्वीकृत्य यदि न भुङ्क्ते, तदा सुवर्णमाषकं दण्ड्यः । निमन्त्रित इत्येकत्व-निर्देशात् एकब्राह्मणके कर्मणि निमन्त्रितस्याभोजनदण्डं ज्ञेयम् । बहुषु निमन्त्रितेष्वेकस्याभोजने नायं दण्डः ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अपूजयन्—ग.

किंतु दण्डान्तरं कल्प्यम् । सुवर्णपदं निरुपपदे माषके रजतप्राप्त्यर्थम् । तदुक्तं प्राक्—"यत्रोक्तो माषकेर्दण्डः " इत्यनेन । इदं चात्यक्तपरान्त्रभोजनविषयम् ;

" आमन्त्रितस्तु यो विघो वर्तमानः <sup>1</sup>प्रतिग्रहे । निष्कारणं न गच्छेतु स दाप्योऽष्टरातं दमम् ॥"

इति मात्स्यात् । चकारात् प्रतिग्रहं स्वीकृत्याप्रतिग्राही च ; "वर्तमानः प्रतिग्रहे " इत्युक्तवचनात् ॥ ९६ ॥ निमन्त्रितोऽभुञ्जानो निमन्त्रियितुर्द्विगुणमन्नं च दाप्यः । चकारात् प्रतिग्राह्यं च ॥ ९७ ॥

अभक्ष्येण ब्राह्मणस्य दूषियता षोडश सुवर्णान् ॥ ९८ ॥ जात्यपहारिणा शतम् ॥ ९९ ॥ सुरया वध्यः ॥ १०० ॥ क्षत्रियं दूषितुस्तदर्धम् ॥ १०१ ॥ वैश्यं दूषितुस्तदर्धमिष ॥ १०२ ॥ श्रुद्रं दूषितुः प्रथमसाहसम् ॥ १०३ ॥

अमक्ष्यं विष्ठादि । तेन प्रच्छन्नभोजितेन ब्राह्मणस्य दूषियता दोषोत्पाद्यिता षोडश सुवर्णान् दण्ड्यः ॥ ९८ ॥

जात्यपहारिणा रुशुनादिना प्रच्छन्नभोजितेन यो ब्राह्मणस्य जातिमपहरति, स शतं सुवर्णान् दण्ड्यः ॥ ९९ ॥

सुरया पैष्ट्याद्यन्यतमया निगूढं पायितया यो ब्राह्मणस्य जातिमपहरति, स वध्यः ब्राह्मणव्यति-रिक्तश्चेत् । स तु कृताङ्को विवास्यः । एवं सर्वत्र ॥ १०० ॥

यः क्षत्रियममक्ष्यादिना दूषयति, स तदर्धम् अष्टौ सुवर्णान् दण्ड्यः । एवं जात्यपहारेऽप्यर्धेन पञ्चा-शत्सुवर्णेन दण्ड्यः । पैष्टचादिसुरया क्षत्रियादीनामपि दूषणे वध्य एव ॥ १०१ ॥

यो वैश्यमभक्ष्यादिना दूषयति, स तेषामष्टानामप्यर्धं चतुरः सुवर्णान् दण्ड्यः । एवं जात्यपहारे पञ्चविंशतिम् । पेष्ट्यादिसुरया तु वध्य एव ॥ १०२ ॥

शृद्धं योऽभक्ष्यादिना दूषयति, स प्रथमसाहसं दण्ड्यः । एवं जात्यपहारे सार्धद्वादशसुवर्णान् । सुरया पैष्ट्यादिकया वध्य एव ; शृद्धस्यापि सुरापाननिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात् ;

> " अमक्ष्येण द्विजं दृष्य दण्डच उत्तमसाहसम् । मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं शृद्धमर्धिकम् ॥ "

### इति योगिस्मरणात्। यतु---

" अमध्यमथवापेयं वैश्यादीनाशयन् द्विजान् । जघन्यमध्यमोत्कृष्टान् दण्डान् दद्याद्यथाकमम् ॥ पणाञ्छूदो भवेदण्ड्यश्चतुप्पञ्चाशदेव तु । आशितारः स्वयं कार्या राज्ञा निर्विषयास्ततः ॥ "

इति मानवं दण्डाल्पत्वं, तदल्पपायश्चित्ताभक्ष्य।पेयविषयमिति ध्येयम् । आशितार इति आशियतार इत्येथे छान्दसम् । विषयेभ्यो निर्गताः निर्विषयाः ; राष्ट्रबहिप्कृता इत्यर्थः ॥ १०३ ॥

अस्पृइयः कामकारेण स्पृशन् स्पृश्यं त्रैवर्णिकं वध्यः ॥ १०४ ॥ रजस्वलां शिफाभिस्ताडयेत् ॥ १०५ ॥ पथ्युचानोदक-समीपेऽप्यश्चिकारी पणशतम् ॥ १०६ ॥ तचापास्यात् ॥ १०७ ॥

अस्पृश्यश्चाण्डालादिः कामकारेण वृद्धिपूर्वकं स्पृश्यं त्रैवर्णिकं स्पृशन् वध्याः यतु "चण्डालश्चोत्तमान् स्पृशन्, शतदण्डमाक् " इति योगिस्मरणं, तत् विवाहादिमहोत्सवसंमदे द्रष्टव्यम् ॥ १०४ ॥ रजस्वलां बुद्धिपूर्वकं त्रैवर्णिकान् स्पृशन्तीं शिफाभिः वटपरोहैः ताडयेत् ॥ १०५ ॥ पथि मार्गे । उद्यानं पुप्पवाटिका ; उदकमुदकाशयः तटाकादिः ; एषां समीपे मूत्रपुरीषाद्यशुचिकारी पणशतं दण्ड्यः ॥ १०६ ॥

तच मूत्रपुरीषादि अपास्यात् अपसारयेत् । चकारात् अमेध्यसंसृष्टं मृदाद्यपि । यत्तु----

" समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ आपद्गतस्तथा वृद्धो गर्भिणी बारु एव च । परिभाषणमर्हन्ति तच शोध्यमिति स्थितिः॥"

इति मानवं, तत् श्लेष्माद्यमेध्याभिपायम् । परिभाषणं 'भूयोऽप्येवं न कार्यम् ' इति संवित् ; भर्त्सनं वा । तीर्थादिविषये तु विशेषमाह कात्यायनः—

> " तडागोद्यानतीर्थानि योऽमेध्येन विनाशयेत् । अमेध्यं शोधयित्वा तु दण्डयेत् पूर्वसाहसम् ॥"

इति ॥ १०७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> बहिर्भूताः—ख, छ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> त्रैवर्णिकं omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्पृशन् वध्य:---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> त्यागी—ठ.

### गृहभृकुड्याद्युपभेता मध्यमसाहसम् ॥ १०८ ॥ तच योजयेत्॥१०९॥गृहे पींडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन् पणशतम्॥११०॥

पुनर्दण्डपारुप्ये दण्डमाह । गृहं घट्टशालादि । मृः अङ्गणादिः । कुड्यं मित्तिः । आदिशब्दात् द्वारप्राकारादि । तदुपभेत्ता तन्नाशको मध्यमसाहसं दण्ड्यः । इदं च प्रस्तरादिबद्धगृहविषयम् ; दण्ड- भूयस्त्वात् । इष्टकादिबद्धविषये तु कान्यायनः—

"प्राकारं भेदयेचस्तु पातयेच्छातयेतु वा । बन्नीयादम्भसो मार्गं प्राप्नुयात् पूर्वसाहसम् ॥"

इति । राजकीयपाकारादिभेदने तु मनुः---

" प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् । द्वाराणां चैव भेत्तारं क्षिप्रमेव प्रमापयेत् ॥ "

इति ॥ १०८ ॥

तच पातितं गृहभित्त्यादि पुनर्योजयेत् उत्थापयेत्; तदुत्थापनद्रव्यं दद्यादित्यर्थः । यत्तु—
" अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने ।
पणान् दाप्यः पञ्चदश विंशतिं तद्व्ययं तथा ॥

इति योगिवचनं, तत् मृदादिभित्तिविषयम् ॥ १०९ ॥ परगृहे पीडाकरं कण्टकपुत्तिकादि द्रव्यं क्षिपन् पणशतं दण्ड्यः । यत्तु—

> " दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन् प्राणहरं तथा । षोडशाद्यः पणान् दण्ड्यो द्वितीयो मध्यमं दमम् ॥ ''

इति योगिवचनं, तत् कण्टकादिपक्षेपे विषसर्पादिपक्षेपे च द्रष्टव्यम् ॥ ११० ॥

# साधारणापलापी च ॥ १११ ॥ ¹प्रेषितस्याप्रदाता च ॥११२॥ ²पितृपुत्राचार्ययाज्यित्वजामन्योन्यापिततत्यागी च ॥ ११३ ॥ न च तान् जह्यात् ॥ ११४ ॥

एवमुक्तावशिष्टदण्डपारुष्ये दण्डमभिधाय, पुनः साहसे तं प्रस्तौति । तत्रापराधिवरोषे दण्डमाह । अनेकस्वामिकं द्रव्यं साधारणम् । तस्यापलपनशीलः पणशतं दण्ड्यः । चकारात् दासीगर्भविनाशकश्च ; "साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत्, शतदण्डमाक् " इति योगिस्मरणात् ॥ १११ ॥

¹ प्रोषितस्य—क.

<sup>2</sup> पितृपुत्रार्य—ठ.

### विष्णुस्मृतिः

देवब्राह्मणार्थं प्रेषितस्यार्थस्य लोमेनाप्रदाता च पणशतं दण्डचः । चकारात् अर्घ्याकोशकादिग्रहणम् ; "अर्घ्याकोशातिकमकृद् म्रातृभार्याप्रहारकः" इति योगिस्मरणात् । यत्त्वत्र "पञ्चाशत्पणको दण्ड एषामिति विनिश्चयः" इति तदीयमेवाल्यदण्डाभिधानं, तत् प्रामादिकाप्रदानादिविषयम् ॥ ११२ ॥

पिता जनकः । पुत्र औरसः । आचार्य उपनीयाध्यापयिता । याज्यो यजमानः । ऋत्विक् वृतः सन् कर्मकरः । एषामन्योन्यस्थापतितस्य त्यागी च शतं दण्ड्यः ;

> " पितृपुत्रस्वस्त्रभातृदंपत्याचार्यशिष्यकाः । एषामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । चकारात् स्वसः आतृदंपतिशिष्याणां प्रहणम् । अपतितत्वं शक्तादेरप्युपलक्षणम् ;

" ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्तिक् त्यजेद्यदि । शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥ "

इति मानवात् । त्यागः प्रवासोपरुक्षणम् ; "अथ चेत् प्रतिषिद्धः प्रवासे कामादन्यत्र प्राप्तः सवने ऋतिक् शतं दण्ड्यः " इति शङ्क्षिरिवतस्मरणात् । इदं चाकामतः । कामतो द्विशतम् । यथाहतुस्तावेव— "कामाचेदपतितं याज्यं त्यजेद्दत्विक् प्राप्नुयाद् द्विशतं दमम् । याज्यश्चेत् तदेवाप्नुयात् त्यागे ऋत्विजोऽपति- तस्य " इति । अस्यापवादमाहतुस्तावेव— "काममपतितमश्चोत्रियं त्यजेद्याज्यमभिशस्तमदातारम् " इति ॥११३॥

तान् पित्रादीन् न जह्यात् , न त्यजेत् । चकारात् गुणवत्सिपण्डग्रहणम् । तथाच शङ्खिलिखितौ—
"अत्याज्या माता तथा पिता सिपण्डा गुणवन्तः सर्व एवात्याज्याः" इति । त्यागोऽतिक्रमस्याप्युपलक्षणम् ;
"न मातापितरावितक्रमेन्न गुरुं त्रयाणां व्यतिक्रमादङ्गच्छेदः" इति तयोरेव स्मरणात् । दण्डविधानादेवात्याज्यात्वे सिद्धे प्रथक्सूत्रकरणं त्रयाणामपाङ्केयत्वश्राद्धपरिहार्यत्वयोर्ज्ञापनार्थम् । तच्च द्वचशीतितमे
स्पष्टियिष्यते । अयं च शतदण्डोऽकामतस्त्यागे । कामतस्त्यागे तु द्विशतो दण्डः । यथाहतुः शङ्खिलिखितौ—
"अत्याज्या माता" इत्युपक्रम्य "यस्त्यजेत् कामादपतितान् स दण्डं प्राप्नुयाद् द्विशतम्" इति । अत्यन्ताभिनिवेशेन त्यागे तु षट्शतम् । यथाह मनुः—

" न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहिति । त्यजन्नपतितानेतान् राज्ञा दाप्यः शतानि षट् ॥ "

इति ॥ ११४ ॥

श्रूद्रप्रव्रजितानां दैवे पित्र्ये भोजकाश्च ॥ ११५ ॥ अयोग्य-कर्मकारी <sup>2</sup>च ॥ ११६ ॥ समुद्रगृहभेदकश्च ॥ ११७ ॥ <sup>3</sup>अनियुक्तः श्रूपथकारी ॥ ११८ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रोत्रियं — ख, ट.

शृद्धाश्च ते प्रविजताश्च शृद्धप्रविजताः, दिगम्बरादयः । तेषां दैवे पित्र्ये च भोजयिता शतं दण्ड्यः । चकारात् स्वच्छन्दिवधवागामी च ; "स्वच्छन्दिवधवागामी " इति योगिस्मरणात् ॥ ११५ ॥

यत् यस्य योग्यं न भवति, यथा अनुपनीतस्याध्ययनम्, तादृशकर्मकारी च शतं दण्ड्यः । चकारात् सामन्ताद्यपकारी च; "सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः" इति योगिस्मरणात् । यत्त्वत्र <sup>1</sup>त्रयोविंशतिपणकदण्डामिधानं, तत् अनावृत्त्यमिप्रायम्; मूलोक्तस्य ताच्छील्यप्रत्ययेनावृत्तिविषयत्वात् ॥ ११६ ॥

राजादिमुद्रया सह वर्तमानं समुद्रम् । तादृशगृहस्य भेदकः उद्घाटियता शतं दण्ड्यः । चकारात् समुद्रपरिवर्तकश्च ;

> " समुद्रपरिवर्तं च सारभाण्डं च क्रुत्रिमम् । आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ॥ भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते । द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । समुद्रं सिपधानं करण्डकादि ; तस्य परिवर्तो व्यत्यासः । सारमाण्डं कर्पूरादि । यत्तु "समुद्रगृहभेदकृत् । पञ्चाशत्पणको दण्ड एषाम् " इति योगिस्मरणं, तत् स्वामिमुद्रितविषयम् ॥ ११७ ॥ राज्ञा सभ्यैर्वा अनियुक्तः अनादिष्टः शपथं विष्रपादस्पर्शपूर्वकं यः करोति, स शतं दण्ड्यः । "अयुक्तं शपथं कुर्वन्" इति योगीश्वरः । 'मातरं ग्रहीष्यामि ' इत्याद्ययुक्तमिति तदर्थः ॥ ११८ ॥

# पद्मनां पुंस्त्वोपघातकारी ॥ ११९ ॥ 'पितापुत्रविरोधे साक्षिणां दशपणो दण्डः ॥१२०॥ यस्तयोश्चान्तरे स्यात् तस्यो- त्तमसाहसः ॥ १२१॥

पश्नां वृषादीनां पुंस्त्वस्य प्रजननशक्तेः अण्डनिष्कासनादिना उपघातकारी विनाशकः शतं दण्ड्यः । यथाह योगीश्वरः—"वृषक्षुद्रपश्नां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकः " इति । 'शतदण्डभाक् ' इति शेषः । क्षुद्रप्रहणादश्चादिषु द्विगुणः ; "महापश्चनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणः स्मृतः " इति योगिस्मरणात् ॥ ११९ ॥

पितापुत्रयोविंरोधे द्रव्यादिविषयविवादे ये कलहाभिवृद्धचभिसंधिना साक्ष्यं कुर्वन्ति, तेषां दशपणो दण्डः ॥ १२०॥

यः पुनः तयोः पितापुत्रयोरन्तरे मध्ये अभिनिवेशेन पणदानाय धनदानाय वा प्रतिमूः स्यात् , तस्योत्तमसाहसो दण्डः । यत्तु—

> " पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्थः स्यात् तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> सान्तर:---- उ.

### विष्णुस्मृतिः

इति योगिस्मरणं, तत् व्यवहारमार्गेणापि साक्ष्यप्रातिभाव्यकरणे अतिप्रसङ्गनिवृत्तये द्रष्टव्यम् । अल्पाभि-निवेशे तु अष्टशतम् । यथाहतुः शङ्कलिखितौ—" पितापुत्रयोविंशेषे साक्षी न तिष्ठेत् । यस्तिष्ठेत् स दण्ड्यस्त्रीन् कार्षापणान् । यश्चान्तरे गच्छेत्, सोऽप्यष्टशतं दाप्यः " इति । अष्टाधिकशतमित्यर्थः । चकारात् दंपत्यादिग्रहणम् ;

> " गुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दंपत्योः स्वामिभृत्ययोः । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरुदाहृतः ॥ "

इत्यत्र पित्रादिसाधर्म्याधिगमात् ॥ १२१ ॥

# तुलामानकूटकर्तुश्च ॥ १२२ ॥ ¹तदकूटे कूटवादिनश्च ॥ १२३ ॥ ²द्रव्याणां प्रतिरूपविक्रयिकस्य च ॥ १२४ ॥

तुला तोलनदण्डः । मानं कुडवाढकादि । चकारात् द्रम्मादिनाणकस्य कूटव्यवहर्तुश्च प्रहणम् । एतेषां यः कूटं देशप्रसिद्धपरिहारेण न्यूनाधिकभावकल्पितमुद्रामुद्रितत्वं द्रव्यान्तरगर्भत्वं <sup>3</sup>च करोति, तस्योत्तमसाहसो दण्डः । यथाह योगीश्वरः—

" तुलाशासनमानानां कूटकृत्राणकस्य च । एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम् ॥"

इति ॥ १२२ ॥

तस्य तुलादेः अकृटं शुद्धिः; तस्यामि यः कृटं वदति, चकारात् कूटमप्यकूटं वदति, तस्या-प्युत्तमसाहसो दण्डः । यथाह योगीश्वरः—

> "अकूटं कूटकं ब्रृते कूटं यश्चाप्यकूटकम् । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥"

इति ॥ १२३ ॥

द्रव्याणां सुवर्णरजतादीनां यत् प्रतिरूपं रसवे याचापादि तस्वर्णादिसाद्दर्यं ताम्रादि ; तद्विकयोऽस्यास्तीति विकयी । तस्य विकयिकस्य विकेतुः उत्तमसाहसो दण्डः । चकारात् कर्णनासाच्छेदश्च । यथाह यागीश्वरः—

" कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी। अङ्गहीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्॥"

 $<sup>^{</sup>f 1}$  तदक्टवादिनश्च-ट.

² द्रव्यग्रहणप्रतिरूपपरिकामकर् च-क; द्रव्याणां omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वा—छ, ट.

इति । यतु तेनैव---

" मृचर्ममणिसूत्रायःकाष्ठवल्कलवाससाम् । अजातौ जातिकरणे विकेयाष्ट्रगुणो दमः ॥ "

इत्युक्तं , तत् परिगणितद्रव्येष्वेवेति ध्येयम् ॥ १२४ ॥

# संभूय वणिजां पण्यमनर्घेणावरुन्धताम् ॥ १२५ ॥ <sup>1</sup>प्रत्येकं विक्रीणतां <sup>2</sup>च ॥ १२६ ॥

एवं साहसे दण्डोऽभिहितः । सांप्रतं संभूय समुत्थाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—
" वणिकप्रभृतयो यत्र कर्म संभूय कुर्वते ।
तत् संभूय समुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् "

इति । तत्र वणिजां दण्डमाह । ये पुनर्वणिजः संभूय मिलित्वा देशान्तरगतं पण्यमनर्घेण हीनमूल्येन प्रार्थयमाना अवरुन्धन्ति निर्वेधन्ति, तेषां प्रत्येकमुत्तमसाहसो दण्डः; वक्ष्यमाणस्य प्रत्येकपदस्य मध्यस्थतयात्राप्यन्वयात् ॥ १२५ ॥

ये च स्वीयं पण्यमनर्घेणाधिकमूल्येन विकीणन्ति, तेषामपि प्रत्येकमुत्तमसाहसो दण्डः। यथाह योगीश्वरः—

> " संभूय वणिजां पण्यमनघेँणोपरुन्धताम् । विकीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ "

इति । तेषां च लाभालाभन्यवस्थामाह स एव----

" समवायेन विणजां लाभार्थं कर्म कुर्वताम् । लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥"

इति । संविच लौकिकी अलौकिकी च । लौकिकी वणिगादिषु । अलौकिकी ऋत्विक्षु । यथाह मनुः—

" ऋत्विजः समवेतास्तु यदा सत्रे निमन्त्रिताः । कुर्युर्यथार्हतः कर्म गृह्णीयुर्दक्षिणां तथा ॥ "

इति । दक्षिणाविभागं चाह कात्यायनः—" द्वादश द्वादशाचेभ्यः, षट् षट् द्वितीयेभ्यः, चतस्रश्चतस्रतृती-येभ्यः, तिस्रस्तिस्र इतरेभ्यः " इति । आद्याः होत्रध्वर्युब्रह्मोद्गातारः । द्वितीयाः मैत्रावरुणमतिमस्थातृब्राह्मणाच्छंसि-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in ठ.

पस्तोतारः । तृतीयाः अच्छावाकनेष्ट्रामीध्रप्रतिहर्तारः । इतरे प्रावस्तुदुन्नेतृपोतृसुब्रह्मण्याः । वृतस्य त्यागे अंशमाह **मनुः**—

> " ऋत्विम्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् । तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्तृभिः॥ "

इति । सह कर्तृभिः सहकारिभिरित्यर्थः । अत्र विशेषान्तरमाहतुः श्रङ्खिलिखितौ—"अथ ऋत्विजि वृते यदि पश्चादन्यं वृणुयात् पूर्ववृतस्यैव दक्षिणा । यः पश्चात् वृतः, स किंचिल्लभते । अथ प्रवासश्चेत् कालं निमित्तं चावेक्षमाणस्तं कालमुदीक्षेत । नान्तरा यजेत । स्यादात्ययिको वा, तं कतुं संपादयेत् । प्रोष्य प्रत्यागतश्च किंचिल्लभते । स एवादुष्टस्तस्य ऋत्विक् कुलोपाध्यायः । एवं व्याधितपतितोन्मत्तपहीणप्रध्वस्तेषु संप्रसादकरणमृत्विञ्च " इति । कालः, पक्षमासादिः । निमित्तम् , विवाहादि । आत्ययिकः, कालान्तरे अशक्यः । प्रहीणः, अभिशापादिना त्यक्तः । प्रध्वस्तः, अतिवृद्धः । संप्रसादकरणम् , तेषां संतोषोत्पादनम् ॥ १२६ ॥

### गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुर्नैव दद्यात्, तस्यासौ सोदयं दाप्यः॥ १२७॥ राज्ञा च पणदातं दण्ड्यः॥ १२८॥

एवं संभूय समुत्थाने दण्डोऽभिहितः । इदानीं विक्रीयासंप्रदाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

> " विकीय पण्यं मूल्येन केतुर्यन्न प्रदीयते । विकीयासंप्रदानं तद्विवादपदमुच्यते ॥ लोकेऽस्मिन् द्विविधं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथा । क्रयविकयधमेषु सर्वं तत् पण्यमुच्यते ॥ षड्विधस्तस्य तु बुधैर्दानादानविधिः स्मृतः । गणिमं तुलिमं मेयं कियया रूपतः श्रिया ॥"

इति । गणिमम् , आम्रादि । तुलिमम् , धान्यादि । मेयम् , तैलक्षीरादि । क्रियया, दोहनवाहनादिकया गवाश्चादि । रूपतः, पण्याङ्गनादि । श्रिया, संपदा मामारामादि ; कान्त्या वा रत्नादि ।

तत्र षडि्रधमि <sup>1</sup>पण्यं विकीयासंप्रयच्छन्तं प्रत्याह । गृहीतं मूल्यं विकेता यस्य तत् गृहीतमूल्यं पण्यं, केतुः केत्रे स्वदेशवासिने याच्यमानोऽपि यो विकेता नैव दद्यात्, तस्यासौ सोदयं दाप्यः । अयम्मिसंधिः — यत् शतेन कीतं याच्यमानो न प्रयच्छिति, तदेव यदि कालान्तरे पञ्चाशता हीनमूल्येन जातं, तत्रोदयेनावशिष्टेन पञ्चाशता सह तत् पण्यं केत्रे विकेता दापनीयः । नैवेत्यवधारणात् अर्धपादादौ दत्ते तु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्रव्यं—ख, ग, छ, ट.

यावदविशष्टं तस्यैव यावन्मूल्यमवहीयेत, तेनैव सह तावदेवाशिष्टं केन्ने विकेता दापनीयः। यथाह नारदः—

> "अर्घ चेदवहीयेत सोदयं पण्यमावहेत्। स्थायिनामेष नियमो दिग्लामं वा दिगागतः॥"

इति । यदा तु अर्घह्यासो नास्ति, किंतु क्रयकाले कालान्तरे च तुल्य एवार्घः, तदा तत् पण्यं तस्मिन् देशे क्रयकाले विकीणतो यो लाभः, तेनोदयेन सह तत् केन्ने विकेता दापनीयः । यदि तु केता देशान्तरादागतः, तदा तत्पण्यमादाय स्वदेशे गत्वा विकीणतो यो लाभः, तत्सहितं पण्यं दाप्यः ; "दिम्लाभं वा दिगागतः" इति स्मरणात् । यदा तु गृहधेन्वादिकं गृहीतम्ल्यं न प्रयच्छति, तदा तदुपभोगरूपेणोदयेन सहितं दाप्यः । यथाह नारदः—

" विकीय पण्यं मूल्येन यः केतुर्न प्रयच्छति । स्थानरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य कियाफलम् ॥ "

इति । क्षयः, उपभोगः । क्रियाफलं, दुग्धादि । इदमपि अननुशये । अनुशये तु मनुराह—

" क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिचस्येहानुशयो भवेत् । सोऽन्तर्दशाहात् तद् द्रव्यं दद्याचैवाददीत च ॥ "

इति । विशेषान्तरमाह योगीश्वरः—

" दशैकपञ्चसप्ताहमासन्यहार्धमासिकम् । बीजायोवाह्यरतस्त्रीदोह्यपुंसां परीक्षणम् ॥"

इति ॥ १२७ ॥

तस्य दण्डमाह । गृहीतमूल्यं पण्यं याच्यमानोऽप्यप्रयच्छन् राज्ञा पणशतं दण्ड्यः ॥ १२८ ॥

क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा केतुरेव स्यात् ॥ १२९ ॥ राजनिषिद्धं विक्रीणतस्तदपहारः ॥ १३० ॥

एवं विकीतानुशयोऽभिहितः । इदानीं क्रीतानुशयं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

" क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं केता न बहु मन्यते ।

क्रीतानुशय इत्येतद्विवादपदमुच्यते ॥ "

### विष्णुस्मृति:

इति । तदेतदुभयमेकं विवादपदम्; "क्रयविक्रयानुशयः" इति मनुस्मरणात् । तत्र केतृदोषं विविनक्ति । क्रीतं दत्तमूल्यं पण्यं दीयमानमप्यक्रीणतः अगृह्वतः यद्युपहन्येत, तदासौ हानिः केतुरेव स्यात्; न विकेतुः, दीयमानाग्रहणरूपोक्तेदोषण नष्टत्वात् । यथाह नारदः—

"दीयमानं न गृह्णाति क्रीत्वा पण्यं च यः क्रयी । स एवास्य भवेद्दोषो न क्रीतं यत् प्रतीच्छति ॥"

इति । यदि पुनर्याच्यमानोऽपि विकेता न प्रयच्छिति, तदा विकेतुरेवासौ हानिः । यथाह स एव—

" उपहन्येत वा पण्यं दह्येतापिह्ययेत वा । विकेतुरेव सोऽनर्थो विकीयासंप्रयच्छतः ॥"

इति ॥ १२९ ॥

यत् राज्ञा विशेषतो निषिद्धं 'नेदमन्यत्र विकेयम् ' इति, तद्विकीणतः तस्यैव वस्तुनोऽपहारः कार्यः । निषेधोऽयोग्यतामपि गमयति । यथाह योगीश्वरः— "व्यासिद्धं राजयोग्यं च विकीतं राजगामि तत् " इति ॥ १३०॥

तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्णन् दशपणान् दण्ड्यः ॥ १३१॥ ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिश्चगुर्विणीतीर्थानुसारिणां नाविकः शौल्किकः शुल्कमाददानश्च ॥ १३२॥ तच तेषां दद्यात् ॥ १३३॥

संभूय समुत्थाने वक्तव्यावशिष्टं शौल्किकं दण्डमाह । तीर्यतेऽनेनेति तरः नौकादिः । तच्छुल्काधि-कारी तरिकः । तदाह मनुः—

> "पणं याने तरे दाप्यः पौरुषेऽर्घपणं तरे । पादं पशुश्च योषिच पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डानि यत्किंचित् पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥"

इति । स यदि स्थलजं स्थलोद्भवं शुल्कं गृह्णाति, तदा दश पणान् दण्ड्यः । स्थलजं शुल्कमुक्तं तृतीयाध्याये 'स्वदेशपण्याच शुल्कांशं दशममादद्यात् ' इत्यादिना ॥ १३१ ॥ तदेवं द्विविधं शुल्कमुक्तं भवति । तदुभयशेषातिक्रमे दण्डमाह । ब्रह्मचारी उपकुर्वाणो नैष्ठिकश्च । वानप्रस्थः तृतीयाश्रमः । भिक्षः संन्यासी । गुर्विणी गर्भिणी । तीर्थानुसारी निरन्तरं तीर्थसेवी । एतेषां शुल्कमाददानो नाविकः जलशुल्काधिकारी, शौल्किकः स्थलशुल्काधिकारी च दश पणान् दण्ड्यः । अनेनैषां शुल्कं न प्राह्ममित्युक्तं भवति । तथाच स्मृत्यन्तरे—

"न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्कं न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न दूते । न भैक्ष्यलब्धे न धृतावशेषे न श्रोत्रिये प्रव्रजिते न यज्ञे ॥"

इति । गर्भिण्यां विशेषमाह मनुः--

" गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो मुनि: । त्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ "

इति ॥ १३२ ॥

तेषां ब्रह्मचारिप्रभृतीनां गृहीतमपि शुल्कं परावर्त्य दद्यात् ॥ १३३ ॥

चूते क्टाक्षदेविनां करच्छेदः ॥ १३४ ॥ उपिधदेविनां संदंशच्छेदः ॥ १३५ ॥ ग्रन्थिभेदकानां च ॥ १३६ ॥ उत्क्षेपकानां च करच्छेदः ॥ १३७ ॥

एवं संभूय समुत्थाने वक्तव्यावशिष्टो दण्डोऽभिहितः । इदानीं चूतसमाह्वये दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

" अक्षवधशराकाचैदेवनं जिह्मकारितम् । पणकीडा वयोभिश्च पदं चूतसमाह्वयम् ॥ "

इति । अक्षाः पाशाः । वधः चर्मपट्टिका । शलाकाः दन्तादिमय्यो दीर्घचतुरश्राः । आद्यशब्दात्

" काकिन्यो वर्धकाश्चेव शलाका शोप एव च । अक्षाः सबीजाः कुरुका द्यूतोपकरणानि षट् ॥"

इति स्मृत्यन्तरोक्तं प्राह्मम् । काकिन्यः कपर्दिकाः । शोपः चतुरङ्गं काष्ठादिनिर्मितं सैन्यम् । सबीजाः गुप्तबीजाः, कुरुका मुष्टयः । एतैः पणपूर्विका क्रीडा चूतम् । वयोभिः कुक्कुटादिभिः । चकारात् मेषमहिषादिभिश्च देवनं समाह्वय इति । मनुः —

" अप्राणिभियंत् कियते तल्लोके चूतमुच्यते । प्राणिभिः कियमाणस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ "

<sup>2</sup> This Sūtra omitted in ख, ग.

इति । चूतं च समाह्रयश्च चूतसमाह्रयम् । तत्र कूटाक्षदेविनां दण्डमाह । चूते पूर्वोक्तकपटविकटैरक्षादिभिये दीव्यन्ति, तेषां करच्छेदः कार्यः ॥ १३४ ॥

अन्यवञ्चनार्थं द्वित्रिसंप्रतिपत्तिहस्तचातुर्याद्यभिमतपातनं मणिमन्त्रादिना मतिवञ्चनं वा उपिधः; तेन ये दीव्यन्ति, तेपां संदंशच्छेदः । तर्जन्यङ्गुष्ठौ संदंशः; तस्य छेदः कार्यः । यत्तु योगीश्वरेण तेषां निर्वासनमुक्तम् "राज्ञा सचिहं निर्वास्याः कूटाक्षोपिधजीविनः" इति, तत् ब्राह्मणविषयम्; तस्य शारीरदण्ड-निषेधात् । चिहं श्वपदस्य । निर्वासने च विशेषमाह नारदः—

" कूराक्षदेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवासयेत् । कण्ठेऽक्षमालामासज्ज्य स ह्येषां विनयः स्मृतः ॥ "

इति । यत्तु---

" चूतं समाह्यं चैव यः कुर्यात् कारयेत वा । तान् सर्वान् घातयेद्राजा शुद्धं च द्विजलिङ्गिनम् ॥ "

इति **मनुना** चूतं निषिद्धं, तत् कूटचूतविषयं राजाविदितचूतविषयं वा वेदितव्यम् । यथाह **बृहस्पित:**—
" चूतं निषिद्धं मनुना सत्यशौचधनापहम् ।
तत् प्रवर्तितमन्यैस्तु राजभागसमन्वितम् ॥ "

इति । राजभागो राजसभिकसंप्रतिपत्त्या यावान् कृतो भवति, तावानेव । यथाह योगीश्वर:—"स सम्यक् पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्" इति । तद्वृत्तिं त्वाह स एव—

> " ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम् । गृह्णीयाद्धूर्तिकितवादितराद्दशकं शतम् ॥ "

इति । ग्लहः पणः, तस्मिन् । शतिका शतपरिमिता अधिका वा वृद्धिः लाभो यस्य, तस्मात् धूर्तकितवात् निपुणदेविनः पञ्चकं शतं शते पञ्चकम् । इतरात् अनिपुणिकतवात् पराजितात् दशकं शतं, शते दशकं सभिकः <sup>1</sup>द्यूतसभापतिः राजभागं देविनामुत्तमभागं च वृद्धिं गृह्णीयादित्यर्थः । समाह्वयस्तु द्यूतधर्मक एवेति न पृथग्विधानम् । यश्राह स एव — " एव एव विधिज्ञेयः प्राणिद्यूते समाह्वये " इति ॥ १३५ ॥

प्रसङ्गात् पुनः स्तेयदण्डमाह । <sup>2</sup>वस्तावबद्धं द्रव्यं विस्नस्योत्कृत्य वा ये अपहरन्ति, ते प्रन्थिभेदकाः; <sup>3</sup>तेषां संदंशच्छेदः ॥ १३६ ॥

ये वस्त्रपात्रादि उत्क्षिप्यापहरन्ति, ते उत्क्षेपकाः । तेषां करच्छेदः कार्यः । प्रस्तुतेऽपि करच्छेदे व्यवायान्नानुषक्त इति पुनरुपादानम् । द्वितीयापराधे करं पादं चैकं छिन्द्यात् । यथाह योगीश्वरः—

¹ राजसभापति:—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वस्त्राञ्चलबद्धं—ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तेषां संदंश to ते उत्क्षेपका: omitted in ख, ग, ट.

" उत्क्षेपक्रमन्थिभेदो करसंदंशहीनको । कार्यौ द्वितीयापराधे करपादैकहीनको ॥ "

इति । तृतीयापराधे वध एव । यथाह मनुः--

" अङ्गुली मन्थिभेदस्य छेदयेत् प्रथमे प्रहे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥ "

इति ॥ १३७ ॥

## दिवा पश्चनां वृकाचुपघाते पाछे त्वनायति पाछदोषः ॥ १३८ ॥ विनष्टपशुमूल्यं च स्वामिने दद्यात् ॥ १३९ ॥ अननु-ज्ञातां दुहन् पश्चविंशतिं कार्षापणान् ॥ १४० ॥

एवं प्रासिङ्गकं परिसमाप्येदानीं स्वामिपालिववादे दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणं त्ववयवार्थप्रसिद्धचैव सिद्धमित्यभिषेत्याह **पनुः**—

> " पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः ॥ "

इति । तत्र दोषकार्यं वक्तुं पालदोषं विविनक्ति । परानां गवादीनां दिवा दिवसे वृकाद्यपघाते वृकश्व-स्रगालादिभिरुपघाते कृते, असौ पालस्यैव दोषोऽवगन्तन्यः, यद्यसौ पालो वृकाद्यवरुद्धांस्तान् मोचियतुं न यतेत । यथाह मनु:—

> " अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति । यां प्रसद्ध वृको हन्यात् पाले तत् किल्बिषं भवेत् ॥ "

इति । वृक्तैः संरुद्धे इति वचनात् असंरुद्धानामाकस्मिकवृकाद्युपघाते न <sup>1</sup>पालदोषः । यथाह स एव---

" तासां चेदनिरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने । यामुत्प्छुत्य वृको हन्यान पालस्तत्र किल्बिषी ॥"

इति । दिवाग्रहणात् रात्री स्वामिगृह उपघाते स्वामिन एव दोषः । दिवारात्रं पाळाधीनयोगक्षेमतायां पुनः पाळस्यैव । यथाह मनुः—

> " दिवा बक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तद्गृहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेत् स्यात् पाले वक्तव्यतामियात् ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पाले---ख, ट.

विष्णुस्मृतिः

इति । वृकमहणात् व्याघादिभिरिनवार्येहते न दोषः । यथाह नारदः—

" व्याघ्रादिभिईतो वापि वज्राशनिहतोऽपि वा । न तत्र दोष: पालस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम् ॥"

इति । अनायतीत्यपि सत्यां शक्तौ । ब्रहणादिना त्वशक्तौ न दोषः । यथाह व्यासः—

" पालमहे मामघाते तथा राष्ट्रे सविभ्रमे । यत् प्रनष्टं हतं वापि न पालस्तत्र किल्बिषी ॥"

इति । स्वाशक्त्या स्वामिने चेन्निवेदयति, तदापि न दोषः । यथाह मनुः---

" विज्ञाप्य तु हृतं चौरैंन पाछो दातुमईति । यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ "

इति ॥ १३८ ॥

इदानीं दोषनिर्णयकार्यमाह । पालदोषेणोपेक्षादिना विनष्टानां पराूनां मूल्यं पशुस्वामिने पालो दद्यात् । चकारात् राजदण्डमपि । यथाह **नारदः**—

> " अव्यायच्छन्नविकोशन् स्वामिने वानिवेदयन्। वोदुमर्हति गोपस्तां विनयं चैव राजनि॥"

इति । विनयपमाणमाह योगीश्वरः—

" पालदोषविनारो तु पाले दण्डो विधीयते । अर्धत्रयोदशपणः स्वामिनो मूल्यमेव च ॥ "

इति । अत्र्यायच्छन् अयतमानः । अविकोशन् गोपान्तरमनाकारयन् । स्वामिने वानिवेदयन्नित्यनेन तन्निवेदने न मूल्यादिदानमित्युक्तं भवति । इदमपि कृतवेतने पाले । यथाह योगीश्वरः—

" यथार्पितान् परात्न् गोपः सायं प्रत्यपेयेत् तथा । प्रमादमृतनष्टांश्च स दाप्यः कृतवेतनः ॥ "

इति । वेतनं च द्वेधा--पशुवेतनं क्षीरवेतनं चेति । पशुवेतनमाह नारदः-

" गवां शताद्वत्सतरी धेनुः स्याद् द्विशते भृतिः । प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्चाष्टमेऽहनि ॥"

इति । क्षीरवेतनमाह मनुः---

" गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्यादशतो वराम् । गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात् पालेऽभृते भृतिः ॥ " इति । दशानां दोग्धीणां मध्ये उत्कृष्टामेकां प्रत्यहं दुग्ध्वा दुग्धं गृह्णीयादित्यर्थः । क्षीरशृत्यानां तु तम्मूल्यं कल्पनीयम् । न्यूनाधिकसंख्यानामप्यनयैव दिशा कल्पना । पालान्तरेऽप्ययमेव विधिरित्याह नारदः—

" अनेन सर्वपालानां विवादः समुदाहृतः । मृतेषु च विशुद्धः स्याद्वालशृङ्गादिदर्शनात् ॥ "

इति ॥ १३९ ॥

¹अननुज्ञातदोहने दण्डमाह । स्वभृत्यर्थमेव स्वाम्यननुज्ञातां दोग्धीं दुहन् पालः पञ्चविंशितं कार्षापणान् 'दण्ड्यः ' इत्यमिमस्यानुषङ्गः । स्वामिने दद्यादित्यस्यानुषङ्गे तु न्यायविरोधः ; स्वामिनो दण्डा-निषकारात्, मूल्यस्य वाधिकयेनायुक्तत्वात् । भृतिं विना त्वननुमतदोहने 'सूत्रकार्पास ' इति सूत्रोक्तो मूल्यात् त्रिगुणो दण्डो दृष्टन्यः ॥ १४० ॥

महिषी चेत् सस्यनाशं कुर्यात्, तत्पालस्त्वष्टौ माषान् दण्ड्यः ॥१४१॥ अपालायाः स्वामी ॥१४२॥ अश्वस्तूष्ट्रो गर्दभो वा॥१४३॥ गौश्चेत् तदर्धम्॥१४४॥ तदर्धमजाविकम् <sup>2</sup> ॥१४५॥

पशुभिः परसस्यनारो दण्डमाह । पालानवेक्षणेन महिष्या परसस्ये भक्षणादिना नाशिते, तस्या महिष्याः पालः अष्टौ माषान् दण्ड्यः ;

> "या नष्टा पालदोषेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत् । न तत्र गोमिनां दण्डः पालस्तद्दण्डमर्हति ॥ "

इति स्मरणात् । महिषीशब्दोऽत्र जातिवचनः । तेन महिषस्यांप्येवमेव दण्डः । यत्तु—" गोपस्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमर्हति " इति योगिस्मरणं, तत् गोवारणेन पालदोषाल्पत्वाभिप्रायेणेति मन्द्रव्यम् । तथाच **बृहस्पतिः**—

" सस्यानिवारयेद्गास्तु चीणें दोषो द्वयोर्भवेत् । स्वामी सदशमं दण्ड्यः पालस्ताडनमर्हति ॥ "

इति । यद्यपि, "यत्रोक्तो माषकैर्दण्डो राजतं तत्र निर्दिशेत्" इति कात्यायनीयपरिभाषया रजतमाषाः प्रतीयन्ते, तथापि अल्पापराधे तेषामन्याय्यत्वात् "माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः" इति नारदीयलिङ्गाच ताम्रिका एव गृह्यन्ते । वस्तुतस्तु पणषोडशोंऽशोऽत्र माषो म्राह्यः ; मन्कत्वात् ; तस्यैव च दण्डोपयोगित्वादित्युक्तं माक् ॥ १४१ ॥

<sup>1</sup> अननुज्ञात to कार्षापणान् omitted in ख, ग.

² चेत् added in क, ठ.

पालामावे त्वाह । यस्याः पुनः महिष्याः पालो नास्ति, तत्स्वाम्येव पूर्वोक्तं दण्डं दाप्यः । न तु ताड्यः ; "गोपस्ताड्यः" इति विशेषात् ॥ १४२ ॥

महिषीदण्डिवषयानन्यान्याह । अश्रीष्ट्रगर्दभाश्चेत् परसस्यं नाश्चयेयुः, तदा तत्पालोऽष्टौ माषान् दण्ड्यः, ताड्यश्च । तदभावे स्वाम्येव दण्ड्यः । यथाह योगीश्वरः—"खरोष्ट्रं महिपीसमम् " इति । तुशञ्दादश्चतरो गृह्यते ; खराश्चप्रकृतिकत्वात् । वाशब्दात् गजश्च ; "खराश्चोष्ट्रमृगेभानाम् " इति संकरी-करणसाम्यात् । यत्तु "अश्वतरगजवाजिनश्चादण्ड्याः" इति शङ्क्षस्मरणं, तत् राजकीयाश्चादिविषयम् ; "अदण्ड्या हिस्तिनोऽश्चाश्च प्रजापाला हि ते स्मृताः" इति उशनसा तेषां प्रजापालत्वेन विशेषणात् ॥ १४३॥

गौश्चेत् परसस्यं नाशयति, तदा तत्पालस्तदर्धं महिषीदण्डार्धं चतुरो माषान् दण्डनीयः । तदभावे स्वामी । दिवा भक्षणे चैतत् । रात्रौ तु पञ्च माषान् । यथाहतुः शङ्खलिखितौ—" रात्रौ चरन्ती गौः पञ्च माषान् " इति । अनेन महिष्यादीनां रात्रौ चरणे दशमाषिको दण्डः सिध्यति । यथाहतुस्तावेव— " सर्वेपामेव वत्सानां माषम् । महिषी दश । खरोष्ट्रं षोडश । अजाविकं चतुरः " इति ॥ १४४ ॥

अजाविकं चेत् परसस्यं नाशयति, तदा तत्पालस्तदर्धं गोदण्डार्धं द्वौ माषौ दण्डनीयः। तदभावे स्वामी ॥ १४५ ॥

भक्षियत्वोपविष्टेषु द्विगुणम् ॥ १४६ ॥ सर्वत्र स्वामिने

¹विनष्टसस्यमूल्यं च ॥१४७॥ पथि ²ग्रामे विवीतान्ते³ न दोषः
॥१४८॥ अनावृते च ॥१४९॥ अल्पकालम् ॥१५०॥ उत्सृष्ट⁴वृषभसृतिकानां च ॥१५१॥

अपराधिवद्दोषे दण्डद्वेगुण्यमाह । यदि पुनः परक्षेत्रे सस्यं यथेष्टं मक्षयित्वा उपविष्टाः, तदा यथे।क्तद्विगुणो दमः । सवत्सानां पुनः चतुर्गुणः ; "वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुर्गुणः" इति समरणात् । वत्सानां तु माष एव ; "सर्वेषामेव वत्सानां माषम्" इति शङ्क्षिलिष्वतस्मरणात् । यत्तु नारदेनोक्तम्—

" मार्ष गां दापयेद्दण्डं द्वौ माषौ महिषां तथा । तथाजाविकवत्सानां दण्डः स्याद्र्धमाषकः ॥ "

इति, तत् पुनःपरोहयोग्यमूलावशेषभक्षणविषयम् ॥ १४६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सस्य omitted in ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सीमान्ते—क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ग्रामे omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वृपस्ति—ठ.

उक्तदण्डिवधेः शेषमाह । सर्वत्राप्युक्तविषये यस्य क्षेत्रे यावत् सस्यं पश्चो भक्षयन्ति नाशयन्ति वा, तावत्सस्यफलम्ल्यं मध्यस्थकल्पितं क्षेत्रस्वामिने पशुस्वामी दद्यात् । न तु पालः ; भिक्षतसस्यफलस्य गोक्षीरादेः स्वामिगामित्वात् । पशुजग्धाविशष्टं च स्वयं गृह्णीयात् । यथाह नारदः—

> " गोभिस्तु भिक्षतं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमते देयं धान्यं यत् तत्र वापितम् । गोजग्धं गोमिना देयं धान्यं वै कर्षकस्य तु ॥ "

इति ॥ १४७ ॥

उक्तदण्डस्य क्षेत्रविशेषे अपवादमाह । पथि मार्गे । ग्रामे ग्राममध्ये । विवीतं तृणाद्यर्थं रक्ष्यमाणो भूभागः । तत्समीपे च यत् क्षेत्रं, तत्राकामतो भक्षितेऽपि सस्ये, स्वामिपालयोर्न दोषः । दोषामावेन च दण्डमूल्यदानयोर्निवृत्तिः । यथाह नारदः—

" म्रामोपान्तेषु यत् क्षेत्रं विवीतान्ते महापथे । अनावृतं च तन्नारो न पालस्य व्यतिक्रमः ॥ "

इति ॥ १४८ ॥

किंच आर्वृतिशून्ये क्षेत्रे चाकामतः सस्यमक्षणे न दोषः । यथाह मनुः---

" तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्चवो यदि । न तत्र प्रणयेद्दण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ "

इति । वृतिं चाह नारदः----

" वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो नावलोकयेत् । न लङ्घयेत् पशुर्नाश्चो न भिन्दाद्यां च सूकरः ॥ "

इति । अनावृत इति वचनात् वृतियुक्तस्य भक्षणे तु दोषोऽस्त्येव । यथाह नारदः--

" उत्क्रम्य तु वृतिं यः स्यात् सस्यघातो गवादिभिः । पालः शास्यो भवेत् तत्र स चेच्छक्त्या न वारयेत् ॥"

इति ॥ १४९ ॥

किंच अल्पकालं मासमात्रभक्षणे न दोषः। यथाहतुः शङ्खलिस्वितौ—"मासे त्वदण्डः" इति ॥ १५०॥

पशुविशेषेष्वपवादमाह । उत्सृष्टाः वृषोत्सर्गादिविधिना देविपत्राद्यर्थम् । वृषमो महोक्षः गवां सेक्ता । सूतिका अनिर्देशाहा प्रसूता पशुस्त्री । एतेषां परसस्यमक्षणेऽपि न दोषः । चकारात् आगन्तुकादीनां च । यथाह मनुः—

### विष्णुस्मृतिः

" अद्रुख्या हिन्तिनो ह्यश्वाः प्रजापाला हि ते स्मृताः । अद्रुख्यो काणकुण्ठो च ये शश्वत् कृतलक्षणाः ॥ अद्रुख्यागन्तुकी गौश्च सृतिका वाभिसारिणी । अद्रुख्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव च ॥"

इति । यद्यप्युत्सृष्टानां स्वामिपालरहितत्वात् दण्डे। न संभवति, तथापि "विपालं वन्धयेत् पशुम् " इति मनूक्तवन्धनरूपपशुदण्डाभाववोधनार्थमुपादानम् । तदेतत् स्पष्टीकृतं मनुनैव—

" अनिर्दशाहां गां स्तां वृषान् देवपश्स्तथा । सपालान् वा विपालान् वा अदण्ड्यान् मनुरत्रवीत् ॥ "

इति विपालानामद्ञ्ञ्यत्वमभिद्धता । एतेन दृष्टान्तार्थमुत्सृष्टोपाद्।नमिति निरस्तम् ॥ १५१ ॥

# यस्तृत्तमवर्णान् दास्ये नियोजयेत् तस्योत्तमसाहसो दण्डः ॥ १५२ ॥ त्यक्तप्रवज्यो राज्ञो दास्यं कुर्यात् ॥ १५३ ॥

एवं स्वामिपालविवादे दण्डोऽभिहितः। इदानीमभ्युपेत्याशुश्रृषायां दण्डं प्रस्तौति। तल्रक्षणमाह नारदः—

> " अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अशुश्रूषाभ्युपेत्यैतद्विवादपदमुच्यते ॥ "

इति । स्वीकृत्याकरणं सेवाया इत्यर्थः । तत्रैकोनविंशतिप्रकाराः सेवकाः । तेषां चत्वारः शुश्रूषकाः । पञ्चदश दासाः । सर्वेऽप्यस्वतन्त्राः । तत्राद्याः शुभकर्मकराः । इतरे अशुभकर्मकरा इति । तदाह नारदः—

" शुश्रूषकः पञ्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपञ्चकाः ॥ शिष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुर्थस्त्विधकर्मकृत् । एते कर्मकरा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्वतन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः । अशुभं दासकर्मोक्तं शुभं कर्मकृतां स्मृतम् ॥ गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम् । अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उत्तमवर्ण— ठ.

इति । वेदिविद्यार्थी शिप्यः । शिल्पिविद्यार्थी अन्तेवासी । भृत्या कर्मकरो भृतकः । कर्मकराधिष्ठाता अधिकर्मकृत् । भृतकोऽपि त्रिविधः—

" उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवलः । अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो भृतः ॥ "

दासास्तु,

"गृहजातस्तथा कीतो रुब्धो दायादुपागतः । अनाकारुभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्चर्णाद्युद्धपाप्तः पणे जितः । तवाहमित्युपगतः प्रवज्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासस्तु विज्ञेयस्तथेव बडबाहृतः । विकेता चारमनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥"

इति । गृहे जातो दास्याम् । क्रीतल्ब्बी प्रसिद्धी । दायादागतः रिक्थल्ब्धः । अनाकालभृतः दुर्भिक्षपोषितः । आहितः वन्धकीकृतः । ऋणमोचितयुद्धजितपणजिताः प्रसिद्धाः । 'तवाहं दासः' इति वादी । प्रव्रज्याप्रच्युतः । कृतः भृतिदानेन । भक्तेन भोजनेन दासः । बडबा गृहदासी; तदर्थदासः । आत्मविकेता प्रसिद्धः । एतेरव निमित्तैः दास्योऽपि पञ्चदशप्रकारा भवन्ति । तदेवं दास्ये विवाद वर्णव्यवस्थातिकमे दण्डमाह । यस्तु व्योद्धत्येनोत्तमवर्णान् ब्राह्मणादीनधमवर्णः क्षत्रियादिः दास्ये अशुभक्रमकरणे नियोजयेत्, तस्योत्तमसाहसो दण्डः कार्यः । अनेनानुलोम्येनैव दास्यव्यवस्था दर्शिता । यथाह नारदः—

" वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । राजन्यवैश्यशूद्धाणां त्यजतां हि स्वतन्त्रताम् ॥"

इति । स्वातन्त्र्यत्यागो नाम दास्यम् । आनुरुोम्यं साजात्यस्याप्युपरुक्षणम् । यथाह कात्यायनः---

" क्षत्रविट्छूद्रवर्णास्तु समवर्णः कदाचन । कारयेदासकर्माणि ब्राह्मणं न बृहस्पतिः ॥ "

इति । ब्राह्मणस्य समवर्णेऽपि दास्यं नेत्याह नारदः—" समवर्णोऽपि विप्नं तु दासत्वं नैव कारयेत्" इति । यदि पुनः स्वेच्छया किंचित् हीनं कर्म करोति, तथाप्यशुभं कर्म न कुर्यादित्याह स एव—

> " शीलाध्ययनसंपन्ने तदूनं कर्म कामतः । तत्रापि नाशुमं किंचित् प्रकुर्वीत द्विजेत्तमः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उत्तमवर्णान् दास्ये अग्रुमकर्मणि नियोजयेत्—ग.

इति । आनुस्रोम्येऽपि बसाद् दास्यकरणे दण्डमाह मनुः—

" दास्यं तु कारयेल्लोभाद् ब्राह्मणः संस्कृतान् द्विजान् । अनिच्छातः प्रभुत्वेन राज्ञा दण्डचः शतानि षट् ॥ "

इति । संस्कृतत्विवशेषणात् वात्यानामनिच्छतामपि दास्यं करणीयं गम्यते । यथाह नारदः—

" वर्णानां प्रातिलोम्येन न दासत्वं विधीयते । स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र दारवद्दासता मता ॥ "

इति ॥ १५२ ॥

स्वधर्मत्यागिनः प्रातिलोग्येनापि दास्याप्राप्तौ अपवादमाह । त्यक्ता प्रव्रज्या संन्यासो येनासौ । स राज्ञो यावज्जीवं दास्यं कुर्यात् , यदि प्रायिश्चित्ते न प्रवर्तते । यथाह योगीश्वरः—'' प्रव्रज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकः '' इति । प्रव्रज्यावसित इत्यस्य ''वर्णानामानुलोग्येन दास्यं न प्रतिलोमतः '' इत्युत्तराधेनापवाद इति सिद्धम् । ततश्च प्रव्रज्यावसित इति सामान्योपादानेऽपि दास्यं क्षत्रियवैश्ययोरेव ; न ब्राह्मणस्य । यथाह कात्यायनः—

" प्रत्रज्यावसिता ये तु त्रयो वर्णा द्विजातयः । विवासं कारयेद्विपं दासत्वं क्षत्रवैश्ययोः ॥ "

इति । विवासं कारयेत् ; अङ्कयित्वा प्रवासयेदित्यर्थः ;

" पारित्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्कयित्वा तं राजा शीव्रं प्रवासयेत् ॥ "

इति दक्षस्मरणात्। अनेन प्रत्रज्यावसितस्य यावज्जीवदास्यश्रवणात् अन्येषां दासत्वविमोक्तोऽस्तीत्युक्तं भवति । तदाह योगीश्वरः—

> " बलाद् दासीकृतश्चोरै विकीतश्चापि मुच्यते । स्वामिप्राणपदो भक्तत्यागात् तन्निष्कयादपि ॥ "

इति । स्वामिप्राणरक्षणं सर्वेषां साधारणं दास्यविमोककारणम् । यथाह नारदः—

" यश्चेषां स्वामिनं कश्चिन्मे चयेत् प्राणसंशयात् । दासत्वात् स विमुच्येत पुत्रलामं लमेत वा ॥ "

### इति । दास्यविमोकप्रकारस्तेनैवोक्तः—

" स्वं दासिमच्छेद्यः कर्तुमदासं प्रीतमानसः । स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्द्यात कुम्भं सहाम्भसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्यद्भिरवाकिरेत् । अदास इति चोक्त्वा त्रिः पाङ्मुखं तमवास्रजेत् ॥ "

इति । दासीत्वविमोके विशेषमाह स एव---

" स्वां दासीं यस्तु संगच्छेत् प्रस्ता च भवेत् ततः । अवीक्ष्य बीजं कार्या स्याददासी सान्वया तु सा ॥ "

इति । बीजमवीक्ष्य ; हेतुमनपेक्ष्येवेत्यर्थः ।

एवं दासदण्डें। दिश्यदण्डस्तु—" शिष्यशिष्टिरवधेन । अशक्तो रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम् । अन्येन व्रन् राज्ञा शास्यः " इति गौतमेनाभिहितः । अन्तेवासिनं प्रकृत्याह नारदः—

" स्वं शिल्पमिच्छन्नाहर्तुं बान्धवानामनुज्ञया । आचार्यस्य वसेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम् ॥ आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् । न चान्यत् कारयेत् कर्म पुत्रवच्चैनमाचरेत् ॥ यस्तु न प्राह्येच्छिल्पं कर्माण्यन्यानि कारयेत् । प्राप्तुयात् साहसं पूर्वं तस्माच्छिष्यो निवर्तते ॥ शिक्षयन्तमदुष्टं च यस्त्वाचार्यं परित्यजेत् । बलाद्वासियाच्यः स्याद्वधवन्धौ च सोऽर्हति ॥ शिक्षतोऽपि कृतं कालमन्तेवासी समाप्नुयात् । तत्र कर्म च यत् कुर्यादाचार्यस्यैव तत्फलम् ॥"

इति । वधोऽत्र कशादिताडनम् । कृतं कालम् ; परिभाषितं कालम् । तत्फलं, कर्मफलम् ॥ १५३ ॥

भृतकश्चापूर्णे काले भृति त्यजन् सकलमेव मृत्यं दचात् ॥ १५४ ॥ राज्ञे च पणदातं दचात् ॥ १५५ ॥ तद्दोषेण यद्विनद्दयेत् तत् स्वामिने ॥ १५६ ॥ अन्यत्र दैवोपघातात् ॥ १५७ ॥

इदानीं भृतकदण्डाभिधानेन वेतनादाने दण्डं प्रस्तौति । तस्रक्षणमाह नारदः—

" भृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः ।

वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम् ॥ "

इति । तत्र दण्डापराधं विवेचयंस्तत्फलमाह । पूर्वोक्तलक्षणिस्त्रविधोऽपि मृतकः अपूर्णे काले यावान् काले दिनपक्षमासादिः पूर्वमभ्युपेतः, तस्मिन्नपूर्णे भृतिसाधनं कर्म पूर्वाभ्युपगतमारब्धमनारब्धं वा स्वदर्पेण त्यजन् <sup>1</sup>अकुर्वन् , यावदभ्युपगतं, तावत् सकलमेव मूल्यं वेतनं स्वामिने दद्यात् । इदमभ्युपगतेऽगृहीते च वेतने । गृहीते तु द्विगुणं दद्यात् । यथाह योगीश्वरः—

> " गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् द्विगुणमावहेत् । अगृहीते समं दाप्यो भृत्यै रक्ष्य उपस्करः ॥ "

इति । चकारात् विष्नकृदपि । यथाह रुद्धमनुः---

" यः कर्मकाले संप्राप्ते न कुर्याद्विन्नमाचरेत् । तद्भृत्यो न्यस्तकार्यः स्यात् प्रदाप्यो द्विगुणं भृतम् ॥ "

इति । विष्नः, अन्यस्यापि तत्कर्तुः प्रतिषेधः । इदमपि गृहीतवेतने । स्वामिने दानविधिनैव स्वभृतिहानिरर्थत एवोक्ता । तदाह नारदः---

> " कालेऽपूर्णे त्यजन् कर्म भृतो नांशमवाप्नुयात् । स्वामिदोषादपकामन् यावत्कृतमवाप्नुयात् ॥ "

इति । अंशः भृतेः । अथवा अभ्युपगतां भृतिं दत्त्वा अनारब्धमारब्यं वा कर्मेत्र बलात् कारयितव्य इत्याह स एव----

> " कर्माकुर्वन् प्रतिश्रुत्य कार्यो दत्त्वा बलाद् भृतिम् । कर्मारम्भं तु यः कृत्वा सिद्धिं नैव तु कारयेत् । बलात् कारयितव्यः स्यादकुर्वन् दण्डमर्हति ॥ "

### इति । इदमप्यनाते ;

" भृतोऽनातों न कुर्याचो दर्पात् कर्म यथे दितम्। स दण्ड्यः कृष्णलानष्टौ न देयं तस्य वेतनम्॥"

इति मनुसारणात् । आर्तस्तु स्वास्थ्यानन्तरं तत कर्म कृत्वैव भृतिं रुभेतेत्य।ह स एव

" <sup>2</sup>आर्तस्तु कुर्यात् स्वस्थः सन् यथामाषितमादितः। स दीर्घस्यापि कालस्य स्वं लभेतैव वेतनम्॥"

### इति ॥ १५४ ॥

दण्डमाह । स्वीकृतं कर्माकुर्वन् भृतको राज्ञे दण्डरूपेण पणशतं दद्यात । यथाह वृद्धमनुः— '' प्रतिश्रुत्य न कुर्योद्यः स कार्यः स्याद्धलादिषि । स चेन्न कुर्यात् तत् कर्म प्राप्नुयाद् द्विशतं दमम् ॥''

<sup>1</sup> अकुर्वन् omitted in ख, ग, छ, ट.

इति । यतु "स दण्ड्यः कृष्णलानष्टौ " इति मानवं, तत् परित्यक्तस्य पुनःकरणविषयमेव । कृष्णलाश्च राजताः ॥ १५५ ॥

अन्यत्रापि दण्डदानमाह । तस्य भृतकस्य देषेण प्रमादादिना यत् भाण्डं विनश्येत् , तत् मूल्यादिद्वारेण स्वामिने भृतको दद्यात् ॥ १५६ ॥

कचिद्पवादमाह । दैविकात् राजकाद्वा यो भाण्डे प्रधातः, तत्र तन्मूल्यादि न दद्यात् । यथाह योगीश्वर:--- " अराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः " इति ॥ १५७ ॥

स्वामी चेत् भृतकमपूर्णे काले जह्यात, तस्य सर्वमेव मूल्यं - दद्यात्॥ १५८॥ पणकातं च राजनि॥ १५९॥ अन्यत्र भृतक-दोषात्॥ १६०॥

यः पुनः स्वामी कर्मात्यजन्तं भृतकमपूर्णे काले त्याजयित, स तस्य परिकल्पितं मृल्यं वेतनं सर्वमेव दद्यात् । इदमर्धकरणे । अन्यत्र तु सप्तमादिभागम् । यथाह योगी थरः---

> " प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संत्यजन् । भृतिमर्धपथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि वा "

इति । त्यक्तृत्याजकयोरुभयोरप्येतत् तुल्यमेव, वाशब्दश्रवणात् । ततश्च प्रकान्ते कर्मणि यस्त्यजति स भृतिसप्तमांशं दत्त्वा त्यजेत् । यो वा त्याजयित सोऽपि तावद्दत्त्वा त्याजयेत् । एवमग्रेऽपि ॥ १५८ ॥

स्वामिदण्डमाह । अपूर्णे काले भृतकत्याजयिता स्वामी राजिन पणशतं दण्डं दद्यादित्यर्थः ॥१५९॥ अस्यापवादमाह । यदि भृतकस्य चौर्यकौर्यादिदोषो न स्यात् , तदा दण्डं दद्यादित्यर्थः ॥ १६० ॥

<sup>1</sup>यः कन्यां पूर्वदत्तामन्यस्मै दद्यात्, स चौरवच्छास्यः ॥ १६१ ॥ वरदोषं विना ॥ १६२ ॥ निर्दोषां परित्यजन् ॥ १६३ ॥ <sup>3</sup>पत्नीं च ॥ १६४ ॥

अथ स्त्रीपुंधर्मे वक्तव्यावशिष्टं दण्डमाह । यः पुनः पूर्वमन्यस्मै वाचा दत्तां कन्यामन्यस्मै दद्यात् , स चौरदण्डेन स्त्रीहरणनिमित्तेन वधेन शास्यः। यथाह मनुः--

> '' पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमईति ॥ "

इति ॥ १६१ ॥

### विष्णुस्मृतिः

अस्यापवादमाह । यदि उन्मादादिदेषा वरे न भवेयुरित्यर्थः । तानाह नारदः—

" उन्मत्तः पतितः क्लीबो दुर्भगस्त्यक्तबान्धवः । कन्यादोषाश्च ये पूर्वे चैव देवगणो वरे ॥ "

इति । दीर्घकुत्सितरोगादयः कन्यादोषाः । दोषं विनेति वचनात् सदोषवरत्यागे न दण्डः ; "दत्तामपि हरेत् पूर्वाच्छ्रेयश्चेद्वर आव्रजेत् " इति योगिस्मरणात् । पूर्वात् , दुष्टात् । तथाच नारदः—

" दत्त्वा <sup>1</sup>न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति ताम् । अदुष्टश्चेद्वरो राज्ञा स दण्ड्यश्चीरदण्डवत् ॥ "

इति ॥ १६२ ॥

वरं प्रत्याह । यो निर्दोषां कन्यां वाचा प्रतिगृह्यापि त्यजित, स चौरवत् शास्यः । यथाह नारदः—
" प्रतिगृह्य तु यः कन्यामदुष्टामुत्सृजेन्नरः ।
विनेयः स त्वकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्वहेत् ॥ "

इति । विनयमप्याह स एव—" अदुष्टां परिगृह्यापि त्यजन्नुत्तमसाहसम् " इति । निर्दोषामिति वचनात् सदोषापरित्यागे न दण्डः । यथाह मनुः—

" विधिवत् परिगृह्यापि त्यजेत् कन्यां विगर्हिताम् । व्याधितां विपदुष्टां वा छन्नना चोपपादिताम् ॥ "

इति । विशेषतो देशकुलादिदोषेण गहिंताम् , असाध्यव्याध्युपसृष्टां, विप्रदुष्टां प्रतिलोमादिभुक्ताम् ; छद्मना, अन्यप्रदर्शनेनान्यदानादिना । तादशीं पाणिब्रहणादिविधिना प्रतिगृह्यापि धर्मकार्योपभोगयोस्त्यजेत् इति ॥ १६३ ॥

²पतिं प्रत्याह । य एवादुष्टकन्यापरित्यागे वरस्य दण्डः, स एवादुष्टां पत्नीं विवाहसंस्कृतामपि परित्यजत इति । यथाह नारदः-—

> " अनुकूलामदुष्टां च दक्षां साध्वीं प्रजावतीम् । त्यजन् भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ "

इति । भूयसा, उत्तमसाहसेन । अवस्थाप्यः ; तस्यामेव । तदशक्तौ योगीश्वरः---

" आज्ञासंपादनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम् । त्यजन् दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥ "

इति । चतुर्थ्यर्थे षष्ठी । तेन तृतीयांशासंभवे भरणमात्रमित्यर्थः ॥ १६४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कान्ताय—ख, ग, छ.

अजानानः प्रकाशं यः परद्रव्यं क्रीणीयात्, तन्न तस्य न दोषः॥१६५॥ स्वामी द्रव्यमाप्नुयात्॥१६६॥ यद्यप्रकाशं हीनमूल्यं च क्रीणीयात्, तदा केता विकेता च चौरव-च्छास्यौ॥१६७॥

अथास्वामिविकये दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः---

" निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं स्टब्धापहृत्य च । विकीयतेऽसमक्षं यत् स ज्ञेयोऽस्वामिविकयः ॥ "

इति । तत्र दण्डाभिधानायापराधं विविनक्ति । यः 'परद्रव्यमयमिदं¹ विक्रीणीते ' इत्यजानन् प्रकाशमनेक-जनसमक्षं परद्रव्यं परेण विक्रीयमाणमपि क्रीणीयात्, तादृशे क्रये न क्रेतुद्रिषः । प्रकाशो विणग्वीध्यादेरुप- लक्षणम् । यथाह मरीचिः—

" विणग्वीथीपरिगतं विज्ञातं राजपूरुषैः । दिवा गृहीतं यत् केता स शुद्धो लभते धनम् ॥"

इति ॥ १६५ ॥

दोषाभावोक्तिर्दण्डाभावाय ; न पुनः क्रोतद्रव्यप्राप्तये इत्याह । क्रीतद्रव्यस्वामी परिक्रीतं स्वं द्रव्यं केनुः सकाशात् अवाप्नुयात् , यद्यसौ विकेतारं न दर्शयति । दर्शिते तु तस्मिन् न केताभियोज्यः, किंतु तस्मादेव । यथाह बृहस्पतिः—

" मूले समाहते केता नाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥ "

इति । इदमुपलक्षणम् । केता मूल्यं नृपो दण्डं चाप्नुयात् । यथाह योगीश्वरः—

" विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम् । केता मूल्यमवामेति तस्माद्यस्य विकयी ॥"

इति । शुद्धिः ; केतुरिति शेषः । यतु "स शुद्धो लभते धनम्" इति, तत्र धनं मूल्यमित्यर्थः । यदि पुनरसंनिहितो विकेता, तदा तदानयनाय कालो देयः ;

> " प्रकाशं वा क्रयं कुर्यान्मूलं वापि समर्पयेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तत्राध्वसंख्यया ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अयं omitted in ख, छ.

इति कात्यायनस्मरणात्। यदि पुनस्तमाहर्नुं न शकोति, तदा क्रयमेव साक्ष्यादिभिः साधयेत् स्वचौर्यभ्रमनिरासाय; "असमाहार्यमूल्स्तु क्रयमेव विशोधयेत्" इति स्मरणात्। यदा पुनः क्रयं मूलं चोभयमपि न शोधयति, तदा स एव दण्ड्यः;

" अनुपस्थापयन्मूलं क्रयं चाप्यविशोधयन् । यथामियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ "

इति कात्यायनसरणात्। यदा त्वपरिचयादेव न मूलं दर्शयति, साक्षिभिस्तत्र क्रयं शोधयति, तदा त्वर्धं मूल्यं केता लभते ;

"अविज्ञाताश्रयात् कीतं विकेता यत्र वा मृतः। स्वामी दत्त्वार्धमूल्यं तु प्रगृह्णीत स्वकं धनम्॥"

इति बुहस्पितसरणात् ॥ १६६ ॥

प्रकाशादिविशेषणप्रयोजनमाह । यदि पुनरप्रकाशमेकान्ते गृहीतम् ; अल्पीकृतं मूल्यं यस्यां कियायाम् , बहुमूल्यमल्पमूल्येनेति यावत् ; तथा वा यः प्रकीणीयात् , असौ केता विकेता चोमाविष चौरवत् शास्यौ । चकारात् हीनकयादेर्महणम् । यथाह योगीश्वरः—

" स्वं लभे गान्यविकीतं केतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ "

इति । हीनात् , पण्यसंभवहीनात् ; न त्वागमहीनात् , पकरणलब्धत्वात् तस्यार्थस्य। वेलाहीने ; राज्यादौ ॥१६७॥

गणद्रव्यापहर्ता विवास्यः ॥ १६८ ॥ तत्संविदं यश्च लङ्घयेत् ॥ १६९ ॥ निक्षेपापहार्यर्थवृद्धिसहितं धनं धनिकस्य दाप्यः ॥१७०॥ राज्ञा चौरवच्छास्यः ॥ १७१ ॥ यश्चानिक्षिप्तं निक्षिप्तमिति ब्रूयात् ॥१७२ ॥

संविद्वचितकमे दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणं व्यतिरेकमुखेनाह नारदः—
" पाषण्डनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते ।
समयस्यानपाकमे तद्विवादपदं स्मृतम् ॥ "

इति । पाषण्डाः प्रत्रज्यावसिताः । नैगमाः नानापौरसमूहाः । अदिशब्दात् श्रेणिगूगादीनां ग्रहणम् । यथाह कात्यायनः—

'' नानापौरसमृहस्तु नैगमाः संप्रकीर्तिताः । नानायुधधरा त्राताः समवेतास्तु कीर्तिताः ॥

#### पञ्चमोऽध्यायः

समूहो विणगादीनां पूगः स परिकीर्तितः ।
प्रत्रज्याविसता ये तु पाषण्डास्त उदाहृताः ॥
ब्राह्मणानां समूहस्तु गणः स परिकीर्तितः ।
शिल्पोपजीविनो ये तु श्रेणयस्ते प्रकीर्तिताः ॥
आईतसौगतानां तु समूहः संघ उच्यते ।
चण्डालश्चपचादीनां समूहो गुल्म उच्यते ॥
गणाः पाषण्डपूगाश्च त्राताश्च श्रेणयस्तथा ।
समूहस्थाश्च ये चान्ये वध्यांस्त्वाह बृहस्पतिः ॥
चातुर्विण्यस्य या सूतिः स्वस्वजातिसमुद्भवा ।
यस्य धर्मः सदा रक्ष्यः सा जातिः परिकीर्तिता ॥"

इति । एतेन नैगमादिशब्दानां पाशुपतादिपरत्वेन व्याख्या प्रत्याख्याता । एतेषां समयस्य व्यतिक्रमो विवादपदिमत्यर्थः । पाषण्डाद्यपन्यासस्तेषां समयमात्रमूळकत्वेन तत्प्राधान्यात् । वस्तुतस्तु त्रैविद्यवृद्धानामपि सभापपादिनिर्माणैकमत्यस्य व्यतिक्रमो विवादपदं भवत्येव । तत्र गणद्रव्यापहारे दण्डमाह । गणो ब्राह्मण-समूहः ; तदर्थं राजादिपेषितं द्रव्यं गणद्रव्यम् । तस्याप्यपहर्ता । तथा तत्समानधर्मतया सभाप्रपादिनिर्माणाय ऐकमत्येन प्रवृत्तैः बहुभिरेकीकृतं द्रव्यं गणद्रव्यम् । तस्याप्यपहर्ता स्वराष्ट्रात् 1राज्ञा विवास्यः ॥ १६८ ॥

संविद्वग्रतिकमे दण्डमाह । तस्य गणस्य संविदं समयं यो रुङ्घयेत् अतिकामेत्, सोऽपि विवास्यः । यथाह मनुः—

> " यो प्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेन्नरो लोभात् तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥"

इति । विवासनं च सर्वस्वमपहृत्य करणीयम् । यथाह योगीश्वरः— "गणद्रव्यं हरेचस्तु संविदं लङ्घयेच यः । सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विपवासयेत् ॥"

### इति । संविल्रक्षणं चाह बृहस्पतिः---

" प्रामश्रेणिगणानां च संकेतः समयक्रिया । बाधाकाले तु सा कार्या धर्मकार्ये तथैव च ॥ वाटचौरभये बाधाः सर्वसाधारणाः स्मृताः । तत्रोपशमनं कार्ये सर्वेनैंकेन केनचित् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> राज्यात्—ख, ग.

### विष्णुस्मृति:

सभाप्रपादेवगृहतटाकारामसंस्कृतिः । तथानाथदरिद्राणां संस्कारो यजनिक्रया ॥ कुलायनं निरोधश्च कार्यमस्माभिरंशतः । यत्रैवं लिखितं पत्रे धर्म्या सा समयिक्रया ॥ "

इति । वाटचौरादिभयापनयनार्थमुपायकरणमेका संवित् । अपरा सभापपाद्यर्थमिति । यजनिक्रया याग-करणम् । कुलायनं दुर्भिक्षादिपीडितसमूहपरिपालनम् । निरोधस्तस्यैव यावत्युभिक्षं धारणमित्यादि । एवं राजादि-कृतापि 'अस्मद्राष्ट्रेष्वागन्तुक उपेक्षितो मा भूत्' इत्यादिः । तदुपेक्षिणां दण्डमाह बृहस्पतिः—

> " तत्र भेदमुपेक्षां वा यः कश्चित् कुरुते नरः । चतुःसुवर्णाः षण्निष्कास्तस्य दण्डो विधीयते ॥ "

इति ॥ १६९ ॥

अथ प्रसङ्गात् निक्षेपसंविदतिक्रमे दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारदः—

" असंख्यातमविज्ञातं समुद्रं यन्निधीयते । तज्जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥ "

इति । तत्र निक्षेपहारिणं प्रत्याह । रूपसंख्याप्रदर्शनेन परहस्तनिक्षिप्तं द्रन्यं निक्षेपः । तं योऽपहरति याच्यमानो यदि न प्रयच्छति, असावर्थस्य निक्षेपद्रव्यस्य यावती वृद्धिः, तया सहितं निक्षिप्तं धनं धनिकस्य राज्ञा दाप्यः । अपहारो नाशोपभोगयोरुपलक्षणम् । यथाह बृहस्पतिः—

" भेदेनोपेक्षया न्यासं गृहीत्वा यदि नाशयेत्। याच्यमानो न दद्याद्वा दाप्यस्तत् सोदयं भवेत्॥"

इति । भेदोऽत्र स्वधनादन्यत्र स्थापनम् । योगीश्वरोऽपि—"आजीवन् स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम् " इति ।

ृ वृद्धिप्रमाणं चाह 🛮 कात्यायन:----

" निक्षेपं वृद्धिरोषं च कयं विकयमेव च । याच्यमानं न चेदद्याद्वर्धते पञ्चकं शतम् ॥ "

इति । नाशोऽपि दैवराजकृताद्विना । यथाह कात्यायनः—

" अराजदैवकेनापि निक्षिप्तं यत्र नाशितम् । महीतुः समभाण्डेन दातुर्नष्टं तदुच्यते ॥ "

#### पञ्चमोऽध्यायः

इति । यदि प्रहीतुस्तत्र कौटिल्यं न स्थात्; "न चेत् तिज्ञिक्षकारितम् " इति नारदस्सरणात् । दाने विशेषमाह व्यासः—

" मिक्षिते सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षिते । किंचिदूनं प्रदाप्यः स्याद् द्रव्यमज्ञाननाशितम् ॥ "

इति । अपहृते तु अवृद्धिकमेव दापयेत् । यथाह बृहस्पतिः---

" गृहीत्वापहृतो यश्च साक्षिभिः शपथेन वा । विभाव्य दापयेन्न्यासं तत्समं विनयं तथा ॥ "

इति । न्यासमिति वचनान्न वृद्धिः । तथा याचितन्यासस्य नारोऽपि मूलमेव देयम् । यथाह व्यासः---

" याचनानन्तरं नारो दैवराजकृतेऽपि सः । यहीता प्रतिदाप्यः स्यान्मूलमात्रं नृपेण हि ॥ "

इति । दण्डस्तु तत्समः । "श्रेषश्चेन्मार्गितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम् " इति योगिस्मरणात् । निक्षेपविधिमन्यत्राप्यतिदिशति नारदः—

> " एष एव विधिर्देष्टो याचितान्वाहितादिषु । शिल्पिषूपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥ "

इति । याचितम् ; याचित्वा आनीतमलंकारादि । अन्यस्मै दातुमन्यहस्तेऽपिंतमन्वाहितम् । शिल्पिषु स्वर्णकारादिषु अलंकारकरणार्थं यत् दत्तम् । संपुटादिपिहितमदिशितस्वरूपमुपनिधिः । गृहस्वामिपरोक्षं परगृहे निक्षिप्तं न्यासः । परस्परं निक्षिप्तं द्रव्यं प्रतिन्यासः । आदिशब्दात् क्रयादीनां प्रहणम् । यथाद् कात्यायनः—

" क्रयः प्रोपितनिक्षिप्तं बन्धान्वाहितयाचितम् । वैश्यवृत्त्यर्पितश्चैव योऽर्थस्तूपनिधिः स्मृतः ॥ "

इति । क्रीत्वा तथैव विकेतृहस्ते स्थापितं 'कालान्तरे नेष्यामि इति क्रयः । प्रोषितनिक्षिप्तं प्रवसता निक्षिप्तम् । बन्धः बन्धकीकृतम् । अन्वाहितम् अन्यहस्तेनान्यसौ प्रेषितम् । वैश्यवृत्त्यर्पितं वाणिज्यार्थे निहितम् ॥ १७० ॥

दण्डमाह । निक्षेपाद्यपहर्ता राज्ञा चौरवत् दण्डनीयः । चौरदण्डोऽत्र वधः ;

" उपधाभिश्च यः कश्चित् परद्रव्यं हरन्तरः । ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैवधैः ॥ " इति मानवात् । याचितादिषु पूर्वसाहसं दण्ड्यः । यथाह मत्रयः—

" यो याचितकमादाय न दद्याद्विनयं ब्रुवन् ।

स निगृह्य तथा दाप्यो दण्ड्यो वा पूर्वसाहसम् ॥ "

इति । वा चार्थे ॥ १७१ ॥

दण्डातिदेशमाह । यः पुनरुपनिधिमनिधायैव मिथ्यैव 'निहितम्' इति ब्रूयात् , सोऽपि चौरवत् शास्यः । यथाह मनुः—

> " यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते । तानुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ दण्डं च तत्समम् ॥ "

इति । चकारात् संख्यापरिमाणाद्यनृतवादी च । यथाह स एव----

" निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधौ । तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन् दण्डमर्हिति ॥ "

इति । कुरुं साक्षिणः । साक्ष्यभावे तु बृहस्पतिः—

" रहो दत्ते निधौ यत्र विसंवादः प्रजायते । विभावकं तत्र दिव्यमुभयोरपि च स्मृतम् ॥ "

इति । उभयोरपीत्यनेन ऐच्छिको विकल्पो ध्वनितः । उभयोरनृतवादित्वे दण्डमाह मनुः---

" निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च । सर्वेरुपायैरन्विच्छेच्छपंथेश्चेव वैदिकैः ॥ "

इति । दण्डश्च पूर्वोक्त एव ; " ताबुभौ चौरवच्छास्यौ " इत्यनुषङ्गात् ॥ १७२ ॥

# सीमाभेत्तारमुत्तमसाहसं दण्डियत्वा पुनः सीमां कारयेत्।। १७३॥

अथ सीमाविवादे दण्डं प्रस्तौति । सीमा मर्यादा । सा पञ्चविधा—जनपदसीमा, ग्रामसीमा, नगरसीमा, क्षेत्रसीमा, गृहसीमा चेति । तदाह बृहस्पतिः—"ग्रामक्षेत्रगृहादीनां सीमावादं निबोधत " इति । आदिशब्दात् देशनगरयोः; "ग्रामसीमासु च तथा तद्वन्नगरदेशयोः" इति कात्यायनीयात् । सा च यथासंभवं पञ्चलक्षणा । यथाह नारदः—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लिङ्गान्वितां added in ख, ग, ट.

#### पञ्चमोऽध्यायः

" ध्वजिनी <sup>1</sup>मित्स्यनी चैव नैधानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पश्चविधा स्मृता ॥ "

इति । ध्वजिनी वृक्षादिरुक्षिता । <sup>1</sup>मित्स्यनी जलिङ्कान्विता । नैधानी निखाततुषाङ्गारादिमती । स्यवर्जिता उभयवादिसंप्रतिपत्तिकृता । पञ्चमी चिद्दाद्यभावे <sup>2</sup>राजाज्ञानिर्मिता । तत्र सीमाभेददण्डमाह । तान्याह **मनु:**—

" सीमावृक्षांस्तु कुर्वीत न्यमोधाश्वत्थिकंशुकान् । शाल्मलीसालतालांश्च क्षीरिणश्चेव पादपान् ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् । सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ अञ्चनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान् भस्मकपालिकाः । करीषिष्ठकाङ्गारशर्करावालुकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाद् भूमिन भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ "

अप्रकाशानि ; कुम्भेषु निक्षिप्य निखातानि ; "प्रक्षिप्य कुम्भेप्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत् " इति बाह्रस्पत्यात् ।

" एतैर्लिक्नेनेयेत् सीमां राजा विवदमानयोः । यदि संशय एव स्यालिक्नानामपि दर्शने ॥ साक्षिप्रत्यय एव स्यात् सीमावादविनिर्णयः । साक्ष्यभावे तु चत्वारो प्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ "

#### इति । कात्यायनः--

" स्वार्थसिद्धौ प्रदुष्टेषु सामन्तेप्वर्थगौरवात् । तत्संसक्तिश्च कर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसक्तदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीर्तिताः । तेषामभावे सामन्तमौलवृद्धोद्धृतादयः ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> राजनिर्मिता—ख, छ.

इति । पूर्वं सामन्ताः । पश्चात् देशान्तरगता मौलाः । साक्षात् सीमाकार्यद्रष्टारो वृद्धाः । ¹अलिखिताः साक्षिण इति यावत् । श्रुत्वोद्धरन्ति ये, ते उद्धृताः ; श्रुतसाक्षिण इति यावत् । तानाहं बृहस्पतिः—

" ततः पौगण्डबालानां प्रयंतिन प्रकाशयेत् । वार्द्धके च शिशूनां ते दर्शयेयुस्तथैव च । एवं परंपराज्ञाने सीमाभ्रान्तिनं जायते ॥ "

इति । ते च पूर्वपूर्वापेक्षया द्विगुणाः त्रिगुणाः ज्ञेयाः ; "द्विगुणास्तूत्तरा ज्ञेयास्ततोऽन्ये त्रिगुणा मताः " इति कात्यायनीयात् । तेषामप्यभावे मनुः—

" इमानप्यनुयुङ्जीत पुरुषान् वनगोचरान् । व्याधाञ्छाकुनिकान् गोपान् कैवर्तान् मूलखानकान् । व्यालमाहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्च वनगोचरान् ॥ "

इति । तेषां सीमानिर्णयप्रकारमप्याह स एव---

" शिरोभिस्ते गृहीत्वोवीं स्रग्विणो रक्तवाससः । सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ ''

इति । साक्षिणामसत्यवादित्वे दण्डमाह स एव —

" <sup>²</sup>यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्धिशतं दमम् ॥ "

इति । सामन्तसंसक्तादीनां दण्डमाह <sup>3</sup>नारदः—

" अथ चेदनृतं ब्रूयुः सामन्ताः सीमनिर्णये । सर्वे पृथक् पृथम्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ दोषाश्चेदनृतं ब्रूयुर्नियुक्ता भूमिकर्मणि । प्रत्येकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूर्वसाहसम् ॥ मौलवृद्धादयस्त्वन्ये दण्डगत्या पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव साहसेनानृते स्थिताः ॥ "

इति । अयं च दण्डः अज्ञानविषयः । लोभादिनान्यथावादे तु कात्यायनः---

" बहूनां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युभयाद्वा स्रोभाद्वा दण्ड्यास्तूत्तमसाहसम् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आलिखिता:—ख, ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> मनु:—ख, ग, छ, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This verse omitted in ख, ग, ट.

इति । भेदेऽप्यमुमेवाह—"कीर्तिते यदि भेदः स्याद्ण्ड्यास्तूत्तमसाहसम् " इति । भित्स्यनां विशेषमाह व्यासः—

> " प्रामयोरुभयोर्यत्र मर्योदा कल्पिता नदी । कुरुते दानहरणे भाग्याभाग्यवशान्नुणाम् ॥ एकत्र कूळपातं तु भूमेरन्यत्र संस्थितिम् । नदी तीरे प्रकुरुते तस्मात्तां न विचालयेत् ॥ "

### इति । एवं राजदत्तायामपीत्याह स एव---

" अन्ययामात् समाच्छिद्य दत्तान्यस्य यदा मही । नद्या राज्ञाथवा दैव।द्यस्य तस्यैव सा मही ॥ "

### इति । मर्यादातिकमे दण्डमाह योगीश्वरः--

" मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । व्येत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ "

### इति । अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका भूर्मर्योदा । यतु----

" स्थापितां चैव मर्यादामुभयोर्यामयोर्यदा । अतिकामन्ति ये पापास्ते दण्ड्या द्विशतं दमम् ॥ "

इति दृद्धमनुवचनं, तत् अल्पातिक्रमविषयम् । कूपे विशेषमाह योगीश्वरः—

" न निषेध्योऽल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । परभूमिं हरन् कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥ "

### इति । उक्तातिदेशमाह स एव-

" आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । एष एव विधिज्ञेयो वर्षाम्बुपवहादिषु ॥ "

### इति । एषः ; सामान्तप्रत्ययः । बृहस्पतिः---

" निवेशकालादारभ्य गृहवार्यापणादिकम् । येन यावद्यथा भुक्तं तस्य तन्न विचालयेत् ॥ वातायनाः प्रणाल्यश्च तथा निर्व्यूहवेदिकाः । चतुःशालस्यन्दनिकाः प्रामिविष्टा न चालयेत् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मित्सनां—ख, ग, ट.

इति । <sup>1</sup>निर्व्यूहः भित्तिनिर्गतं काष्ठम् । वेदिका द्वारचत्वरः । चतुःशालं चतुर्द्वारम् । स्यन्दिनका पटलप्रान्तः । कात्यायनः—"मेखलाभ्रमनिष्काशगवाक्षान्नोपवारयेत्" इति । मेखला कुड्यमूलबन्धः । भ्रमः जल-निर्गमः । निष्काशः वलभिः । नोपवारयेत् ; न निरुन्ध्यात् पूर्वस्थितान् । बृहस्पितः—

> " वृष्टिपातं प्रणालं च न कुर्यात् परवेश्मसु । वर्चःस्थानं विह्वचयं गर्तोच्छिष्टावपातनम् ॥ अत्यारात् परकुड्यस्य न कर्तव्यं कदाचन । "

किंतु, " अरिलद्वयमुत्सृज्य परकुड्यान्निवेशयेत् ॥ "

इति । मार्गादौ शङ्खिलिखितौ—''राजमार्गे रथस्य परिवर्तनं तोरणगृहरथ्यान्तेषु त्रिपदं देवराजायतनेषु यथेष्टम् " इति । पदं प्रकमः । त्रिप्रकमः त्रिपदः ॥ १७३ ॥

## जातिभ्रंशकरस्याभक्ष्यस्य भक्षयिता विवास्यः॥ १७४॥ अभक्ष्यस्याविकेयस्य विकयी देवप्रतिमाभेदकश्चोत्तमसाहसं दण्ड-नीयः॥ १७५॥

पुनः साहसावशिष्टं दण्डमाह । जातिश्रंशं यत् भिष्ततं सत् करोति विषादि ; "ब्राह्मण्यं नश्यति क्षिप्रं हालाहरूः" इति स्मरणात् । तस्य कामतो भक्षयिता भोक्ता । न तु भोजयिता ; तद्दण्डस्य पूर्वमुक्तत्वात् । सः स्वराष्ट्रात् विवास्यः ॥ १७४ ॥

किंच, अमक्ष्याणि सुरादीनि; ''सुरालगुनपलाण्डुगृङ्जनकङ्कमांसादीन्यभक्ष्याणि '' इति शङ्क्षलिखितस्मरणात् । अविकेयाणि ; वैश्यवृत्त्या जीवतो ब्राह्मणस्य फलादीनि ।

> " फलोपलक्षीमसोममनुष्यापूपवीरुधः । तिलोदनरसक्षारान् दिध क्षीरं घृतं जलम् ॥ शस्त्रासवमधूच्छिष्टमधुलाक्षाश्च बर्हिषः । मृच्चर्मपुष्पकुतपकेशतकविषक्षितीः ॥ कौशेयनीललवणमांसैकशफसीसकान् । शाकाद्रीषधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथैव च । वैस्यवृत्त्यापि जीवनो विकीणीत कदाचन ॥ "

 $<sup>^{1}</sup>$  निर्व्यूहः to नोपवारयेत् omitted in ख, ग, ट.

इति योगिस्मरणात् । तस्य विक्रयी विक्रेता । यश्च देवप्रतिमां भिनत्ति, असौ उत्तमसाहसं दण्ड्यः । यथाह मतुः---

> " अविकेयाणि विकीणन् ब्राह्मणः प्रच्युतः स्वयम् । भागे पुनरवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ "

इति । भिन्नप्रतिमासंस्कारे तु मध्यमः साहस एव । तदाह स एव---

" संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । प्रतिकुर्याच तत् सर्वे पश्च दद्याच्छतानि च ॥ "

इति । ईषद्भक्ते कात्यायनः---

" हरेच्छिन्चाइहेद्वापि देवानां प्रतिमा यदा । तद्गृहं चैव यो भिन्चात् प्राप्तुयुः पूर्वसाहसम् ॥ "

इति ॥ १७५ ॥

### भिषङ् ¹मिथ्याचरन्तुत्तमेषु ²पुरुषेषु॥ १७६॥ मध्यमेषु मध्यमम्॥ १७७॥ तिर्यक्षु प्रथमम्॥ १७८॥

राजसंबन्धिषु मनुष्येषु यो वैद्यशास्त्रपद्धतिमतिकम्य स्वेच्छाकिल्पतमार्गेणोपचरति, स उत्तमसाहसं दण्ड्यः । यथाह बृहस्पतिः—

> '' अजानन्नेषधं तन्त्रं यश्च व्याधेरतत्त्ववित् । रोगिभ्योऽर्थमुपादत्ते स दण्ड्यश्चौरवद्भिषक् ॥ ''

इति । तन्त्रं शास्त्रम् ॥ १७६ ॥

मध्यमेषु अराजसंबन्धिषु मानुषेषु मिथ्योपचरन् मध्यमं साहसं दण्ड्यः ॥ १७७ ॥ तिर्यक्षु गवाश्वादिषु मिथ्योपचरन् प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह योगी श्वरः

" भिषङ् मिध्याचरन् दाप्यस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम् । मानुषे मध्यमं राजमानुषेषूत्तमं दमम् ॥"

इति ॥ १७८ ॥

### प्रतिश्रुतस्याप्रदायी तद्दापयित्वा प्रथमसाहसं दण्ड्यः ॥ १७२ ॥

<sup>2</sup> उत्तमम्--ट.

¹ मिथ्याभिचरन्—ख, ग.

### विष्णुस्मृतिः

अथ दत्तापदाने दण्डं प्रस्तौति । तल्लक्षणमाह नारटः—

" दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् ॥ "

इति । इदमेव सम्यग्दाने दत्तानपाकर्मः; पूर्वमसम्यगिति विशेषणात् छौकिकदानभेदेन संज्ञाद्वयव्यव-स्थानात् । तन्निर्णयमाह **नारदः**—

> " अथ देयमदेयं च दत्तं चादत्तमेव च । व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥ तत्र त्वष्टावदेयानि देयमेकविधं स्मृतम् । दत्तं सप्तविधं विद्याददत्तं षोडशात्मकम् ॥ अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् । निक्षेपः पुत्रदाराश्च सर्वस्वं चान्वये सति ॥ आपत्स्विप हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचार्या यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम् ॥ "

चकरात् स्त्रीधनं च, "सामान्यं याचितं न्यासमाधिदीराश्च तद्धनम्" इति दक्षस्मरणात्। आपत्स्विप न देयानीति शेषः।

> "कुटुम्बभरणाद् द्रव्यं यत्निचिदतिरिच्यते । तद्देयमुपहत्यान्यद्दद्देषमवाप्नुयात् ॥ पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहात् प्रस्युपकारतः । स्त्रीशुल्कानुप्रहार्थं तु दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्तं तु भयकोधशोकवेगरुजान्वितैः । तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छल्योगतः ॥ बाल्मूढास्वतन्त्रार्तमचोन्मचापवर्जितम् । कर्ता ममेदं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया तु यत् ॥ अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये चाधर्मसंहिते । यद्द्तं स्यादविज्ञानात् तददत्तमिति स्मृतम् ॥ "

इति । अदैयमस्वतया निषद्धतया च । तत्रान्वाहितादि निक्षेपान्तमस्वतया । साधारणे स्वत्वसद्भावेऽपि अवर्जनीयतया परस्वत्वस्यापि सद्भावात् अस्वसंस्रष्टतयैवादेयत्वम् । पुत्रादिषु प्रतिश्रुते च स्वत्वसद्भावेऽपि वचनाददेयत्वम् । अन्वये सतीति विशेषणात् अनन्वयस्य सर्वस्वदानमधिगम्यते । तत्र विशेषमाह

" सर्वस्वं गृहवर्जं तु कुटुम्बभरणाधिकम् । यद् द्रव्यं तत् स्वकं देयमदेयं स्यादतोऽन्यथा ॥"

इति । सर्वस्वदाने गृहपर्युदासः कुटुम्बिन एव ; 'कुटुम्बभरणाधिकम् ' इति लिङ्गात् । अन्यथा ; कुटुम्बपर्याप्तं ततो न्यूनं वा न देयमित्यर्थः । अत एव बृहस्पतिः—

> " सप्तारामाद्गृहक्षेत्राद्यवत् क्षेत्रं प्रचीयते । पित्र्यं वापि स्वयं प्राप्तं तद्दातव्यं विवक्षितम् ॥"

इति । सप्तेति संख्यावाच्यव्ययम् । अन्यथा सप्तभ्य इति स्यात् । समासे तु गृहक्षेत्राभ्यामनन्वयापिः । ततश्च सप्तसंख्यादारामात् गृहात् क्षेत्राद्वा यदतिरिक्तं स्थावरं, तत् देयम् ; न समं न्यूनं चेत्यर्थः । सप्तपुत्रकुदुम्ब्यभिप्रायमेतत् । न नियमार्थम् ; कुदुम्बभरणाधिक्यस्य विविक्षितत्वात् ।

पित्र्यं स्वीयं चेति द्वितिषं स्थावरमुक्तम् । तत्र स्वीयमिप त्रिविधम् — पुत्रसमसंख्यं, न्यूनसंख्यम्, अधिकसंख्यं चेति । तत्र समं न्यूनं चादेयमेव । अधिकं तु विशेषमाह स एव । "स्वेच्छादेयं स्वयं प्राप्तं बन्धाचारेण बन्धकम् " इति । यत् स्वयमिप प्राप्तं स्थावरं, तदिप स्वेच्छामात्रेण पुत्राद्यनुमितं विना अदेयं न देयमित्यर्थः ;

" स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमार्जितम् । असंभूय सुतान् सर्वान्न दानं न च विकयः ॥"

इति स्मरणात् । ¹सुतपदं पौत्राणामप्युपरुक्षणम् ;

" मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥"

इति स्मरणान् । बहुत्वेनैवार्थसिद्धौ सर्वपदमेकस्याप्यननुमतावदेयत्वार्थमः;

" ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः। वृत्तिं समभिकाङ्क्षन्ति न दानं न च विक्रयः॥"

इति स्मरणात्। यतु 'स्वयं प्राप्तं धनमविभक्तैर्भातृभिरननुज्ञातमपि देयम्' इति माधवव्याख्यानम् , तत्र धनशब्देन यदि स्थावरमुच्यते तदा "स्थावरं द्विपदं च" इत्यादिवचनविरोधः। न च तत्र पुत्रादीनामेव स्वत्वं, न आतॄणामिति भाव्यम् ; "अविभक्तेस्तु यत् प्राप्तं सर्वे तत्र समांशिनः" इति

<sup>1</sup> सुतपदं to इति स्मरणात् omitted in ख, ग, ट.

वचनिवरोधात् । तस्मात् तत्र सुतपदमिवभक्तोपलक्षणमेव । अथ धनपदं जङ्गमद्रव्यपरं, तदा "सप्तारामात्" इत्युपक्रम्य "दायादाः स्थावरे समाः" इत्युपसंहारात् मध्यपिठतस्यास्य स्थावरिवषयता बाध्येत ; "अविभक्तेस्तु यत् प्राप्तम्" इति च विरुध्येत । तस्मात् नञ्पक्षेत्रेणादेयमित्येव व्याख्येयम् । विरोषान्तरमाह — बन्धाचारेणेति । यत् केनचित् कस्माचित् बन्धकत्वेन गृहीतं स्थावरं, तदन्यस्म बन्धाचारेण बन्धकत्वेनैव देयम् ; नान्यथा । अयमर्थः — 'येन द्रव्येणेदं मया बन्धकिकृतं स्थावरं, तत् द्रव्यं तुभ्यं मया दत्तमिति तवैव बन्धकमस्तु इत्येवंपकारेण देयम् । न बन्धकिकृतं स्थावरमेव दानयोग्यम्, स्वत्वाभावात् । अत एव "आधिः साधारणं च यत् " इत्याधेरदेयत्वमाह नारदः ।

इदानीं पिञ्ये विशेषमाह — "वैवाहिके क्रमायाते सर्वदानं न विद्यते " इति । वैवाहिकम् ; विवाहकाले श्वशुरादिभ्यो लब्धम् । क्रमायातम् ; पितृपितामहःदिक्रमेणागतम् ; वक्ष्यमाणं शौर्यप्रःप्तं च यत् स्थावरं, तस्य सर्वस्य निरवशेषस्य दानं नास्ति ; किंतु सावशेषस्यैव । कृत इत्यत आह—

" सौदायिकं क्रमायातं शौर्यप्राप्तं च यद्भवेत् । स्त्रीज्ञातिस्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ "

इति । सौदायिकम् ; विवाहकाले भार्यया सह लब्धम् ; " विवाहे भार्यया सार्धं लब्धं सौदायिकं स्मृतम्" इति व्यासस्मरणात् । ततः स्थावरं स्व्यनुज्ञातमेव देयं, नान्यथा ; तत्र स्त्रीस्वत्वस्यापि सत्त्वात् । तथाच व्यासः—

" विवाहकाले यत् किंचिद्धरायोद्दिश्य दीयते । कन्यायास्तद्धनं सर्वमविभाज्यं तु बन्धुभिः ॥"

इति । सर्वम् ; स्थावरं जङ्गमं च । स्मृत्यन्तरेऽपि---

" यहत्तं दुहितुः पत्ये स्त्रियमेव तदन्वियात् । मृते जीवति वा पत्यौ तदपत्यमृते स्त्रियम् ॥ "

इति । स्त्रियमृते ; स्त्रियं विना । तत् धनमित्यर्थः ।

दानं विकयाधमनयोरुपलक्षणम्; "दानाधमनविकये" इति सर्ववाक्यरोषात्। क्रमायातमुक्तार्थम्। तत् ज्ञातिभिर्दायादेः पुत्रपौत्रपपौत्रैरनुमतमेव देयं, नान्यथा; तत्र तेषामपि स्वत्वसाम्यात्। यथाह व्यासः—" क्रमागते गृहक्षेत्रे पितृपुत्राः समांशिनः" इति । योगीश्वरोऽपि—

" भूर्या पितामहोपाता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥"

इति । चकारात् पौत्रप्रपौत्रयोरिपः '' सवर्णीयाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः '' इति वक्ष्यमाणवोधायनस्मरणात् । शौर्येण परसैन्यजयेन यत् प्राप्तं स्थावरादि धनं, तत् भृत्यैः स्वाम्यनुज्ञयैव देयम् ; नान्यथाः ; तत्र स्वामिनोऽपि स्वत्वात् । यथाह गौतमः—" जेता रुभेत सांग्रामिकं वित्तम् । वाहनं तु राज्ञः । उद्धारश्चापृथग्जये " इति । अपृथक् संभूय जये राज्ञेऽप्युद्धारांशो देयः । तेन तत्र स्वामिनोऽपि स्वत्वात् तदनुमितरावश्यकीति । तस्मात् सौदायिकादि त्रिविधमिप धनं स्थावरं स्त्र्यादीनामनुमत्येव सर्वे देयम् । अन्यथा तत्तदंशमवशेष्य स्वांशमात्रं देयमिति वाक्यद्वयार्थः ।

नन्विदमंशावशेषणमविभक्ते संगच्छते ; साधारणस्वत्वात् । विभक्ते तु स्वमात्रस्वत्वात् अनर्थकं तिदत्यत आह---

" विभक्ता वाविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः । एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविकये ॥ "

इति । सर्वत्र कमागते स्वार्जिते च स्थावरे विभक्तानामविभक्तानां च दायादानां पुत्रपौत्रपपौत्राणां तुल्यं स्वत्वम् । अतो दानाधमनविक्रयेषु एको नाधिकियत इति । यथाह **व्यासः**—

" स्थावरस्य समस्तस्य गोत्रसाधारणस्य च । नैकः कुर्यात् क्रयं दानं परस्परमतं विना ॥ विभक्ता वाविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविकये॥"

इति । समस्तं क्रमागतं स्वार्जितं च । गोत्रसाधारणम् अविभक्तम् । नेदं समस्तस्य विशेषणमः ; विशेषणविशेषणत्वापत्तेः ; चकारानुपपत्तेश्च । किंतु स्थावरस्यैव । ततश्चाविभक्तस्य पृथक् निर्देशात् समस्तपदोप।तं स्थावरं विभक्तमिति गम्यते । अन्यथा विभक्ताविभक्तयोरनुवादेन दानादिनिषेधे हेतुतया तुल्यस्वाम्यप्रतिपादनं न संगच्छेत ; पूर्वानुक्तस्यानुवादासंभवात् ।

ननु विभक्ताविभक्तयोस्तुल्यस्वत्वमनुपपन्नम् ; विभागानर्थवयापत्तेः ;

" यद्येकजाता बहवः पृथग्धर्माः पृथक्कियाः । पृथक्कमीगुणोपेता न चेत् कार्येषु संमताः ॥ स्वभागान् यदि द्युस्ते विकीणीयुरथापि वा । कुर्युर्यथेष्टं तत् सर्वमीशास्ते स्वधनस्य हि ॥ "

इति नारदवचनिरोधाच । अस्यार्थः—एकजाताः सोदराः पृथग्धर्माः पृथक्श्राद्धादिकारिणः, पृथक्कियाः पृथक्क्रुष्यादिकारिणः, पृथक्कर्मगुणैः कण्डनादिसाधनैः मुसलोल्ख्ललादिभिः उपेताः दानिवक्रयादिकार्येषु अन्योन्यमसंमताः सन्तः यदि स्वस्वभागान् दद्युः विकीणीयुर्वा, तत् सर्वं यथेष्टं कुर्युः, स्वस्वांशस्वामित्वादिति चेत्—अत्रोच्यते—यथा दत्तास्विप कन्यासु पित्रादीनां स्वत्वमनुमन्यते,

अन्यथा पुनर्दानिवधानानुपपतेः; तथा विभक्तेऽपि क्रमागते स्वार्जिते च स्थावरे दायादानां स्वत्वमनुमन्यते ; अन्यथा सर्वदानिवक्रयादिनिषेधानुपपतेः । न चाविभक्तकमागतस्थावरविषय एवायं निषेध इति वाच्यम् ,

" सामान्यं पुत्रदारादिसर्वस्वन्यासयाचितम् । प्रतिश्रुतं तथान्यस्य न देयं त्वष्टधा स्मृतम् ॥"

इति बाईस्पत्येनाविमक्तदानिषेधेन पौनस्कत्यापातात्। न च —दानाद्युत्तरकालं विभक्तसंदेहृत्युदासेन व्यवहारसौक्र्यार्थमनुमतिविधानं दानादिनिषेधश्च; न तु व्यवहारसिद्धिबोधनायेति मन्तव्यम्; "स्रीज्ञाति-स्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवामुयात् " इत्यन्यानुमतिमन्तरेण दानाद्यसिद्ध्यवगमात्। वस्तुतस्तु विभक्तानामपि पुत्रश्चात्रादीनां परस्परधने स्वत्वसंबन्धोऽस्तीत्यवश्यमभ्युपगन्तव्यम्; स्वत्वहे नुभृतस्वामिसंबन्धस्यानपायात्। अन्यथा पुत्रेभ्यो विभक्तस्य पितुर्मरणानन्तरं पुत्राणां तद्धनम्रहणानिधकारापत्तेः; पूर्वस्वत्वस्य विभागेन नष्टत्वात्; स्वत्वान्तरस्य च क्रयमतिमहाद्युत्पादकहेत्त्वभावेनानुत्पतेः । न च स्वामिनाशादेव स्वत्वसिद्धिरिति भाव्यम्; तस्य रिवथक्रयादिषु स्वत्वहेतुषु परिगणनात्; असंबन्धिसाधारण्येनातिपसङ्काच । तत्तश्च विभागस्य रिकथपदाभिधेयाप्रतिबन्धदायस्वरूपाभिभवेन संविभागपदाभिधेयसप्रतिबन्धदायस्वरूपाभिव्यञ्जनेनार्थवत्त्वं सिध्यति । तस्मादस्त्येव विभक्तानामपि परस्परधने स्वत्वसंबन्ध इति सिद्धम् । स च यत्र विभक्तानामपि स्थावारादौ दानादिनिषेधः स्मर्थते, तत्र तम्रपोद्धल्यति । अत्र तु स्वामिमरणानन्तरं विभक्तानामपि तद्धनमहणाधिकारं साध्यतीति सर्वमनवद्यम्; "तद्दातव्यं विविक्षतम्" "सर्वदानं न विद्यते " इत्युत्सर्गापवाद्ययेरेकविषयताकल्पनावस्यंभावाच ।

न च विभागेन स्वत्वंसाधारण्यमुपमर्धेव स्वत्वासाधारण्यं जन्यत इत्यपि नियमः ; एकस्यां देवप्रतिमायां दास्यां वा द्वयोश्रीत्रोः स्वरूपविभागासंभवात् मूल्यद्वारा च निषेधात् पर्यायार्चनरूपे पर्यायकर्मकारणरूपे वा विभागेऽपि स्वत्वसाधारण्यानपायात् । न च पर्यायकर्मकारणादिविभाग एव निति वाच्यम् ; पर्यायातिक्रमितुरनभियोज्यतापातात् । नित्यदातुर्याज्यस्य वचनेनान्यपर्यायेऽन्येन दानग्रहणे दोषामावप्रसङ्गात् ;

" एकां स्त्रीं कारयेत् कर्म यथांशेन गृहे गृही । बह्वाः समांशतो देया दासीनामप्ययं विधिः॥"

इति बृहस्पितस्मरणाच । न च विभागानर्थक्यम् ; यथेष्टभोगार्हतापादकत्वेनार्थवत्त्वात् । न च यथेष्ट-विनियोगार्हत्वमेव विभागप्रयोजनमित्युक्तम् । किंच अविभक्तायां भूमावनुष्ठितस्य धर्मस्यान्येऽप्यंशभागिनो भवन्ति, न विभक्तायामित्यतोऽपि विभागस्यार्थवत्त्वात् । नारद्वचनं तु क्रमागतस्वार्जितस्थावरातिरिक्त-धनविषयम् ; "ईशास्ते स्वधनस्य हि" इत्यनेनासाधारणस्वत्वस्य धनविषयत्वाविष्करणादेवेति सर्वं सुस्थम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनुषपत्तेः—ग, ट.

नन्वेवम्,

" स्वज्ञातिय्रामसामन्तदायाद . . . . . । हिरण्योदकदानेन षड्भिर्गच्छति मेदिनी ॥ "

इति दायादानामिव ग्रामादीनामिप स्वत्वापत्तिः, तेषामिप स्थावरेऽनुमितश्रवणादिति चेत्; मैवम्; । दायादानां जन्मनेव स्वत्वाभ्युपगमात् । ग्रामादीनां तु न कथंचिदपीति वैरुक्षण्यात् । <sup>1</sup>न चानुमित-कर्तव्यताश्रवणमात्रेण स्वत्वमभ्युपगम्यते ; किंतु क्रमागते स्थावरे सर्वदाननिषेधेनेत्युक्तमेव । तस्मात् ग्रामाद्यनुमितिर्दृष्टार्थेव । दायादानुमितस्तु क्रमागते स्थावरे विभक्तेऽपि स्वत्वानपायात् । साधारणदानादौ च परस्वदानदोषादनुमितरदृष्टार्थेव । अत एव दक्षः—

"सामान्यं याचितं न्यास आधिर्दाराश्च तद्धनम् । अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं बान्धवे सति ॥ आपत्स्विप न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ "

इति । प्रायश्चित्तं च भूम्यपहारे वक्ष्यते । न चैवमदृष्टदोषेऽपि दानादि निष्पद्यत एव, निषद्धप्रतिष्रहीतुः स्वत्ववदिति वाच्यम् ; "स्त्रीज्ञातिस्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्तुयात्" इत्यननुज्ञातस्यासिद्धचभिधानात् । साधारणे एकस्यास्वतन्त्रत्वेन तहत्तस्य प्रत्याहरणीयत्वाच्च । यथाह कात्यायनः—

" कामकोधास्वतन्त्रार्तक्कीबोन्मत्तप्रमोहितैः । व्यत्यासात् परिहासाच्च यहत्तं तत् पुनर्हरेत् ॥ "

इति । किंच साधारणस्यादेयत्यात् अदेयदानप्रतिष्रहयोर्दण्डश्रवणाच दानाचसिद्धिः ;

" अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । तानुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमसाहसम् ॥ "

इति मनुसरणात्। एवं विकयाधामनयोश्चासिद्धिः; अस्वतन्त्रकृतत्वसाम्यात्; "अस्वामिविकयं दानमाधिं च विनिवर्तयेत्" इति व्यासस्मरणाच । यथा स्वप्रामस्थे केतरि संभवति नान्यप्रामस्थाय विकेतव्यम्, एवं ज्ञातिसामन्तादिषु प्रत्यासत्तितारतम्येन योज्यम् । हिरण्योदकदानं तु विकयेऽपि कार्यम् ; "स्थावरे विकयो नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञया" इति विक्रयनिषेधात्;

" भूमि यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमि प्रयच्छति । तावुभौ पुण्यकर्भाणौ नियतं स्वर्गगामिनौ ॥ "

<sup>1</sup> न चानुमति to क्रमागते स्वार्जिते च (P. 152. L. 11) omitted in ख, ग, इ.

### विष्णुस्मृतिः

इति दाने फलश्रवणाच ; स्थावरविक्रयस्य हिरण्योदकदानसंवलितत्वेन नरसिंहाकारत्वात् । यथा आसुर-विवाहस्य ;

> " ब्राह्मादिषु विवाहेषु पञ्चस्वेष विधिः स्मृतः । गुणापेक्षं भवेद्दानमासुरादिषु च त्रिषु ॥ "

इति नारदेन तत्रापि दानप्रतिपादनात् । गुणः ब्राह्मण्यम् । वरस्य तद्वेक्ष्यासुरादिप्वपि त्रिषु दानं भवत्येव । न क्षत्रियादौ वरे । तचामे वक्ष्यामः । हिरण्योदकदानमपि ब्राह्मण एव केतिर युक्तम् ; तस्यैव प्रतिमहाधिकारादिति ।

एवं स्थावरदानादिनिषेधस्यापवादः समृत्यन्तरे—

" एकोऽपि स्थावरे कुर्याद्दानाधमनविक्रयान् । आपत्काले कुटुम्बार्थे धर्मार्थे चाविरोषतः ॥ "

इति । एकः प्रधानभूतः पित्रादिः दायादाद्यननुमतोऽपि क्रमागते स्वार्जिते च स्थावरे आपत्कालादौ दानादि कुर्यात् । धर्मो महापातकादिपायश्चित्तम् । न तु पितृश्राद्धादि, तस्यानुकरूपेनापि सिद्धेरित्यलं प्रसक्तानुप्रसक्त्या ।

देयम् अदृष्टार्थदानाहै, दत्तं लौकिकदानाहै पण्यमृल्यादि, अदत्तं भयादिना दत्तमपि स्वत्वानिवृत्त्या प्रत्यावर्तनीयत्वेन ;

> " कामकोधास्वतन्त्रार्तक्कीबोन्मत्तप्रमोहितैः । व्यत्यासात् परिहासाच यहत्तं तत् पुनहिरेत् ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । षोडशविधस्याप्यदत्तस्येदमुपळक्षणम् । तत्र भयादीनि प्रसिद्धानि । उत्कोचो लच्चः । परिहासो हास्यम् । व्यत्यासोऽन्योन्यदानम् । छळयोगः शताभिसंधिना सहस्रप्रयोगः । बाळा-दिभिरपवर्जितं पातितम् । मृद्धः अनिभज्ञः । अस्वतन्त्रो भार्यादिः । मत्तो मदेन । उन्मत्तो वातादिना । मदुपकारं करिष्यतीति प्रतिलाभेच्छा । अपात्रे वेदशून्ये विद्वानित्युक्ते । यज्ञार्थं प्रतिगृह्य द्यूतादि-करणमधर्मसंहितमिति ।

तत्र प्रतिश्रुत्याप्रदाने निर्णयपूर्वकं दण्डमाह । यत् अदृष्टार्थिना 'तुभ्यमिद्महं दास्यामि ' इति वाचा प्रतिज्ञातं, तत् प्रतिश्रुतम् । अन्तर्मावितण्यर्थतया प्रतिश्रावितमिति यावत् । तस्याप्रदायी यस्मै प्रतिश्रुतं, तस्मै तत् दापयित्वा राज्ञा प्रथमसाहसं दण्ड्यः । यथाह कात्यायनः—

> " स्वेच्छया यः प्रतिश्रुत्य ब्राह्मणाय प्रतिमहम् । न दद्यादणवद्दाप्यः प्राप्नुयात् पूर्वसाहसम् ॥ "

इति । प्रतिप्रहपदेन धर्माभिसंधिध्वीनितः । तदाह हारीतः--

" वाचैव यत् प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम् । ऋणं तद्धर्मसंयुक्तमिह् छोके परत्र च ॥ "

इति । अत एव तत्र नरकमाह सं एव---

" प्रतिश्रुतार्थादानेन दत्तस्य छेदनेन च । विविधान नरकान याति तिर्थग्योनौ च जायते ॥"

इति । एतेन स्नेहादिना प्रतिश्रुतस्यादाने न दोष इति सिध्यति ; धर्मार्थत्वाभावात् । दत्तस्य तु न प्रत्याहरणम् ; स्वत्वस्य निवृत्तत्वात् ; परस्वत्वस्य चोत्पत्तेः । अत एव धर्मार्थं प्रतिश्रुतमेव पुत्रादिर्दापनीयः ; नान्यदित्याह कात्यायनः—

" स्वस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात् । अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तस्तुतो नात्र संशयः ॥ "

इति । कचित् तदपवादमाह गौतमः—" प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात् '' इति । षोडशविधस्याप्यदत्तस्य प्रत्याहरणीयत्वेनैव प्रतिश्रुतदानं दूरापास्तम् । अत एव कात्यायनः—

" प्राणसंशयमापन्नो यो मां संतारयेदितः । सर्वस्वं ते प्रदास्यामीत्युक्तोऽपि न तथा भवेत् ॥ यस्तु कार्यस्य सिद्धचर्थमुत्कोचः स्यात् प्रतिश्रुतः । तस्मिन्नपि प्रसिद्धेऽर्थे न देयं स्यात् कथंचन ॥ अथ प्रागेव दत्तं स्यात् प्रतिदाप्यः शतं बलात् । दण्डं चैकादशगुणमाहुर्गागीयमानवाः ॥ "

इति । तथैवादेयस्याष्टविधस्य दानं प्रतिश्रवणं वा न सिध्यति, कचित् स्वत्वाभावात् , कचिच निषेधादिति । यथाह मनुः—

" अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमस्राहसम् ॥"

इति ॥ १७९ ॥

कूटसाक्षिणां सर्वस्वापहारः कार्यः॥ १८०॥ <sup>2</sup>उत्कोचोप-जीविनां सभ्यानां च ॥ १८१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वत्वासत्त्वात्—ट.

कूटसाक्षिणां दण्डमाह । साक्षिणो वक्ष्यमाणरुक्षणाः । ते लोभादिना कूटेन कपटेन यदि साक्ष्यं कुर्वन्ति, तदा तेषां सर्वस्वापहारो राज्ञा कार्यः । तथाच मनुः—

> " लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात् कामात् कोधात् तथैव च । अज्ञानाह्मालभावाच साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥"

इति । तत्र प्रतिनिमित्तं दण्डमाह स एव----

" लोभात् सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वे तु साहसम् भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैन्या पूर्वे चतुर्गुणम् ॥ कामाद्दशगुणं पूर्वे कोधात्तु त्रिगुणं परम्। अज्ञानाद् द्वे शते पूर्णे बालिस्याच्छतमेव तु ॥ "

इति । मोहो विपरीतज्ञानम् । कामः स्ट्यिमलाषः । अज्ञानम् असम्यञ्ज्ञानम् । बाल्ठिश्यं बाल्यम् ; ज्ञानानुत्पाद इति यावत् । शेपं प्रसिद्धम् । द्वौ मध्यमौ ; एक उत्तमसाहसः । प्रथमसाहसं चतुर्गुणमुत्तमसाहस एव । तदेव दशगुणं सार्धसहस्रद्धयम् । परमुत्तमसाहसम् । त्रिगुणं सहस्रत्रयमिति । तत्र मूलोक्तं भूम्यनृत-विषयम् ; "सर्वं भूम्यनृते हित् " इति दोषाधिक्यश्रवणात् । मानवं तु हिरण्यादिविषयम् । अभ्यासे तु स एव—

" कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन् वर्णान् धार्मिको नृपः । भवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ "

इति । प्रवासनं मरणम् । विवासनं तु प्राक् व्याख्यातम् । सक्नदल्पापराधे तु योगीश्वरः—

" पृथक् पृथम्दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद् द्विगुणं दण्डं विवास्यो बाह्मणः स्मृतः ॥ "

इति । विवादात्; विवादपराजयिनमित्तात् । अयं च सर्वोऽपि दण्डः लौकिकप्रमाणेन दोषनिर्णये । तदमावे तु आसप्ताहं राजदैविकव्यसनोद्भवेन । यथाह मनुः—

" यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽमिर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ "

इति ॥ १८० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निर्मितात्—छ.

सभ्यदोषे दण्डमाह । सभ्याः उक्तलक्षणाः । ते यद्युत्कोचमुपजीवन्ति, तदा तेषामपि सर्वस्वापहारः कार्यः । चकारादन्यायवादिनां निर्वासनं च । यथाह बृहस्पतिः—

" अन्यायवादिनः सभ्यास्तथैवोत्कोचजीविनः । विश्वस्तवञ्चकाश्चैव निर्वास्याः सर्व एव ते ॥ "

इति । निर्वासनं च सर्वस्वापहारानन्तरं कार्यम् ; " उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा प्रवासयेत् " इति योगिस्मरणात् । सभ्यपदं प्राड्विवाकस्याप्युपलक्षणम् ,

> " अनिर्णीते तु यद्यर्थे संभाषेत रहोऽर्थिना । प्राड्विवाकोऽपि दण्ड्यः स्यात् सभ्याश्चेव विशेषतः ॥"

इति कात्यायनस्मरणात् । इदमपि महापराधेऽभ्यासे वा वेदितव्यम् । अल्पविषये तु योगीश्वरः—

"रागाल्लोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। सभ्याः पृथक् पृथग्दण्ड्या विवादाद् द्विगुणं दमम्॥"

इति ॥ १८१ ॥

### गोचर्ममात्राधिकां भुवमन्यस्याधीकृतां तस्मादनिर्मोच्या-न्यस्य यः प्रयच्छेत् स वध्यः॥ १८२॥ ऊनां चेत् षोडश सुवर्णान् दण्ड्यः॥ १८३॥

अथाधिविवादे दण्डं प्रस्तौति । तत्स्वरूपं चोपरिष्टाद्वक्ष्यति । तत्रैकस्योभयत्राधीकरणे दण्डमाह । गोचर्म वक्ष्यमाणलक्षणम् । तत् मात्रा प्रमाणं यस्य सा गोचर्ममात्रा । ततो या अधिका भूः, तामेकस्य पूर्वमाधिकृतां कृतकालाकृतकालगोप्यभोग्यान्यतमाधित्वं नीतां, तस्मात् पूर्वोत्तमर्णात् आधिनिंमित्तद्रव्यदानेना-मोचियत्वैवान्यस्यापि यो द्रव्यातिशयलोभेनाधीकुर्यात् स वध्यः । आधीकरणेन सोपाधिकपरस्वत्वोत्पत्त्या स्वस्वत्वप्रतिबन्धेनाधातुः अस्वामितुल्यतया प्रयोगान्तरान्धिकारात् । यथाह कात्यायनः—

"आधिमेकं द्वयोर्यस्तु कुर्यात् का प्रतिपद्भवेत् । तयोः पूर्वकृतं प्राद्यं तत्कर्ता चौरदण्डभाक् ॥"

इति । प्रतिपत् व्यवस्थेति यावत् । अयमेव दण्डः आहितस्यान्यदानिवक्रययोः, <sup>2</sup>दत्तस्यान्यत्राधामन-विक्रययोः, विक्रीतस्यान्यत्र <sup>2</sup>दानाधामनयोश्च द्रष्टव्यः, तुल्यन्यायत्वात्; प्रयच्छेदिति सामान्यपदोपादानाच । अन्यथाधीकुर्यादित्येवावक्ष्यत । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम् ॥ १८२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आधान for आधामन—ख, ग, छ, ट.

गोचर्ममात्राधिकामिति विशेषणस्य व्यावर्त्यमाह। यः पुनः गोचर्मन्यूनपरिमाणां भुवमेकत्राधीकृतां ततोऽनिर्मोच्यैवान्यत्राधीकरोति ददाति विकीणीते वा, स षोडश सुवर्णान् दण्ड्यः॥ १८३॥

> एकोऽइनीयाचदुत्पन्नं नरः संवत्सरं फलम् । गोचर्ममात्रा सा क्षोणी स्तोका वा यदि वा बहु ॥ १८४ ॥ ययोर्निक्षिप्त आधिस्तौ विवदेतां यदा नरौ । यस्य सुक्तिः फलं तस्य बलात्कारं विना कृता ॥ १८५ ॥

गोचर्मरुक्षणमाह । यस्यामुत्पन्नं त्रीह्यादि फलं संवत्सरं यावदेको यथेष्टमश्रीयात् , सा अल्पाधिका वा भूमिर्गोचर्ममात्रा ज्ञेया ॥ १८४ ॥

एकस्योभयत्राधीकरणे कस्यासावित्यत आह । यदा कश्चित् एकमेव क्षेत्रादिकमेककालमेव लोभातिशयात् द्वयोराधीकरोति, तदा ययोः स आधिर्निक्षिप्तः, तयोः परस्परमाधित्वविषये विवादे यस्य भुक्तिः येन पूर्वे भुक्तः, तस्य फलं तस्यैव संभवति ; न पुनरमोक्तुः । एतेन तुल्यकालसिद्धौ भोग एव भयोजकः, न क्रियामात्रमित्युक्तं भवति । यथाह बृहस्पतिः

> "क्षेत्रमेकं द्वयोर्बन्धे दत्तं यत् समकालिकम् । येन भुक्तं भवेत् पूर्वे तस्य तत् सिद्धिमामुयात् ॥"

इति । बन्धो दानविक्रययोरप्युपलक्षणम् ; "प्रदाने विक्रये चैवं विधिः संपरिकीर्तितः" इति तस्यैव रोषात् । अन्यत्र विरोषं वक्ष्यामः । कालभेदेनैकस्याधानादौ तु भुक्तिरहितापि पूर्वैव क्रिया बलवती ; "आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वो तु बलवत्तरा" इति योगिस्मरणात् । यत् —

> " आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा । सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ।। ''

इति नारदवचनं, तत् तुल्यकाळाधानद्वयविषयम् ; बाईस्पत्येनैकवाक्यत्वात् ; अन्यथा आधिसामान्यस्य मुक्त्या प्राबल्ये तुल्यकाळाधा विशेषवचनानर्थक्यात् । एवं च "आधेः स्वीकरणात् सिद्धिः" इति ; "अस्य च फल्रम् 'आधी प्रतिप्रद्दे कीते ' इत्युक्ता या स्वीकारान्ता किया, सा पूर्वा बल्वती । स्वीकाररिहता तु. पूर्वापि न बल्वती " इति यद्विवृतमाचार्थैः, तत् पूर्वापरिवरोधाच्चिन्त्यम् । तथाहि—उत्तरिक्रया-प्राबल्यापवादाय आध्यादी पूर्वा तु बल्वत्तरेत्युक्तम् । तस्याश्च मुक्तिमत्त्वेन प्राबल्ये उत्तरस्यामित-प्रसङ्गेनापवादत्वासंभव इति पूर्वप्रन्थितरोधः । "आगमेऽपि बलं नैव मुक्तिः स्तोकापि यत्र नो " इति ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नाशयेत्—ख, ग.

#### पद्धमोऽध्यायः

'' एतत् पूर्वापरकालापरिज्ञाने । तत्परिज्ञाने तु विगुणोऽपि पूर्वकालागम एव बलवान् '' इत्युत्तरमन्थविरोधश्चेत्यास्तां बृद्धविरोधेन । भुक्तिर्छेल्याद्यपलक्षणम् ;

> " आधानं विकयो दानं लेख्यसाक्ष्यकृतं तु यत् । एकिकयानिवेशेन लेख्यं तत्रापहारकम् ॥"

इति कात्यायनसरणात् । अयमर्थः—एकस्याधौ साक्षिणः सन्ति । अन्यस्य लेख्यं समकालं भिन्नकालं वा । तत्र लेख्यं बलवदिति । लेख्यसिद्धताविशेषेऽपि स एव—

> " अनिर्दिष्टाच निर्दिष्टमेकत्र च विलेखितम् । विशेषलिखितं <sup>1</sup>ज्याय इति कात्यायनोऽत्रवीत् ॥ "

इति । यदेकस्मै नाममात्रेण श्रावितं न पदिशितम् , अन्यस्मै तत् प्रदर्शितम् ; तत्र प्रदर्शितमेव बल्वत् । यत्तु एकस्मै प्रदर्शितम् , अन्यस्मै लिखित्वा दत्तम् ; तत्र लिखितं बल्वदिति । यत्र तु यो ' प्रामो मया स्वो ल्व्यव्यः, तत्र बन्धकः ' इत्युक्तः, तत्रासौ न बन्धक इत्याह स एव—

" यद्यत्तदास्य विद्येत तदादिष्टं विनिर्दिशेत् । आकाशभूतमादध्यादादिष्टं नैव तद्भवेत् ॥ "

इति । इदं च समकाले भिन्नकाले वा आधानादिद्वये समानम् । एवं भुक्तिमात्रस्य प्रावल्यपाप्तावपवादमाह— बलात्कारं विनेति । यद्यसौ भुक्तिर्बलात्कारकृता न भवति, तदा प्रमाणम् । अन्यथा त्वप्रमाणमेव ।

भोगाविशेषे तु विशेषमाह तु वसिष्ठः—

" यद्येकदिवसे तौ तु भोक्तुकामावुपागतौ । विभज्याधिं समं तेन भोक्तव्य इति निश्चयः ॥"

इति । तेनापरेण धनिना ; समं सहेत्यर्थः । आधानविकययोः समवायेऽप्याह स एव-

" यं पूर्वतरमाधाय विक्रीणीतेऽथ तं पुनः । किमेतयोर्बेलीयः स्यात् प्राक्तनं बलवत्तरम् ॥ "

इति । अयमर्थः — यस्य पूर्वमाहितं गृहादि, तद्धनमदत्त्वैव यदि स्वामी तदन्यस्य विकीणीते, तदा तदाधातैव रुमते ; न केता ; यावद्धनरूभमाधातुरेव स्वत्वात् ; विकेतुश्च यावदाधातृधनदानं स्वत्वारूभात् अस्वामिविकयतुरुयत्वात् । आधानविकयदानानां यौगपचेऽप्याह स एव —

" कृतं यत्रैकदिवसे दानमाधानविक्रयम् । त्रयाणामिति संदेहे कथं तत्र विचिन्तयेत ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न्याय—ग, ट.

### विष्णुस्मृतिः

त्रयोऽपि तद्धनं धर्म्यं विभजेयुरथांशतः । उभौ चार्थानुसारेण त्रिभागेन प्रतिप्रही ॥ "

इति । उभौ धनिककेतारौ । अर्थानुसारेण दत्तधनानुसारेण भागद्वयं गृह्णीयाताम् । प्रतिम्रही तृतीयं भागमित्यर्थः ; भोगस्य क्रियाबलहेतोरभावेन तिसृणामिष क्रियाणां तुल्यबलतया अन्यतरस्या अपि बाधायोगात् ; पूर्वकालतामात्रस्याप्यसत्त्वात् । तदेतद्प्यृणाधिकमूल्याधिविषयम् । ऋणसममूल्यत्वे त्वधमर्णादन्य-तरो धनं गृह्णीयात् । अन्यतरश्चाधिम् । प्रतिम्रहीता तु न किंचित् , देयद्रव्यस्य ऋणपर्याप्तत्वेनादेय-त्वादिति ॥ १८५ ॥

सागमेन तु भोगेन भुक्तं सम्यग्यदा तु यत्। आहर्ता लभते तन्न नापहार्यं तु तत् कचित्॥ १८६॥ पित्रा भुक्तं तु यद् द्रव्यं भुक्त्याचारेण धर्मतः। तस्मिन् प्रेते न वाच्योऽसौ भुक्त्या प्राप्तं हि तस्य तत्॥ १८७॥

आगमसिद्धो भोगो हेतुरित्युक्तम् । भोगः पुनः कीदृशः प्रमाणमित्यत आह । स्वत्वहेतुः प्रति-महक्रयादिरागमः । तेन सह वर्तमानः सागमः । तादृशेन भोगेन सम्यक् प्रत्यर्थसंनिधाने निष्प्रतिर-मविच्छेदेन दीर्धकालं यत् क्षेत्रादिकं भुङ्के, तत् आहर्ता भोक्तेव लभते । न केवलभोक्त्रा तदपहर्तुं शक्यते । अयमर्थः — यदा एकसिन्नेव क्षेत्रे कश्चित् भोगमात्रं प्रदर्शयति, अन्यस्तु विशिष्टं भोगम् ; तत्र विशिष्टभोगस्यैव प्रामाण्यं, न केवलभोगस्य ; बलप्रीत्यादिनापि तत्संभवात् । अत एव,

> " भोगं केवळतो यस्तु कीर्तयेन्नागमं कचित्। भोगच्छलापदेशेन विज्ञेयः स तु तस्करः॥"

इति स्मरन्ति । अतश्च सागमः, दीर्घकालः, निरन्तरः, निराक्रोशः, प्रत्यर्थिपत्यक्षश्चेति पश्चविशेषणविशिष्टो भोगः प्रमाणमित्युक्तं भवति । यदाह व्यासः—

> " सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोऽन्यैरसेधितः । प्रत्यर्थिसंनिधानश्च पञ्चाङ्गो भोग इप्यते ॥ "

इति । सागम इति विशिष्योपादानं दीर्घकाल्खादिविशेषणान्तरसद्भावेऽप्यागमहीनस्य भोगस्य न प्रामाण्यमिति दर्शयितुम् । यथाह नारदः—

" आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम् । अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥ " इति । अत एव,

" विनागमं तु यो भुङ्क्ते बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत् पृथिवीपतिः ॥ "

इत्यनागमभोगे दण्डोऽपि स्मर्यते । यतु,

" यद्विनागममत्यन्तं भुक्तं पूर्वैस्त्रिमिभेवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तुं कमात् त्रिपुरुषागतम् ॥ "

इति, तदपि शतवर्षाधिककालात्ययेनागमोपलव्ध्यसंभवात् अत्यन्तमनुपलभ्यमानमागमं विनेति व्याख्येयम् , आगमं विना भोगसहस्रेणापि स्वत्वानुपपत्तेः¹ ॥ १८६ ॥

योऽयं विशिष्टों भोग उपपादितः, स कुत्र प्रमाणिमत्यत आह । यत् द्रव्यं गृहक्षेत्रादि पित्रा भुक्तं, तिसन् पितिर प्रेते असौ पुत्रः 'कुतस्त्वयेदं क्षेत्रादि रुब्धम् ' इति न वाच्यः नाभियोज्यः । हि यतः भुक्तिराचर्यते क्रियते येनासौ भुक्त्याचारः आगमः; तेन पितृकृतेन भुक्त्या च पित्रसाधारण्यात् धर्मतः बरुच्छरादिराहित्येन तस्य पुत्रस्य तत् प्राप्तम् । पितृग्रहणं पितामहस्याप्युपरुक्षणम् ; तुल्यन्यायत्वात् । अयमिसंधिः—पितृपितामहभुक्तं क्षेत्रादिकं भुज्ञानः 'कुतस्तवेदं क्षेत्रादिकम् ' इत्यिभयुक्तश्चेत् 'अमुक-साल्डब्वास्मित्यत्रा पितामहेन वा भुक्तम् ; तथा मयापि भुज्यते ' इत्यागमं निर्दिशेत् । तत्रागमाभावनिश्चये सित दण्ड्यः । तदभावे आगमानुद्धरणेऽपि न दण्ड्यः । किंतु विशिष्टभोगानुद्धरणे । यथाह योगीश्वरः—

" आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तः समुद्धरेत् । न तत्खुतस्तत्खुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ "

इति । प्रथमे आगमः । द्वितीये तृतीये च पुरुषे भुक्तिरेव दर्शनीया । परं तु सागमा ;

" आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा । कारणं भुक्तिरेवैका संतता या चिरंतनी ॥"

इति नारदस्मरणात्। आदौ प्रथमे मध्ये द्वितीये च पुरुषे सागमा आगमज्ञानसहिता। आगमज्ञापकनाशे तु कात्यायनः—

" प्रनष्टागमलेख्येन भोगारूढेन वादिना । कालः प्रमाणं दानं च कीर्तनीयानि संसदि ॥ "

इति । प्रनष्टमागमस्य क्रयादेर्छेख्यं पत्रं यस्य तेन भोगमात्रं प्रमाणेन 'अमुकस्माल्लब्ध्वा एतावत्काल-ममुकसमक्षं मत्पित्रादिभिः मया च भुक्तम् ' इति वक्तव्यमित्यर्थः । चतुर्थे पुनः पुरुषत्रयागता

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वत्वानुत्पत्ते:—ग, छ, ट.

भुक्तिरेव प्रमाणमागमज्ञानाभावेऽपि । परं त्वनागमत्वानिश्चये ; " चिरंतनमविज्ञातं भोगं भोगान्न चान्त्येत् " इति कात्यायनस्मरणात् । अविज्ञातम् अनागमत्वेनेति दोषः । सागमेति दीर्घकाल्य्वादीनां चतुर्णामपि विद्योषाणामुपल्क्क्षणम् ; तादृशस्यैव स्वत्वाव्यभिच।रित्वेन प्रामाण्यात् ॥ १८७ ॥

### त्रिभिरेव तु या भुक्ता पुरुषैर्भूर्यथाविधि। लेख्याभावेऽपि तां तत्र चतुर्थः समवाप्रुयात्॥ १८८॥

आगमज्ञानस्य कचिद्पवादमाह । या भृः त्रिभिः पुरुषैः पितृपितामहप्रपितामहैः यथाविधि प्रतिम्रह्याद्यागमपूर्वकं दीर्घकालमविच्छिन्नमप्रतिरवं समक्षतया भुक्ता, तां भुवमागमलेख्याद्यभावेऽपि चतुर्थः पुरुषो विशिष्टभोगमात्रेणैव प्राप्तुयात् । यथाह बृहस्पितः---

" स्थावरेषु विवादेषु भुक्तिस्त्रेपुरुषी च या। स्वतन्त्रेव हि सा ज्ञेया प्रमाणं स्वार्थनिर्णये॥"

इति । स्वतन्त्रा मूलभूतागमनिश्चयानपेक्षेत्यर्थः । यचाह कात्यायनः---

" भुक्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता सागमानागमा तथा। त्रिपुरुषी या स्वतन्त्रा भवेदल्पा तु सागमा।।"

इति । एतेन त्रिपुरुषपर्यन्तमागमज्ञानापेक्षा । चतुर्थे तु न सेत्युक्तं भवति । त्रिपुरुषीति स्मार्तकालोपलक्षणम् । अन्यथा एकवर्षाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयापगमसंभवात् द्वितीये निरागमाया भुक्तेः प्रामाण्यं प्रसज्येत । अत एव व्यासः—

> " वर्षाणि विंशतिं भुक्ता स्वामिनाव्याहता सती । सा ज्ञेया पौरुषी भुक्तिर्द्धिगुणा च द्विपौरुषी । त्रिपौरुषी तु त्रिगुणा न तत्रान्वेष्य आगमः ॥"

### इति । त्रिंशद्वार्षिकी पौरुषीत्याह बृहस्पतिः —

" पिता पितामहो यस्य जीवेच प्रपितामहः । त्रिंशत्समा या भुक्ता तु भूमिरव्याहता परैः ॥ भुक्तिः सा पौरुषी ज्ञेया द्विगुणा च द्विपौरुषी । त्रिपौरुषी च त्रिगुणा परतः स्थाचिरंतनी ॥ "

इति । पञ्चत्रिंशत्समा पौरुषीति वा ; "वर्षाणि पञ्चत्रिंशत्तु पौरुषो भोग उच्यते " इति स्मृत्यन्तरात् । एषां च पक्षाणामुत्तममध्यमाधमत्वेन व्यवस्था । तत्र षष्टिवार्षिकभुक्तिपक्ष उत्तमः, सप्तत्यादिवार्षिकाणां

#### पञ्चमोऽध्यायः

साक्षिणां बहूपरुङ्येः । नवतिवार्षिकमुक्तिपक्षो मध्यमः, शतवार्षिकसाक्षिणां कष्टेनोपरुङ्येः । पञ्चोत्तरशतवार्षिक-मुक्तिपक्षस्त्वधमः । पञ्चदशोत्तरशतवार्षिकसाक्षिणां कष्टेनाप्यनुपरुङ्येरिति । अत्रापवादमाह वृहस्पतिः—

> "भुक्तिस्त्रेपुरुषी सिध्येत् परेषां नात्र संशयः । अनिवृत्ते सपिण्डत्वे सकुल्यानां न सिध्यति ॥"

इति । असपिण्डानां त्रिपौरुषी भुक्तिः स्वत्वगमिका भवति । सपिण्डानां त्रिपौरुप्यपि भुक्तिः न स्वत्वगमि-केत्यर्थः ; तत्र पुनर्विभागस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ १८८ ॥

> निखनां श्रिक्षणां चैव दंष्ट्रिणामाततायिनाम् । हस्त्यश्वानां तथान्येषां वधे हन्ता न दोषभाक् ॥ १८९ ॥ गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १९० ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमुच्छति ॥ १९१ ॥

उक्तस्य पशुघातदण्डस्य कचिदपवादमाह । निखनो व्याघ्रादयः । शृङ्गिणो गोव्यतिरिक्ता अजादयः । दिष्ट्रिणो वराहादयः । एतेषां, हस्त्यश्चानाम् , अन्येषां च मेषमिहषादीनाम् । आततायिनाम् आततमायान्ती-त्याततायिनः ; तेषां मारणाभिसंधिनाभिधावतां वधे हन्तुर्न दोष इति । दोषाभावकीर्तनं च दण्डाभावार्थम् ॥ १८९ ॥

मनुष्यमारणदण्डस्यापि कचिदपवादमाह । गुरुः आचार्यो वक्ष्यमाणलक्षणः । बालः आ षोडशात् । वृद्धः अशीतिकावरः । बहुश्रुतः "स एष बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदाङ्गवित् वाकोवाक्येतिहासपुराण-कुशलस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिरष्टाचत्वारिंशता संस्कारैः संस्कृतः त्रिषु कर्मस्वभिरतः षट्सु वा सामयाचारिकेष्वभि-विनीतः" इति गौतमोक्तलक्षणो ब्राह्मणः । यद्यपि बहुश्रुत इत्यनेनैव ब्राह्मणोपलिष्धः, तथापि अतीन्द्रियत्वेन ब्राह्मण्यस्य निर्णीतब्राह्मण्य इति वक्तुं पुनरुपादानम् । एषामन्यतमम् आततायिनं वक्ष्यमाण-लक्षणं मारणाभिसंघिना आयान्तम् 'अयं हन्तव्यो न वा ' इत्यविचारयन् हन्यादेव ।

नायं विधिः ; रागपासत्वात् । नाप्याततायिन्यागते पलायनपक्षे हननं चाप्राप्तमिति नियमः ; अहनने दोषाश्रवणात् ; "पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः " इति हनने दोषश्रवणाच ।

" आततायिनमुत्कृष्टं वृत्तस्वाध्यायसंयुतम् । यो न हन्याद् बुधः प्राप्तं सोऽश्वमेधफलं रूमेत् ॥ " इति **बाईस्पत्ये** अहनने फल्रश्रवणाच । अनेनात्मरक्षणविध्यतिक्रमदोष एवास्य नियमस्य फलमिति निरस्तम् ; फल्रदोषयोः परस्परविरोधात् । नापि परिसंख्या ; तदर्थस्यानाततायिहनननिषेधस्य हिंसानिषेधक-सामान्यशास्त्रणेव प्राप्तत्वात् । किंच,

" आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् । न हिंस्याद् ब्राह्मणान् गाश्च सर्वोध्येव तपस्विनः ॥ "

इति मनुवचनमाततायिहिंसानिषेधं विनानर्थकमेव; हिंसामात्रस्य सामान्यशास्त्रेणैव निषिद्धत्वात् । अथ प्रत्यवायातिशयबोधनार्थमिदम् , तदपि न; तस्यापि प्रायिधित्तगौरवेणैव सिद्धत्वात् । नापि प्रतिप्रसवः; " नाततायिवधे दोपोऽन्यत्र गोब्राह्मणवधात्" इति सुमन्तुना तत्रापि पर्युदासात् ।

अथ 'नाततायियधे ' इत्येकम् ; 'दोषोऽन्यत्र ' इत्यपरम् ; 'गोब्राह्मणवधात् स्नातः प्रायिधित्तं कुर्यात् ' इत्येप्रतनस्त्रानुप्रविष्टं तृतीयम् ; एवं सूत्रत्रयकरणेनाद्यस्य पूर्वोक्तब्रह्मवधपायिधित्तापवादार्थत्वम् ; द्वितीयस्यानाततायिवधे दोषप्रतिपादकत्वमिति भवदेवव्याख्यानुसरणं कार्यमिति चेत्—न ; एवं सित 'दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मणवधात् ' इति भागे 'दोपोऽन्यत्र ' इति द्वितीयस्त्रानर्थक्यं दुष्परिहरमेव ; पूर्वमनाततायिवधे प्रायिधित्तविधानादेव दोषसिद्धेः । किंच 'नाततायिवधे श्रित पूर्वोक्तब्राह्मणवध्यायिधित्ताव्याद्येश्वर्य दुष्परिहरमेव ; पूर्वमनाततायिवधे प्रायिधित्तविधानादेव दोषसिद्धेः । किंच 'नाततायिवधे श्रित पूर्वोक्तब्राह्मणवध्यप्रायिधित्ताप्यादोऽपि न घटते ;

"क्षिण्वन्तमिप गोविप्तं न हन्याद्वै कदाचन । हत्वा तु प्रहरन्तं वै ब्राह्मणं वेदपारगम् । कामतोऽपि चरेद्वीर द्वादशाब्दं व्रतं शुभम् ॥"

इति भविष्यपुराणवचनविरोधात् ; "पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः" इति गीतावाक्यविरोधाच । न च मरणान्तिकप्रायश्चित्तापवादोऽयमित्यपि सम्यक् ; द्वादशवार्षिकस्यैवोपकमात् । तस्मादिदमेकमेव सूत्रं मन्तव्यम् । तेन गोब्राह्मणातिरिक्ताततायिवधे दोषाभावस्तदर्थ इति सर्ववचनानामिवरोधः ।

गुर्वादिपदं तु कैसुतिकन्यायेन व्याख्येयम् । अत एव कात्यायनः---

" आततायिनि बोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मतः । वधस्तत्र तु नैव स्यात् पापे हीने वधो भृगुः ॥ उद्यतानां तु पापानां हन्तुर्दोषो न विद्यते । निवृत्तानां यथारम्भाद् ग्रहणं न वधः स्मृतः ॥"

इति । उत्कृष्टे वधनिषेधात दोषो भवति ; परं स्वल्पः, कामकृतेऽपि तत्र द्वादशवार्षिकत्रतस्यामानात् । पापादी तु सर्विथैव दोषाभावः । तत्र हेतुरुद्यतानामिति । तत्र दृतुः

 $<sup>^{1}</sup>$  सभ्यम्—ट्.

आततायिवधार्थशस्त्रग्रहणं वधो नेति । तेन च ब्राह्मणवधे अहत्वापीति वचनमनाततायिविषयम् । तस्मात् दण्डपायिश्चित्ताभावायाभ्यनुज्ञानमात्नमेतत् । इदमपि पलायनाद्यसंभवे वेदितव्यम् ; "सर्वत एवात्मानं गोपायेत्" इति श्रुतेरित्यलं विस्तरेण ॥ १९०॥

उक्ताभ्यनुज्ञानस्य प्रयोजनमाह । गोब्राह्मणातिरिक्ताततायिनां वधेऽपि हन्तुः कश्चन दण्डस्य प्रायश्चित्तस्य वा प्रयोजको दोषो न भवति । यतः प्रकाशं शस्त्रप्रयोगादि निमित्तम् , अप्रकाशम् अभिचारादि निमित्तं वा तस्याततायिनो मन्युं हन्तुर्मन्युरेव ऋच्छति नाशयति ; न पुनः पुरुषो हन्ति हन्यते इत्यर्थवादः । यथाह बृहस्पतिः—

" नाततायिवधे हन्ता किल्बिषं प्राप्नुयात् कचित् । विनाशार्थिनमायान्तं घातयन्नापराध्नुयात् ॥"

इति ॥ १९१ ॥

उद्यतासिविषाम्मं च शापोद्यतकरं तथा। आधर्वणेन हन्तारं पिशुनं चैव राजसु ॥ १९२॥ भार्यातिक्रमिणं चैव विद्यात् सप्ताततायिनः। यशोवित्तहरानन्यानाहुर्धमर्थिहारकान्॥ १९३॥

आततायिषु दण्डमाह । परवधार्थमुद्यताः असिविषामयो येनासौ तथा । द्वन्द्वनिर्दिष्टानामप्येषाम् <sup>1</sup>एकैकोद्यमनेनाततायिता । शापः अनिष्टाशंसकं वावयम् ; तदिभधानायोद्यतः उद्यमितः करो येनासौ तथा । शापार्थं हि मुनयः सजलं पाणिमुद्यच्छिन्ति । अथर्वणे विहितमाथर्वणम् ; अभिचारादि । तेन हन्ता हनन-प्रवृत्तः । नातीतिकियः, नापि भाविकियः ; उद्यतास्यादिसमिन्याहारात् । एवमन्यत्राप्यनुसंधेयम् । राजसु पिशुनं परदोषनिवेदकम् ; विवादमन्तरेण ॥ १९२ ॥

भार्यां परकीयामननुरक्तामितक्रिमितुं बलाद्भोक्तुं शीलमस्यासौ तथा । एतानाततायिनो विद्यात् । सप्तेति सप्तत्विशिष्टसंख्यानुवादः ; न परिसंख्या । यतः यशोहरः ; परकृतप्रन्थादेः स्वकृतत्वेन ख्यापकः ; वित्तं धनम् ; तद्धरः ; धर्महरः ; तडागादिभेदकः ; । अर्थः गृहक्षेत्रादिः ; तद्धरश्चेत्यादीनन्यानप्याततायिनो धर्मज्ञाः प्राहुः । यथाह वसिष्ठः—

" अग्निदो गरदश्चेव रास्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्चेव षडेते आततायिनः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This sentence corrupt in 每.

### इति । मत्स्यपुराणे--

" गृहक्षेत्रापहर्तारं तथा पत्न्यभिगामिनम् । अभिदं गरदं चैव तथा चाभ्युद्यतायुधम् ॥ अभिचारं च कुर्वाणं राजगामि च पैशुनम् । एते हि कथिता छोके धर्मज्ञैराततायिनः ॥"

### इति । रुद्धवसिष्ठोऽपि---

" उद्यतासिः प्रियाधर्षी धनहतो गरप्रदः । अथर्वेहन्ता तेजोन्नः षडेते आततायिनः ॥ "

इति । तेजोन्नः ; मद्यादिपानेन ब्रह्मतेजोनाशकः । एतानि निमित्तान्यनपाकृतपूर्वस्यान्ते आततायितां विद्धति । यथाह कात्यायनः—

" अनाक्षारितपूर्वो यस्त्वपराघे प्रवर्तते । प्राणद्रव्यापहारे च प्रवृत्तस्याततायिता ॥ "

इति । एतेन प्रस्यपकारकवधे दोष एव । परं तु स्वल्पः,

" पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात् स दोषमाक् । पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः "

### इति स्मरणात् ॥ १९३ ॥

उदेशतस्ते कथितो घरे दण्डविधिर्मया। सर्वेषामपराधानां विस्तरादतिविस्तरः॥ १९४॥ अपराधेषु चान्येषु ज्ञात्वा जाति धनं वयः। दण्डं प्रकल्पयेद्राजा संमन्त्र्य ब्राह्मणैः सह॥ १९५॥

उक्तमध्यायार्थमुपसंहरति । हे धरे ; उक्तार्थधारणक्षमे, मया भगवता विष्णुना ते तुभ्यं सर्वेषां व्यवहारपद्मयोजकानामपराधानामुद्देशतो नामम्रहणपूर्वकं विस्तरात् कात्स्न्येन अतिविस्तरः विस्तर-मितिकान्तोऽतिसंक्षिप्तः स्वल्पैः शब्दैः दण्डविधिः कथितः ॥ १९४॥

अनुक्तदण्डेप्वपराधेषु कथमित्यत आह । येष्वपराधेषु ऋणादानादिषु मया दण्डो नाभिहितः, तेष्वन्येषु च जनसंस्थितिवैचित्र्यादुत्पद्यमानेषु जाति ब्राह्मणत्वादिकं, धनं बहु अल्पं वा, वयः बाल्यवार्धकादि,

#### पञ्चमोऽध्यायः

चकारात् देशकालवलसकृदसकृत्कामाकामाद्यनुबन्धमि ज्ञात्वा, ब्राह्मणेः नियुक्तैरनियुक्तैश्च सह सम्यक् मन्त्रयित्वा, दण्डम् अपराधिदमनक्षमं प्रकल्पयेत् । यथाह् योगीश्वरः—

> " ज्ञात्वापराधं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्डयेषु पातयेत् ॥ "

इति ॥ १९५ ॥

दण्डचं प्रमोचयन् दण्ड्याद् द्विगुणं दण्डमावहेत्। नियुक्तश्चाप्यदण्ड्यानां दण्डकारी नराधमः ॥ १९६ ॥ यस्य चौरः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्। न साहसिकदण्डद्रौ स राजा दाक्रलोकभाक्॥ १९७॥

### इति 'श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चमोऽध्यायः

उक्तदण्डविधेविंशेषमाह । यो दण्डाधिकारे राज्ञा नियुक्तः, स चेत् दण्ड्यमदण्डयित्वैव मुश्चिति, अदण्ड्यानां दण्डानर्हाणां च दण्डं करोति, तदासौ दण्ड्यस्य यावान् दण्डः तद्द्रिगुणं दण्डं दण्ड्यः । बन्धने तु विशेषमाह योगीश्वरः—

" अबन्ध्यं यश्च बङ्गाति बन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति । अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ "

इति । राज्ञोऽप्यत्र प्रत्यवायमाह पतुः---

" यावानवध्यस्य वधे तावान् वध्यस्य मोक्षणे । अधर्मो नृपतेर्देष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ "

इति । प्रायश्चित्तमप्याह विसष्ठः—" दण्ड्योत्सर्गे राजा एकरात्रमुपवसेत् । त्रिरात्रं पुरोहितः । कृच्छ्-मदण्ड्यदण्डने पुरोहितः । त्रिरात्रं राजा " इति । अन्यायगृहीतस्य दण्डस्य प्रतिपत्तिमाह योगीश्वरः—

> " राज्ञान्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य दद्याद्विपेभ्यः स्वयं त्रिंशद्गुणीकृतम् ॥"

<sup>1</sup> প্রবিত্যাব ধর্মবান্ধে दण्डप्रकर्ण पञ्चमम्—ठ, ज ; প্রবিত্যাব पञ्चमोऽध्याय:—क, झ.

विष्णुस्मृतिः

इति । दुईष्टो व्यवहारोऽपि पुनर्द्रष्टव्य इत्याह स एव---

" दुईष्टांस्तु पुनर्देष्ट्या व्यवहारान् नृपेण तु । सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद् द्विगुणं दमम् ॥ "

इति ॥ १९६ ॥

यथोक्तदण्डानुष्ठातुः फलोक्तिव्याजेनोक्तमुपसंहरति । यस्य राज्ञः पुरे राष्ट्रे चौरपारदारिक-वाक्परुषामिदादिसाहसिकदण्डनाशकाः तद्दण्डभयेन न सन्ति, स राजा शकलोकभाक् भवतीत्युक्तदण्डविधे-रुपसंहारः ॥ १९७ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्री omitted in ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रीमत्यां वैजयन्त्यां omitted in घ.

## षष्ठोऽघ्यायः

# अथोत्तमणीऽधमणीचथादत्तमथे गृह्णीयात् ॥ १ ॥ द्विकं त्रिकं चतुष्कं पश्चकं च वातं वर्णानुक्रमेण प्रतिमासम् ॥ २ ॥

एवं पञ्चमे ऋणादानातिरिक्तानि पदानि दण्डाभियानमुखेन व्याख्यायेदानीं षष्ठाध्याये ऋणादानं निरूपयति । तत्त्वरूपमाह नारदः—

> " ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत् । दानम्रहणधर्माभ्यामृणादानमिति स्मृतम् ॥ "

इति । तत्राधमणे देयादेयाधिकारकालप्रकाराः पञ्चविधाः । उत्तमणे दानादाने द्विविधे । तत्रोत्तमणे-स्यादानविधिमाहः , तदाक्षेपादितरेषाम् । अथेत्यधिकारः । उत्तमणेः ऋणप्रयोक्ता अधमणीत् ऋणप्रहीद्धः यथादत्तमः ; यया संख्यया, यया वृद्ध्या, यया परिभाषया, यत् द्रव्यं दत्तं तत् तथैव गृह्णीयात् ॥ १ ॥

वृद्धिपरिमाणमाह । द्वौ वृद्धिदीयते यस्मिन् शते तत् द्विकं शतम् । एवं त्रिकादिशब्देषु । "तद्सिन् वृद्धचायलाभशुल्कोपदा दीयते " इति कन् । शते द्वौ त्रीन् चतुरः पश्च च ब्राह्मणादि-वर्णाद्धमर्णात् प्रतिमासमुत्तमर्णो वृद्धि गृह्षीयात् । "इयं चाबन्धकालमके प्रयोगे वृद्धिः । सबन्धकादौ तु विशेषमाह व्यासः—

" सबन्धे भाग आशीतः षाष्टो भागः सलमके । निराधाने द्विकशतं मासलाभ उदाहृतः ॥ "

इति । सेयं वृद्धिः प्रतिमासं गृह्यते इति कालिका । अन्या अपि त्रिसः नारदेनोक्ताः— " कायिका कालिका चैव कारिता च तथापरा । चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य वृद्धिश्चतुर्विधा ॥"

#### इति । तल्रक्षणमाह स एव ।

" कायाविरोधिनी शश्वत् पणपादादि कायिका । प्रतिमासं स्रवन्ती च वृद्धिः सा काल्रिका मता ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इदं---ग.

वृद्धिः सा कारिता नाम यणिकेन स्वयंकृता। वृद्धेरिप पुनर्वृद्धिश्चकवृद्धिरुदाहृता॥ "

## इति । अत्र विशेषमाह बृहस्पति:---

" वृद्धिश्चतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधान्यैः प्रकीर्तिता । षड्विधान्यैः समाख्याता तत्त्वतस्तां निबोधत ॥ कायिका कालिका चैव चक्रवृद्धिस्तथापरा । कारिता च शिखावृद्धिर्भोगलाभस्तथैव च ॥" कायिका कर्मसंयुक्ता" इति । <sup>1</sup>अन्यदुक्तसमानम् ।

" प्रत्यहं गृह्यते या तु शिखावृद्धिस्तु सा मता । गृहात् तोषः शदं क्षेत्राद्भोगलाभः प्रकीर्तितः ॥ "

इति । यदा तु शिखावृद्धिः कायिकैव, "पणपादादि कायिका " इति लक्षणात् , तदा पश्चधा । यदा तु कर्मकरणं कायिकालक्षणं तदा षोढेत्यर्थः । तोषो भोगः । शदो धान्यमिति ॥ २ ॥

## सर्वे वर्णा वा स्वप्रतिपन्नां वृद्धिं दद्यः ॥ ३ ॥ अकृतामिष वत्सरातिक्रमेण यथाविहितम् ॥ ४ ॥

कारितावृद्धिमाह । सर्वे ब्राह्मणादयोऽधमर्णाः स्वप्रतिपन्नां स्वेच्छयाङ्गीकृतां वृद्धिं सर्वेषु वर्णेषु दद्युः । अनुवृत्ताविष वर्णमहणमनुरुक्तेमजप्रतिरुक्तेमजप्रप्रियम् । यथाह योगीश्वरः-—"दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वीष्ठ जातिषु" इति । अधमर्णविरोषेण वृद्धिविरोषमाह स एव— "कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्" इति ॥ ३ ॥

अकृतामि वृद्धिमाह । सर्वे सर्वेषु याचितादावकृतामि वृद्धि संवत्सरातिक्रमे यथाविहितं द्विक-शतादिक्रमेण द्युः । यथाह कात्यायनः—

> " यो याचितकमादाय तमदत्त्वा दिशं वजेत् । ऊर्ध्वं संवत्सरात् तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात् ॥ "

इति । एतचाप्रतियाचिते । प्रतियाचिते तु स एवाह---

" कृतोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं व्रजेत् । ऊर्ध्वे मासत्रयात् तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नुयात् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अन्यदुक्तेन—ग.

इति । क्रुतोद्धारं याचितकम् । देशान्तरगमनाभावे तु याचनकालादेव वृद्धिमाह स एव— " स्वदेशेऽपि स्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः कचित् ।

तं ततोऽकारितां वृद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत् ॥ "

इति । ततः याचनकालात् । प्रीतिदत्ते तु वत्सरार्धवृद्धिमाह नारदः— " न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित् । अनाकारितमप्यूर्ध्वं वत्सरार्धाद्धि वर्धते ॥ "

इति । याचिते तु तस्मिन् अर्वागिप वृद्धिविशेषमाह स एव—
" प्रीतिदत्तं तु यत् किंचिन्न च वर्धत्ययाचितम् ।
याच्यमानमदत्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम् ॥ "

इति । अत्रापि याचनकालादेव वृद्धिः । अयाचिते तु स एव---" पण्यमूल्यं भृतिन्यांसो दण्डो यश्च प्रकल्पितः । वृथादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः ॥ "

इति । पण्यमुल्ये वृद्धचभावः प्रवासप्रतियाचिताभावे । न्यासे यथावस्थाने प्रतियाचनाभावे च ज्ञेयः । संवर्तोऽपि—

" न वृद्धिः स्त्रीधने लाभे निक्षिप्ते च यथास्थिते । संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात् स्वयं कृता ॥ "

इति । स्त्रीधने ऋणत्वेन गृहीते ; लाभे क्रीतस्य वस्तुनः ; देयत्वेन स्वीकृते ; यथास्थिते अपरावर्तिते ; संदिग्धे अनिर्णीते ऋणादौ ; प्रातिभाव्ये प्रतिभुवा देये ॥ ४ ॥

# आध्युपभोगे वृद्धचभावः ॥ ५ ॥ दैवराजोपघाताहते विनष्ट-माधिमुत्तमर्णो दद्यात् ॥ ६ ॥

कचित् वृद्धचपवादमाह । गृहीते धने विश्वासार्थमधमणेनोत्तमणस्य यत् वस्तु आधीयते स आधिः । तल्लक्षणमाह नारदः—

> " अधिक्रियत इत्याधिः स विज्ञेयो द्विरुक्षणः । जङ्गमः स्थावरश्चैव स पुनर्द्विविधः स्मृतः ॥ विश्वासार्थणेशोध्यश्च स पुनर्द्विविधः स्मृतः । कृतकारोपनेयश्च यावद्देयोद्यतस्तथा । स पुनर्द्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥ ''

#### विष्णुस्मृतिः

इति । ऋणं शोध्यं यस्यासौ ऋणशोध्यः ; ऋणशोधनार्थ इति यावत् । क्वते परिभाषिते काले उपनीयते मोच्यत इति क्वतकालोपनेयः । यावद्देयं यावदृणदानं स्थापितो यावद्देयोद्यतः । गोप्यो गोपनीयः । भोग्यो भोगार्हः । तत्र गोप्यस्थाधेभोंगे उत्तमणों वृद्धिः न लभेतेत्यर्थः । यथाह योगीश्वरः—" गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः " इति । महति भोगे इदम् । स्वल्पभोगे तु अर्धवृद्धिहानिः । यथाह मनुः—

" यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुङ्क्तेऽविचक्षणः । तेनार्धवृद्धिमीक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ ''

इति । यतु " अल्पेऽप्युपमोगे महत्यिप वृद्धिर्हातन्या, समयातिकमात् " इति विज्ञानेश्वरन्याख्यानं, तन्मनु-वचनविरोधादुपेक्ष्यम् । भोगस्यापि सवृद्धिकस्यात्यन्तभोगेन न्यवहारक्षमत्वे वृद्धचभावः ; " सोपकारेऽप्य-हापितः " इति वृहस्पतिस्मरणात् । कचित् धनदानेन सह वृद्धिनाशस्य विकल्पमाह कात्यायनः—

" अकाममननुज्ञातमाधि यः कर्म कारयेत्। भोक्ता कर्मकलं दाप्यो वृद्धिं च न लभेत सः ॥ "

इति । कर्मफलं वेतनम् । दासाद्याधिविषयमेतत् ॥ ५॥

आत्यन्तिकाधिविनारो त्वाह । विविधमप्याधिं स्वदोषेण विनष्टमुत्तमणीं मूल्यकल्पनयाधमणीय दद्यात् । यथाह व्यासः—

> " महीतृदोषान्नष्टश्चेद्धन्धो हेमादिको भवेत् । ऋणं सलामं संशोध्य तन्मूल्यं दाप्यते धनी ॥ "

इति । विकृतश्चेत् पूर्ववत् कृत्वा देयः ; "नष्टो देयो विनष्टश्च " इति योगिस्मरणात् । विनष्टोऽत्र विकृतिगतः । परं तु दैवराजोपघातं विना ; "विनष्टे मूलनाशः स्याद् दैवराजकृतादृते " इति नारदस्मरणात् । मूलनाशस्त्वाधिमूल्यसाम्ये । मूल्यं वृद्धेरप्युपलक्षणम् ; दण्डापूपिकान्यायात् । न्यूनाधिक-मूल्ये त्वाधौ सवृद्धिकमृणं दत्त्वा मूल्यं गृह्णीयात् ; "बहुमूल्यं यत्र नष्टमृणिकं तत्र तोषयेत् " इति वार्षेस्पत्यात् । दैवराजोपघाते तु आध्यन्तरमृणं वा सवृद्धिकमधमणीं दद्यात् ;

" स्रोतसापहृते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहारिते । आधिरन्योऽथ कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम् ॥ "

इति स्मरणात् । स्रोतसेति दैविकमात्रोपलक्षणम् । रक्ष्यमाणस्यासारत्वे आध्यन्तरं वा देयम् ; "रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम् । यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्" इति योगिस्मरणात् । कचिद-विनष्टमप्याधिमुत्तमणों न दद्यादित्याह योगीश्वरः—"आधिः प्रणश्चेद् द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । कालै कालकृतो नश्चेत्" इति । वृद्ध्या द्विगुणीमृते मृले यद्याधिर्न मोच्यते, स चाधिर्नश्चेत् ;

उत्तमर्णस्यैव स्वं भवतीत्यर्थः । द्वेगुण्यं चेदं हिरण्याभिप्रायेण । वस्त्रधान्यादौ चतुस्त्रेगुण्यादि द्रष्टव्यम् । तथैव कृतकालाविधराधिः काले न मोच्यते चेत् , नस्यतीति । अत्र विशेषमाह व्यासः—

> " हिरण्ये द्विगुणीमूते पूर्णे काले कृतावधेः । बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य च । तदन्तरा धनं दत्त्वा ऋणी बन्धमवासुयात् ॥ "

इति । द्वेगुण्ये अवधो चातीते चतुर्दशदिनानन्तरमाधो अधमर्णस्य स्वत्वं निवर्तते ; उत्तमर्णस्य स्वत्वमुत्पद्यत इत्यर्थः । इदं च हिरण्यादिविषयम् ; हिरण्योपादानात् । वस्रादौ तु वृहस्पतिः—

> " पूर्णेऽवधौ शान्तलामे बन्धस्वामी धनी मवेत्। अनिर्गते दशाहे तु ऋणी मोक्षितुमहिति॥"

इति । शान्तलामे ; वैगुण्यादिना वृद्धचनुत्पत्तौ । अयं चाधिनाशः ऋणसमानाधिविषयः । न्यूनाधिकमूल्ये त्वाधौ द्विगुणं द्रव्यमेव देयम् ; न नाशः ; "चिरत्रबन्धककृतं सवृद्धचा दापयेद्धनम् " इति योगिस्मरणात् । चिरत्रं श्रद्धाश्रयः ; तेन यत् न्यूनाधिकमूल्यं बन्धकीकृतं तन्नेत्यर्थः । ऋणिकासंनिधौ तु बृहस्पितः—

" हिरण्ये द्विगुणीभूते मृते नष्टेऽधमणिके । आधिं राज्ञो निवेद्याथ विकीणीत ससाक्षिकम् । सवृद्धिकं गृहीत्वा तु शेषं राजन्यथापयेत् ॥ "

इति । भोग्याधेस्तु न नाशः; "फलमोग्यो न नश्यति" इति योगिस्मरणात् । अक्नुतकालविषयं चैतत् ॥ ६ ॥

# अन्तवृद्धौ प्रविष्टायामपि ॥ ७ ॥ <sup>1</sup>न स्थावरमाधिसृते वचनात्॥८॥

आधिविशेषे मोचनकालमाह । आधिद्विविधः—विश्वासार्थः, ऋणापाकरणार्थश्च । ऋणापा-करणार्थोऽपि त्रिविधः—वृद्धिमात्रापाकरणार्थः, मूलमात्रापाकरणार्थः, सवृद्धिकर्णापाकरणार्थश्च । यथा— 'एतद्गोमहिष्याद्युत्पन्नेन द्रव्येण वृद्धिर्मूलं सवृद्धिकमृणं वा त्वया माह्मम्' इति परिभाष्य अधमणेनो-त्तमणीयादौ मध्ये अन्ते वा गवादि दीयते इति । तमेनं क्षयाधिमाचक्षते लौकिकाः । तत्र वृद्धिमात्रा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न omitted in ज.

पाकरणार्थं यदाधिकृतं गवादि, तदुत्पन्नेन द्रव्येणान्तवृद्धौ ; वृद्धेरन्तमन्तवृद्धिः, वृद्धचन्तं नाश इति यावत् । तस्मिन् प्रविष्टे प्राप्ते, मूलद्रव्यं गृहीत्वा आधिमुत्तमर्णोऽधमर्णाय दद्यात् । यथाह व्यासः—

" फलमोग्यं पूर्णकालं दत्त्वा द्रव्यं च सामकम् । अतोऽन्तरा धनं दत्त्वा ऋणी बन्धमवाप्नुयात् ॥ "

इति । फलमोग्यं फलमोगार्थं दत्तम् । वृद्धिसमदानेन पूर्णकालमाधिं, सामकं सममेव सामकम्, मूलद्रव्यं दत्त्वा प्रामुयात् ऋणी । यदि पुनरन्तरा मध्य एव सवृद्धिकं धनं ददाति, तदा तु अपूर्णेऽपि काले बन्धं प्रामुयादिति । अस्यापवादमाह बृहस्पितः—

" यदि प्रकर्षितं तत् स्यात् तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न रुभेद्धन्धं परस्परमतं विना ॥ "

इति । यदि तत् बन्धकं प्रकर्षितं वृद्धेरप्यधिकफलं स्यात्, तदा न धनभाक् धनी; परिभाषिताद्धिकस्य प्राप्तत्वात् । तत्रापि यावद्धिकं प्राप्तं, तावत् मूलं न्यूनं कार्यम् । यावत् न प्राप्तं, तावत् देयमेव । अथ वृद्धेरप्यपर्याप्तं, तदा मूलं दत्त्वापि न लभेत् बन्धम्; किंतु वृद्धिशेषमपि दत्त्वैवेत्यर्थः । पुनरुभ-यापवादमाह — परस्परमतं विनेति । परस्परमतं विना; परस्परमते तु उत्कृष्टमपि यावन्मूलदानं भुङ्क्ते; निकृष्टमपि मूलदानेन लभतेऽधमणं इति ॥ ७॥

अस्यापवादमाह । 'यावद्वृद्धिलाभमेव त्वयेदमाम्रवणादि उपभोक्तव्यम् ' इति वचनव्यक्तिं विना यत्र वृद्धचपाकरणायाम्रवणादि स्थावरमाधीकृतं, तत्रान्त्यवृद्धिप्रवेशेऽपि न तद्क्तमणीं दद्यात् । किंतु तदनन्तरमि भुङ्जीतेव यावन्मूललाभम् ; "आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते " इति योगिस्मरणात् । स्थावरमिति वचनात् जङ्गमे गवादौ विनापि परिभाषावचनं वृद्धिलाभे मोक्षो गम्यते ; भोगाधिक्ये फलप्रत्यावृत्तिस्मरणात् । यथाह कात्यायनः—

" अकाममननुज्ञातमाधिं यत् कर्म कारयेत् । भोक्ता कर्मफलं दाप्यो वृद्धिं वा न रुभेत सः ॥ "

इति । अकामं बलात्कारेण, अननुज्ञातम् अपरिभाषितमाधि गवादि यत् कर्म कारयेत् , तस्पलं दुग्धादिद्रव्यं भोक्ता उत्तमणं एवाधमणस्य दाप्यः । वृद्धिर्वा न हार्य इति । 'ऋते वचनात् ' इत्यनेन तादृशपरिभाषावचने तावदेव भोगः। अधिके भोगे मूलनाशोऽपीत्यवगम्यते ; ''यदि प्रकर्पितम् '' इत्यादिपूर्वोक्तवृहस्पितवचनात्॥८॥

गृहीतधनप्रवेशार्थमेव यत् स्थावरं दत्तं तत् गृहीतधनप्रवेशे दद्यात् ॥ ९॥ विषयमानं प्रयुक्तमर्थमुत्तमर्णस्यागृह्णतस्ततः परं न वर्धते ॥ १०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दीयमानं omitted in ख, ग, ज, झ, ठ.

मूलापनयनार्थस्याधेमोंचनकालमाह । गृहीतं धनं मूलम् । तत्प्रवेशार्थं तत्प्रतिपादनार्थं यत् स्थावरं क्षेत्रादि बन्धकत्वेन दत्तमधमणेंन, तत् बन्धकं गृहीतधनस्य मूलस्य प्रवेशे प्रत्यागमे सत्युत्तमणों दचात् । गृहीतधनेति सवृद्धिकस्याप्युपलक्षणम् । तेन सवृद्धिकमूलापाकरणार्थोऽपि आधिः उत्पन्ने तावित द्रव्ये प्रविष्टे सित मोच्य इति । यथाह बृहस्पितः

"क्षेत्रादिकं यदा भुक्तमत्यन्तमिषकं ततः । मूलोदयं प्रविष्टं चेत् तदाधिं प्राप्नुयादणी ॥ परिभाष्य यदा क्षेत्रं दद्यातु धनिके ऋणी । प्रविष्टे सोदये द्रव्ये प्रदातव्यं त्वया मम ॥"

इति । उक्तपरिभाषया ततो मूलात् अत्यन्तमधिकं वृद्धेरिप पर्याप्तं यदा भुक्तं, तेन मूलोदये प्रविष्टे सित आधि प्राप्नुयादित्यर्थः । आधिमोचने कालान्तरमप्याह योगीश्वरः—

> " उपिश्वतस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत् । प्रयोजकेऽसति धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात् ॥"

इति । उत्तमणे असति तद्धन्धुहस्ते द्रव्यं दत्त्वापि गृह्षीयादित्यर्थः । पक्षान्तरमप्याह स एव—" तत्काल-कृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः" इति ॥ ९ ॥

पुनरिप कचिद्पवादमाह । अधमणेन दीयमानमर्थं यद्युत्तमर्णः वृद्धिलोभेन न गृह्णाति, तदा ततः परं न वर्धते, मध्यस्थहस्ते स्थापितं चेत् । यथाह योगीश्वरः—

> " दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं तत् स्याद्वर्धते न ततः परम्"

इति ॥ १० ॥

# हिरण्यस्य परा वृद्धिर्द्विगुणा ॥ ११ ॥ धान्यस्य त्रिगुणा ॥ १२ ॥ वस्त्रस्य चतुर्गुणा ॥ १३ ॥ रसस्याष्टगुणा ॥ १४ ॥

वृद्धेः परमाविधमाह । वृद्धचर्थं प्रयुक्तस्य हिरण्यस्य सुवर्णरजतमुद्रादेः स्वस्वकालाम्रहणेनैकीभूता वृद्धिरेकदेव गृह्यमाणा द्विगुणेव परा; नातोऽधिका माह्येति । यथाह मनुः—" कुसीदवृद्धिर्द्विगुणं नात्येति सकृदाहृता " इति । यद्यपि मूलाद् द्विगुणेति मूलेन सह त्रैगुण्यं प्रतीयते, तथापि " माह्यं स्याद् द्विगुणं द्रव्यं प्रयुक्तं धनिना सदा " इति कात्यायनेन प्रयुक्तस्यैव द्वैगुण्याभिधानात् मूलेन सह द्वैगुण्यं सिध्यति । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम् ॥ ११ ॥

प्रयुक्तं धान्यं चिरमगृहीतवृद्धिकं त्रिगुणमेव प्राह्मम् ; नाधिकम् ॥ १२ ॥ प्रयुक्तं वस्त्रं चिरमगृहीतवृद्धिकं चतुर्गुणमेव प्राह्मम् ; नाधिकम् ॥ १३ ॥

#### विष्णुस्मृतिः

रसस्य तैलघृतादेः अगृहीतवृद्धिकस्याष्ट्रगुणैव वृद्धिः; नाधिका । बृहस्पितस्तु वृद्धिवैलक्षण्यमाह—— "हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिस्त्रिगुणा वस्त्रकुप्यके । धान्ये चतुर्गुणा प्रोक्ता शदे वाह्ये लवेषु च ॥"

इति । कुप्यं त्रपुसीसादि । शदः क्षेत्रफलम् । वाह्यः बलीवर्दादिः । लवः उर्णाचामरादिः ।

" उक्ता पश्चगुणा शाके बीजस्था षड्गुणा स्मृता । लवणस्वेदमधेषु वृद्धिरष्टगुणा स्मृता । गुडे मधुनि वैवोक्ता प्रयुक्ते चिरकालिके ॥"

इति । बीजानि पृगपनसादीनाम् । चकारात् तैलादेरपि; "तैलानां चैव सर्वेषां मद्यानां चैव सर्पिषाम्," इति कात्यायनसारणात् । तत देशकालादिवशेन व्यवस्थाप्यम् । एवं स्मृत्यन्तराण्यपि ॥ १४ ॥

## संतिः स्त्रीपश्चनाम्॥१५॥किण्वकार्पाससूत्रचर्मायुधेष्टका-ङ्गाराणामक्षया॥१६॥अनुक्तानां द्विगुणा॥१७॥

यदा पुनः कश्चित् स्वयं पोषणासमर्थः तत्पृष्टिसंतितकामनया स्त्रीः दासीः पशून् गवादीन् वा भयुङ्क्ते, क्षीरपरिचर्यार्थी च गृह्णाति, तदासां वृद्धिः संतितिरेव भवति ; नान्या । अधमर्णगृहे यान्यपत्यानि जनयन्ति, तावद्भिरपत्यैः सहिताः प्रत्यर्पणीया इत्यर्थः । यदि ता न प्रसूयन्ते, तदा स्वगृहस्थाः प्रसूता एकापत्यसहिताः तत्स्थाने देया इति ; वृद्धिभूतायां संततौ संख्यान्तरप्रापकाभावेन प्रथमोपस्थितकत्वपरित्यागे कारणाभावात् ॥ १५ ॥

अक्षयां वृद्धिमाह । किण्वं सुरोपादानकारणं मधूकपुष्पादि ; "सुराबीजं तु किण्वकम् " इति <sup>1</sup>शार्क्गधरस्मरणात् । कार्पासः तूलम् । सूत्रं प्रसिद्धम् । चर्मे दृतिः । वर्मेति पाठे कवचम् । आयुधं शस्त्रम् । इष्टकाङ्गारौ प्रसिद्धौ । एषामक्षया वृद्धिः ; कदापि न निवर्तत इत्यर्थः । यथाह बृहस्पितः—

" तृणकाष्ठेष्टकासूत्रकिण्ववर्मास्थिचर्मणाम् । हेतिपुष्पफलानां च वृद्धिस्तु न निवर्तते ॥"

इति ॥ १६ ॥

मतिद्रव्यं वक्तुमशक्तेर्लाघवार्थमाह । पूर्वत्रानुक्तानां द्रव्याणां मणिमुक्ताप्रबालादीनां द्विगुणा परा वृद्धिः । यथाह कात्यायनः—

> "मणिमुक्ताप्रवाळानां सुवर्णरजतस्य च । तिष्ठति द्विगुणा वृद्धिः फाळकैटाविकस्य च ॥ "

इति । तिष्ठति अवर्धमाना । फारूं फल्रभवम् । केंट्रं कीटभवं त्रसरादि । आविकं कम्बलादि ॥ १७॥ <sup>1</sup> शार्ङ्कस्मरणात्—ट.

प्रयुक्तमर्थं यथाक्रथंचित् साधयन् न राज्ञो वाच्यः स्यात् ॥ १८ ॥ साध्यमानश्चेद्राजानमभिगच्छेत् तत्समं दण्ड्यः ॥ १९ ॥ उत्तमर्णश्चेद्राजानमियात् , तद्विभावितोऽधमर्णो राज्ञे धनदद्यान् भागसंमितं वण्डं दद्यात् ॥ २० ॥

यदुक्तं यथादत्तमर्थं गृह्णीयादिति, तत्र विशेषमाह । वृद्धचर्थं प्रयुक्तमर्थमधमणेनाभ्युपगतमुत्तमणों यथाकथंचित धर्मादिभिरुपायैः साधयन् न राज्ञो वाच्यः, अभिवारणीयः स्यात् । यथाह योगीश्वरः— "प्रपत्नं साधयन्तर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत्" इति । अप्रतिपन्नं साधयत्रो दण्डमाह कात्यायनः—

"पीडयेद्यो धनी कश्चिद्दणिकं न्यायवादिनम् । तसादर्थात् स हीयेत तत्समं चाप्नुयाद्दमम् ॥"

इति । धर्मादीनुपायानाह मनुः---

"धर्मेण व्ययहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥"

इति । धर्मः सत्यवाक्यम् । व्यवहारः साक्ष्याद्युपन्यासः । छलम् उत्सवादिव्याजेनाहरणम् । अचरितमुपवासः । बलं बन्धनादि ॥ १८ ॥

अधमण प्रत्याह । अभ्युपगतमर्थं साध्यमानः याच्यमानः यदि राजानमभिगच्छेत् राज्ञे निवेदयति, तदासौ तत्समं दण्ड्यः ; तद्धनं च दाप्यः । यथाह योगीश्वरः—"साध्यमानो नृपं गच्छन् दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम् " इति । दापनप्रकारमाह कात्यायनः—

" राजा तु स्वामिने विष्रं सान्त्वेनैव प्रदापयेत् । देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान् संपीड्य दापयेत् । रिक्थिन सुहृदं वापि <sup>5</sup>छलेनैव प्रदापयेत् ॥ "

इति ॥ १९ ॥

अशक्तस्योत्तमर्णस्य राज्ञा अर्थसाधने अधमर्णस्य दण्डमाह । विप्रतिपन्नमर्थं साधयितुमुत्तमर्णो यदि राज्ञे निवेदयित, तदा तद्विभावितः तेन राज्ञा अङ्गीकारितः अधमर्णः राज्ञे साधितस्य धनस्य दशमांश-समानमृणातिरिक्तं दण्डं दद्यात् । यत्तु,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> साधयान:---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अभीयात्—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> धर्मेण—ठ. <sup>5</sup> शतेनैच—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> समं---ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

" ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रच्छति । राज्ञा दापयितव्यः स्याद् गृहीत्वांशं तु विंशकम् ॥ "

इति नारदवचनं, तद्त्यधनविषयम् । उत्तमर्णात् गृहीत्वांशं तु विंशकमिति व्याख्येयम् ॥ २०॥

# प्राप्तार्थश्चोत्तमणों विंदातितममंद्राम् ॥ २१ ॥ सर्वापलाप्येक-देदाविभावितोऽपि सर्वं दद्यात् ॥ २२ ॥

तत्रैवोत्तमर्णं प्रत्याह । राजविभावनाप्राप्तस्यार्थस्य विंशतितममंशमुत्तमर्णो राज्ञ मृतित्वेन दद्यात् ॥ २१॥ यद्क्तं विभावितात् दशमविंशांशो राजा गृह्णीयादिति, तस्यापवादमाह । यस्तु अनेकवस्त्वभियोगे सर्वमेवापलपति 'नाहमेतेषु किमपि धारयामि' इति, स यदि एकदेशमपि विभावितः अङ्गीकारितः, तदा सर्वमेवाभियुक्तमर्थमभियोक्त्रे दद्यात् । अपिशब्दात् राज्ञे तत्समं दण्डं च । यथाह योगीश्वरः—"निह्नवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम् " इति । इदं च 'यद्येषामर्थानां मध्ये एकमप्यर्थमर्थी भावयति, तदा सर्वानप्यर्थानहं दास्यामि ' इति सावष्टम्भे प्रतिवचने द्रष्टव्यम् ;

" अनेकार्थाभियुक्तेन सर्वार्थव्यपलापिना। विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते॥"

इति नारदेनापलापे वैशिष्ट्यामिधानात् । <sup>2</sup>अयथार्थत्वे

" अनेकार्थाभियोगे तु यावत् संसाधयेद्धनम् । साक्षिभिस्तावदेवासौ लभते साधितं धनम् ॥ "

इति कात्यायनीयं द्रष्टव्यम् । पुत्रादिदेयपित्राद्युणविषयमिति प्राञ्चः । यत्तु,

" साध्यार्थाशेंशेऽपि गदिते साक्षिभिः सक्छं लभेत् । स्त्रीसङ्गे साहसे चौर्ये यत् साध्यं परिकीर्तितम् ॥ "

इति, तत् साहसादिविषयम् ; तावतैव साहसादिसिद्धेः ॥ २२ ॥

तस्य च भावनास्तिस्रो भवन्ति लिखितं साक्षिणः समय-क्रिया च ॥ २३ ॥ ससाक्षिकमाप्तं ससाक्षिकमेव दद्यात् ॥ २४ ॥ ³लिखितार्थे प्रविष्टे लिखितं पाटयेत् ॥ २५ ॥ असमग्रदाने लेख्या-संनिधाने चोत्तमर्णः 'स्वलिखितं दद्यात् ॥ २६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अर्थम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> लिखितान्ते—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अयथार्थे—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ख़हस्त—ज, झ ; ख omitted in ख.

विभावनासाधनान्याह । भाव्यते साध्यते विप्रतिपन्ने इथें। इनयेति भावना ; प्रमाणपद्धतिः । तस्य ऋणस्य लिखिताचास्तिस्रो भवन्ति । तत्र लिखितं त्रिविधम् । साक्षिण एकादशविधाः । समयिक्रया शपथकरणं पञ्चविधम् । वक्ष्यमाणलक्षणेरेतेस्त्रिभिः प्रमाणेविंप्रतिपन्नमृणं साधयेदित्यर्थः । चकारात् दानक्रयादीनां संग्रहः । यद्यपि सर्वत्रेतानि प्रमाणानि, तथापि ऋणविवादे एषामेव त्रयाणां साक्षात् गमकत्विमत्यवगमयितुं तस्येति विशेषितिदेशः । भक्तेस्तु लिखितादिद्वारेव सिद्धाया गमकत्वेन साक्षात् गमकत्वाभावात् न पृथगुपादानम् , किंतु चकारेणेवेति । एषां च बलावलमाह बृहस्पतिः—

अनुमानाद् गुरु: साक्षी साक्षिभ्यो लिखितं गुरु । अव्याहता त्रिपुरुषी भुक्तिरेव गरीयसी ॥ अनुमानं साध्य एव साक्षी चामरणाद्भवेत् । अव्याहतं लेख्यभोग्यं प्रमाणं च त्रिपूरुषम् ॥ "

इति । दुष्टिक्कैरनुमानं व्यवहारकारु एव प्रवर्तते, न सर्वदेति दुर्बेरुम् । साक्षी स्वजीवनावधीति ततो बरुवान् । रिक्सिन्मेगो तु त्रिपूरुषमिति ततोऽपि बरुवत्तराविति । एषां च समवाये बरुवाकरमाह कात्यायनः—

" किया न दैविकी प्रोक्ता विद्यमानेषु साक्षिषु । लेख्ये च सित वादेषु न स्याहिट्यं न साक्षिणः । अव्याहते त्रिपुरुषे भोगे लेख्यं न साक्षिणः ॥"

इति । तत्र दिव्यमप्येषामन्यतमाभावे वेदितव्यम् ; " एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते " इति स्मरणात् । तथैतेषां विषयविद्योषे बळवत्तामप्याह स एव—

" वावपारुष्ये च भूमौ च दिन्यं न परिकल्पयेत् । दत्तादत्ते च भृत्यानां स्वामिनां निर्णये सित ॥ विक्रयादानसंबन्धे कीत्वा धनमनिच्छति । चूते समाह्वये चैव विवादे समुपस्थिते । साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिन्यं न च लेख्यकम् । पूगश्रेणिगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं लेख्यं न दिन्यं न च साक्षिणः ॥ प्रकान्तसाहसे वाचि पारुष्ये दण्डवाचके । बलोद्भृतेषु कार्येषु साक्षिणो दिन्यमेव च ॥ "

इति । एतेन वाक्पारुष्ये दिव्यनिषेधः साक्षिसद्भावविषय इति सिद्धम् ॥ २३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लेख्यं—ट.

अथाधमणस्य प्रतिदानविधिमाह । यत् ऋणं साक्षिसमक्षं प्राप्तं गृहीतं, तत् ससाक्षिकमेव दद्यात् ॥ २४ ॥ ऋणपत्रप्रतिपत्तिमाह । लिखितश्चासावर्थश्चेति लिखितार्थः ; गृहीतमृणम् । तस्मिन् उत्तमेणे प्रविष्टे सित, तत् लिखितमृणपत्रं पाटयेत् छिन्द्यात् ॥ २५ ॥

भागशः ऋणदाने पत्रासंनिधाने च कथमित्यत आह । यदि पत्रलिखितमृणमेकदा दातुमशक्तेन भागशो दीयते, पत्रं च देशान्तरिथत्या असंनिहितं, तदा उत्तमर्ण एव यावानिधगतः ऋणभागः तत्समर्पकं स्विलिखितं पत्रमधमणीय दद्यात् । लेख्यासंनिधाने।क्त्या तत्संनिधाने तस्यैव पृष्ठे लिखेदित्युक्तं भवति । यथाह योगीश्वरः—

" लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेद् दत्त्वा तत्त्वर्णिको धनम् । धनी चोपगतं दद्यात् स्वहस्तपरिचिह्नितम् ॥ "

इति । दौराल्यात् उत्तमणेन तदलेखने तु नारदः—

" यदि वा नोपरि लिखेदणिना चे।दितोऽपि सन् । धनिकस्येव वधेत तथैव ऋणिकस्य यत् ॥ "

इति । चकारात् समप्रदानेऽपि लेख्यासंनिधाने पत्रान्तरमेवोत्तमणीं दद्यःत् । यथाह योगीश्वरः— "दत्त्वर्णं पाटयेल्लेख्यं गुद्धयै वान्यं तु कारयेत् " इति ॥ २६ ॥

धनग्राहिणि प्रेते प्रव्रजिते द्विदशाः समाः प्रवसिते वा ¹तत्पुत्रपौत्रैर्धनं देयम् ॥ २७ ॥ नातः परमनिच्छुभिः² ॥ २८ ॥ सपुत्रस्य वाष्यपुत्रस्य वा रिक्थग्राही ऋणं दद्यात्³ ॥ २९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत् omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनीप्सुभि:—झ; ईप्सुभि:—ट.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The following notes are found in छ below this Sūtra—-रिक्थमाही ऋगं दद्यादिति । अत्र पुत्रो विशेष्यः । तस्येतानि त्रीणि विशेषणानि—-रिक्थमाहः, योषिद्माहः, अनन्याश्रितद्रव्यश्चेति । तत्रानेक-पुत्रसमवाये रिक्थमाहः पुत्र । तदमावे कृतदारः । कृतदाराणां समवाये योषिद्माहो नाम कृतदारः पुत्रो दाप्यः । तदमावे अनन्याश्रितद्रव्यः ; न विद्यन्ते अन्य पुत्रदारादयो यस्यासौ अनन्यः पुत्रदारादिरिहतः । न श्रितं द्रव्यं येनासौ अश्रितद्रव्यः, अग्रहीतिपत्रंशः; अनीहमानादिरिति यावत् ; निर्धनो वा । अनन्यसितः अश्रितद्रव्यः अनन्याश्रितद्रव्यः । मध्यमपदलोपी समासः । तादृशः पुत्रः ऋणं दाप्यः । तादृशपुत्रत्रयाभावे रिक्थिनः "पत्नी दृष्टितःश्चेव" इत्यः श्चु हाः ऋणं दाप्याः । तथाच कात्यायनः—

<sup>&</sup>quot; ५वें दद्याद्धनग्राहः पुत्रस्तस्मादनन्तरम् । योषिद्ग्राहः स्तोऽभावे पुत्रश्चात्यन्तनिर्धनः ॥ "

ऋणापाकरणे कर्तृकाली दर्शयति । धनम् ऋणम् । तद्याहिणि पितिर पितामहे वा प्रते मृते, प्रत्रजिते संन्यस्ते, द्विदशाः द्विदशाः द्विदशाः विश्वतिः समाः वर्षाणि प्रत्रसिते देशान्तरगते वा तस्य धनग्राहिणः ये पुत्राः पौत्राश्च, तैः तत् धनं देयम् , पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन निमित्तेन । प्रेतत्वे क्त्या जीवतो धनग्राहिण एव प्रथममृणापाकरणाधिकारो दर्शितः । तदभावे पुत्रपौत्रयोः । तत्रापि प्रथमं पुत्रस्य ; तदभावे पौत्रस्येति क्रमः । प्रतत्वादिकं चासामध्योपलक्षणम् । यथाह कात्यायनः—

" व्याधितोन्मत्तवृत्तानां तथा दीर्घप्रवासिनाम् । ऋणमेवंविधं पुत्रान् जीवतामपि दापयेत् ॥"

इति । दीर्घपवासः चिरपस्थानम् । पृथक् परिगणनं तु कालविद्योषविधिमभिष्रेत्य । तत्र प्रेते काल-विद्योषमाह कात्यायनः—

> '' नाप्राप्तव्यवहारेण पितर्युपरते कचित् । काले तु विधिना देयं वसेयुर्नरकेऽन्यथा ॥ ''

इति । व्यवहारज्ञानकालमाह नारदः—

" गर्भस्थैः सदृशो ज्ञेय आष्टमाद्वत्सराच्छिग्रः । बाल आ षोडशाद्वर्षात् पौगण्डश्चेति कथ्यते । परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावृते ॥ "

इति । प्रत्नजितेऽप्ययमेव कालः ; उक्तन्यायात् । प्रोषिते च विंशतिवर्षाणीति । धनम्राहिणीति सामान्योपादानेन पितृत्यज्येष्ठभ्रात्रे,रपि म्रहणम् । यथाह नारदः—

> " नार्वाक् संवत्सराद्विंशात् पितरि प्रे.षिते सुतः । ऋणं दद्यात् पितृत्ये वा ज्येष्ठे आतर्यथापि वा ॥"

इति । वाशब्दात् जात्यन्धादिग्रहणम् । यथाह बृहस्पतिः—

" सांनिध्येऽपि पितुः पुत्रै ऋणं देयं विभावितम् । जात्यन्धपतितोन्मत्तक्षयश्वित्रादिरें गिणः ॥ "

इति । अस्यार्थः — पूर्वे धनग्राहः पुत्रो दद्यात् । तस्मादनन्तरं यो दिग्राहः पुत्रो दद्यात् । ताहशद्विविधपुत्राभावेऽत्यन्तिनिर्धनः पुत्रो दद्यात् । चकारात् निरन्वय इति सकलमकलङ्कम् । यन्तु "धनस्त्रीहारिपुत्राणाम्" इति नारद्वाक्यं, तस्याप्ययमर्थः — धनहारिणो ये पुत्राः स्त्रीहारिणश्च ये पुत्राः, तेषां समवाये यः पुत्रो धनं वहेत् स ऋणभागित्यन्वयः । स्त्रीधनिनोः; स्त्री च धनं च स्त्रीधने; ते विद्येते ययोस्तौ; कृतवित्राहः धनवांश्च ताहशौ । धनिपुत्रौ स्वामिनः पुत्रौ । तयोरसतोः स्त्रीहारी स्त्रियमाहर्तुं शीलमस्य विवाहकाम इति यावत् । स दद्यादित्यर्थः ।

इति । पुत्रपौत्रैरिति द्वन्द्वबहुवचनाभ्यां सर्वैर्विभक्तिर्वा यथांशं संभूय वा प्रधानभूतेन वा देयमिति गम्यते । तचामे वक्ष्यति । पुत्रपौत्रैरिति सामान्यनिर्देशात् सर्वेषां मुख्यगौणपुत्रपौत्राणां म्रहणम् । तथाच नारदः—

" इच्छन्ति पितरः पुत्रान् स्वार्थहेतोर्यतस्ततः । उत्तमणीधमणेभ्यो मामयं मेक्षयिष्यति ॥ "

इति । यतस्ततः ; स्वतः परतः संभूतान् । उत्तमानां देविषिपितॄणामृणानि ; अधमानां मनुष्याणामृणानि । सामान्यनिर्देशेऽपि क्कीबादिव्यतिरिक्तानामेवेति ध्येयम ।

> " ऋणं तु दापेयत् पुत्रं यदि स्यान्निरुपद्रवः । द्रविणार्हेश्च धुर्यश्च नान्यथा दापयेत् सुधीः ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । निरुपद्रवः; क्केब्याद्यष्टदोषरहितः । द्रविणार्हः; संन्यासाद्याश्रमान्तररहितः । धुर्यः; कुटुम्बभरणक्षमः । एवं पुत्रपौत्रयोरिधकाराविशेषेऽपि प्रकारिवशेषमाह वृहस्पितः—

" ऋणमात्मीयवत् पित्र्यं पुत्रैर्देयं विभावितम् । पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु ॥ "

इति । समम् ; वृद्धिरहितम् । तत्सुतस्य ; प्रपौत्रस्य । ऋणत्रयसमवाये क्रममाह स एव---

" पित्र्यमेवामतो देयं पश्चादात्मीयमेव च । तयोः पैतामहं पूर्वं देयमेवमृणं सदा ॥ "

इति ॥ २७ ॥

पुत्रपौत्रैरिति बहुवचनात् प्रपौत्रादिप्वतिप्रसङ्गे अपवादमाह । अतः पुत्रपौत्रयोः परं प्रपौत्रादिभिः प्रिपता-महादिक्कतमृणम् अनिच्छुभिने देयम् । अनिच्छुवचनात् इच्छायां देयम् ; न नियमेन । यथाह नार्दः—

" कमादव्याहतं प्राप्तं पुत्रैर्यहणसुद्भृतम् । दद्युः पैतामहं पौत्रास्तचतुर्थानिवर्तते ॥ "

इति ॥ २८ ॥

ननु प्रपौत्रः ऋणं न दद्यादित्युक्तम् ; तर्हि पुत्रपौत्रामावे को दद्यादित्यत आह । दायानर्ह-पुत्रसद्भावे पुत्रामावे वा रिक्थमाही । स्वामिसंबन्धेनैव यत् स्वीमवित तत् रिक्थम् । तत् गृह्णातीिति रिक्थमाही । स तदीयमृणं दद्यात् । वाशब्दात् तदीयपौत्रयोर्भहणम् । ततश्चायमर्थः—दायानर्हपुत्र-पौत्रसद्भावे पुत्रपौत्रामावे वा "अनन्तरः सिपण्डाचस्तस्य तस्य धनं भवेत् " इति न्यायेन यो यः प्रत्यासन्नतया तदीयं रिक्थं गृह्णीयात् , स तदीयमृणं दद्यादिति । एवं प्रत्यासन्नामावे यदि प्रपौत्रोऽपि रिक्थं गृह्णीयात् , तदा रिक्थमाहित्वेनैव ऋणं दद्यात् ; न तु प्रपौत्रत्वेनेति सिद्धम् ॥ २९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वाशब्दाभ्यां—क, ट.

## निर्धनस्य 'स्त्रीग्राही ॥ ३० ॥ न स्त्री पतिपुत्रकृतम् ॥ ३१ ॥ न स्त्रीकृतं पतिपुत्रौ ॥ ३२ ॥ न पिता पुत्रकृतम् ॥ ३३ ॥

तर्हि रिक्थमाहाभावे को दद्यादित्यत आह । यदि धनाभावे रिक्थमाही नास्ति, तदा यो यदीयां स्त्रियं भार्यात्वेन स्वीकरोति, स तदीयमृणं दद्यात् । 'सपुत्रस्य वाप्यपुत्रस्य ' इति अत्राप्यनुवर्तते । यथाह नारदः—

" अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्ये।पैति यः स्त्रियम् । ऋणं वोदुः स भजते सैव चास्य धनं स्मृतम् ॥ "

इति । निर्धननिरपत्यस्त्रीमात्रमाहिणः ऋणदाने सिद्धे, सधनसापत्यस्त्रीमाहिणस्तु दण्डापूपिकान्यायेनैव तत् सिद्धम् । यथाह स एव—

> " या तु सप्रधनैव स्त्री सापत्या वान्यमाश्रयेत् । सोऽस्या दद्यादृणं भर्तुरुत्सृजेद्वा तथैव ताम् ॥ "

इति । स एवान्यमपि स्त्रीयाहिणमाह---

"अन्तिमा स्वैरिणीनां या प्रथमा च पुनर्भुवाम् । ऋणं तयोः पतिकृतं दद्याद्यस्ते समश्नुते ॥ "

इति । अन्तिमा प्राप्ता कीता 'तवाहम्' इत्युपगता वा। प्रथमा अक्षतयोनिः। पुनर्भूमहणं शौण्डिकादिविषयम्। यथाह कात्यायनः—

> " निर्धनैरनपत्यैस्तु कृतं यच्छोण्डिकादिभिः । तस्त्रीणामुपभोक्ता तु दद्यात् तदृणमेव हि ॥ "

इति । आदिशब्दात् गोपशैल्द्षरजकव्याधानां ग्रहणम् ; स्व्यधीनवृत्तिकत्वात् । यद्यपि "न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतोंपदिश्यते " इति निषेधात् ब्राह्मणादिष्विदं न संभवति, तथापि अतिरिक्ततित्रिषेधेषु तेष्वपि न्यायसाम्यादिदमेवावधेयम् ॥ ३०॥

अविभक्तिः कृतमृणमविभक्तिन देयमिति 'वक्ष्यति । तस्यापवादमाह । पत्या कृतमृणं स्त्री भार्या न दद्यात्; पुत्रेण कृतमृणं स्त्री माता न दद्यात्; अगृहीतधना चेत् । गृहीतधना तु दद्यादेव । यथाह नारदः—

" दद्यादपुत्रा विधवा नियुक्ता वा मुमूर्षुणा । या सा तद्रिक्थमादद्याद् यतो रिक्थमृणं ततः ॥ "

<sup>1</sup> माही omitted in क.

### विष्णुस्मृतिः

इति । अत्र रिक्थऋणयोरिवनाभावपदर्शनात् वक्ष्यमाणे स्त्रीपुत्रकृतऋणदानप्रतिषेघेऽपि पतिपित्रादीनाम-गृहीतथनत्वमेवेति मतं गमयति । तथा अप्रतिपन्नमपि स्त्री न दद्यात् ; " प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं नान्यत् स्त्री दातुमहिति " इति योगिस्मरणात् । अन्यत् प्रतिपन्नाद्यतिरिक्तम् । अस्यापवादमाह कात्यायनः—

" मर्तुकामेन या भर्त्री उक्ता देयमृणं त्वया । अप्रपन्नापि सा दाप्या धनं यद्यः श्रितं स्त्रिया ॥ "

इति ॥ ३१ ॥

स्त्रिया भार्यया मात्रा च कृतमृणं पतिपुत्री न दद्याताम्, भक्तार्थकृतं विना। यथाह कात्यायनः---

" देयं भार्याकृतमृणं भर्त्री पुत्रेण मातृकम् । भक्तार्थेन कृतं यत् स्याद्भिधाय गते दिशम् ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

पिता जनकः पुत्रकृतमृणं न दद्यात्, अनुमेदितं विना । यथाह बृहस्पतिः—

" ऋणं पुत्रकृतं पित्रा साध्यं यदनुमेदितम् । स्रुतस्नेहेन वा दद्यान्तान्यथा दातुमर्हति ॥ "

## इति । नारदोऽपि---

" पितुरेव नियोगाद्वा कुटुम्बभरणाय वा । कृतं वा यदृणं कृच्छ्रे दद्यात् पुत्रस्य तत्पिता ॥ "

इति । अत्र वाक्यत्रयेऽपि कुटुम्बार्थादते-इति वक्तव्यम् ; 'कुटुम्बार्थे कृतं च ' इत्यस्य सर्वशेषत्वात् । अत एव योगीश्वरः—

" न योषित् पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्याहते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ "

इति ॥ ३३ ॥

अविभक्तैः कृतमृणं यस्तिष्ठेत् स दद्यात्॥ ३४॥ पैतृक-मृणमविभक्तानां भ्रातॄणां च ॥ ३५॥ विभक्ताश्च व्यानु-रूषमंशम्॥ ३६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विभक्ताश्च omitted in क.

पुनरिप ऋणापाकरणे कर्तृकालो दर्शयति । अविभक्तैः पितृव्यभ्रःत्रादिभिः कुटुम्बार्थे यत् ऋणं कृतं, तत् तेषां मध्ये यस्तिष्ठेत् स दद्यात् । यथाह नारदः —

" पितृव्येणाविभक्तेन भ्रात्रा वा यदणं कृतम् । मात्रा वा यत् कुटुम्ब थे दद्युस्तत् सर्वमृक्थिनः ॥ "

इति । अत्रापि धनप्राहिणि प्रेते प्रव्रजिते प्रे. षिते वेति द्रष्टव्यम् । यथाह योगीश्वरः—

" अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यहणं च कृतं भवेत् । दच्यतदिनिथनः पेते पोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ "

इति । यद्यप्येतद्विभक्तेप्विप पुत्रेषु संभवतीत्यमेतनेन पौनरुक्त्यम् ; तथापि तेषामुत्तरसूत्र एव विभागा-विभागयोः प्रकारविशेषाम्नानादिदं पितृव्यादिप्वेवावतिष्ठत इति मन्तव्यम् ॥ ३४ ॥

यदुक्तम् 'पुत्रपौत्रै ऋणं देयम्' इति, तत्र विभागाविभागयोः प्रकारिवशेषमाह । विभागात् प्राक् पित्रा कृतमृणमविभक्तानां पुत्राणां आतॄणां, चकारात् पौत्राणां च संभ्य देयं भवति । गुणप्रधानभावे तु प्रधानभूत एव दद्यात् । अविभागः संसर्गस्याप्युपरुक्षणम् । तेनाविभक्ते संसृष्टिनि तत्पुत्रादौ विद्यमाने स पूर्वविभक्तः संसृष्टी वा पुत्रादिरिति ; विभागे पित्रणधनयोः पुत्रस्य स्वत्वा- 'पगमात् ॥ ३५ ॥

तर्हि अविभक्तसंसृष्टपुत्राद्यभावे को दद्यादित्यत आह । विभक्ताः पुत्राः पौत्राश्च विभागानन्तरं पित्रा पितामहेन वा कृते ऋणे अपाकरणीये दायानुरूपमंशं दद्युः । अयमभिसंधिः —समानजातीयानां समं, विजातीयानां च विषममशं वक्ष्यति — 'ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरों ऽशानादद्यात् ' इत्यादिना । तदनुसारेण ऋणांशमपि दद्युः । यथाह नारदः —

"अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा ऋणं द्युर्यथांशतः । अविभक्ता विभक्ता वा यस्तां चेद्वहते धुरम् ॥ "

इति । इदं च विभक्तपितृधनाभावे । तत्सद्भावे तु तत एव तद्दणापाकरणं कुर्यात् । यथाह कात्यायनः—

" पित्रणे विद्यमाने तु न च पुत्रो धनं हरेत्। देयं तद्धनिके द्रव्यं मृते गृह्णंस्तु दाप्यते ॥ "

इति । 'मृते गृह्णंस्तु दाप्यते ' इत्यस्यायमर्थः — विभक्तस्य पितुर्यदा विभागानन्तरोत्पनः संसृष्टी वा पुत्रोऽस्ति, तदा स एव तद्धनं गृहीत्वा तद्दणं दद्यात् । तदुभयाभावे वि केषु यः तद्धनं गृह्णीयात् , स तद्धनात् ऋणं दद्यात् । धनाभावे तु 'पुत्रत्वेनैव दद्यादिति । पुत्रभौत्रसमवाये तु पुत्रा एव दृष्णुः, न पीत्राः ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पौत्रत्वेनीव—ग, ट.

" पित्रभावे तु दातव्यमृणं पुत्रेण यत्नतः " इति कात्यायनीयात् । अविभक्ताश्चेत् " पितृतों ऽराकत्पना " इति न्यायेनैव दद्युः ॥ ३६ ॥

# गोपशौण्डिकशैलूषरजकव्याधस्त्रीणां पतिर्दयात् ॥ ३७॥ वाक्प्रतिपन्नं नादेयं कस्यचित् ॥ ३८॥ कुटुम्बार्थे कृतं च ॥ ३९॥

न स्त्रीकृतं पतिपुत्रावित्यस्यापवादमाह । गोप आभीरः । शौण्डिकः सुराकारः । शैल्रिको नटः । रजको वस्त्राणां रञ्जकः । व्याघो मृगयुः । एतेषां स्त्रीभिः यत्कृतमृणं तत् आसां पतिः पुत्रो वा दद्यात् ; तदधीनवृत्तित्वात् । यथाह योगीश्वरः—

> " गोपशौण्डिकशैॡपरजकन्याधयोषिताम् । ऋणं दद्यात् पतिस्तासां यस्माद् वृत्तिस्तदाश्रया ॥ "

इति । 'यसाद् वृत्तिस्तदाश्रया' इति हेनुन्यपदेशात् अन्येऽपि ये तौलिकादयः स्न्यधीनवृत्तिकाः, तेऽपि स्त्रीकृतमृणं द्युः कुटुम्बार्थं विनापि; तस्य 'कुटुम्बार्थं कृतं च' इत्यनेनैव देयत्वस्य पृथम्बद्ध्यमाणत्वात् । अत एव "न च भार्याकृतं पतिः " इत्यनुवृत्तौ नारदः—

" अन्यत्र रजकव्याधगोपशौण्डिकयोषिताम् । तेषां हि तत्परा वृत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम् ॥ "

इति कुदुम्बार्थातिरेकेण वृत्त्यर्थमृणं पृथगेवाह । वृत्तिर्जीवनोपायो वाणिज्यादिः ॥ ३७ ॥

'न स्त्री पतिपुत्रकृतम् ' इत्यादिपतिवेधत्रयस्य प्रतिप्रसवमाह । येषां रूयादीनामृणदानं निषिद्धं, तेषां सर्वेषामिप स्वयं वाचा प्रतिपन्नम् अङ्गीकृतं चेत् 'अहमिदमृणं दास्यामि ' इति, तदा अदेयं न ; किंतु देयमेवेत्यर्थः । यथाह योगीश्वरः—

" प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत् कृतम् । स्वयं कृतमृणं वापि नान्यत् स्त्री दातुमईति ॥"

इति । स्त्रियेत्युपरुक्षणम् ; 'नादेयं कस्यचित् ' इति सामान्याभिधानात् । तथाच कात्यायनः—

"ऋणं पुत्रकृतं पित्रा नादेयमिति धर्मवित् । देयं प्रतिश्रुतं यत् स्याद्यच स्यादनुवर्णितम् ॥ "

इति । प्रतिश्रुतम् ; प्रतिपन्नम् । अनुवर्णितम् ; अनुमोदितम् । अनेनासंबन्धिनापि प्रतिपन्नमृणं देयमिति सिध्यति ॥ ३८॥

<sup>1</sup> From here up to the end of the first-half of verse 40 omitted in 転, 研, 积.

प्रतिष्ठसवान्तरमाह । यद्दणं कुटुम्बभरणार्थं कृतं, तद्दप्यदेयं न कस्यचित्; सर्वस्यापि देयमित्यर्थः । अत एवाह योगीश्वरः—

"न योषित् पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्यादृते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥"

## इति । बृहस्पतिरपि ---

" पितृव्यञ्जातृपुत्रस्त्रीदारशिष्यानुजीविभिः । यद् गृहीतं कुटुम्बार्थे तद् गृही दातुमहेति ॥ "

## इति । अत्रैव विशेषान्तरमाह मनुः---

" प्रहीता यदि नष्टः स्यात् कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः । दातव्यं बान्धवैस्तत् स्यात् प्रविभक्तेरपि स्वतः ॥"

इति । बान्धवैः पुत्रादिभिः । चकारात् कन्याविवाहाद्येथे कृतं च । तथाच कात्यायनः—

"कुटुम्बार्थमशक्तेन गृहीतं व्याधितेन वा । उपप्रविनिमित्तं च विद्यादापत्कृतं तु तत् ॥ कन्यावैवाहिकं चैव प्रेतकार्येषु यत् कृतम् । एतत् सर्वे प्रदातव्यं कुटुम्बेन कृतं प्रभोः ॥ प्रोषितस्य मतेनापि कुटुम्बार्थमृणीकृतम् । दासस्त्रीमानृशिष्यैर्वा दद्यात् पुत्रेण वा भृगुः ॥"

इति ॥ ३९॥

यो गृहीत्वा ऋणं सर्वं श्वो दास्यामीति सामकम्।
न दचाल्लोभतः पश्चात् तथा वृद्धिमवामुयात् ॥ ४०॥
दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते।
आयौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि॥ ४१॥

कृताविषकामकृतां वृद्धिमाह । यः सर्वमृणं हिरण्यं धान्यादि वा गृहीत्वा, श्वः परश्वो वेत्यादिकृते अवधौ सामकं सममेव दास्यामीति प्रतिज्ञः पयंश्च लोभादिना कृतेऽवधौ न दद्यात्, स तदवध्येव यथा विहिता द्विकशतादिक्रमेण तथा वृद्धिमवाप्नुयात् दद्यात् । अनेन कृतावध्यपगमे यथाविहितवृद्धिभवतीति वेषितम् ॥ ४०॥

धनप्रयोगे द्वौ विश्वासहेतू—प्रतिभुः आधिश्च; "विश्वासहेतू द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च " इति नारद्स्मरणात् । तत्राधिर्निरूपितः । संप्रति प्रतिभूर्निरूप्यते । प्रतिभवति तत्कार्ये तद्वद्भवतीति प्रतिभूः । तस्य भावः प्रातिभाव्यम् । विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समय इति यावत् । पुरुष्विशेषं चाह कात्यायनः— "स्वामिश्त्रुस्वाम्यधिकृतनिरुद्धदण्डिताभिशस्तरिक्थिरिक्तनिष्ठिकब्रह्मचारिराजकार्यव्याप्टतवानप्रस्थसंन्यासिदण्डधन-दानाशक्ताविज्ञाताविभक्ताश्च न प्रतिभुवो ग्राह्माः " इति । तत् त्रिषु विषयेषु विधीयते—दर्शने प्रत्यये दाने चेति । यथा 'दर्शनापेक्षायामहमेतं दर्शयिष्यामि इति, 'मद्विश्वासेनास्मै धनं दीयताम् ; नायं मां वञ्चयिष्यति इति, 'यदायं न ददाति, तदाहमेव दास्यामि इति । तुशब्दात् ऋणिद्रव्यापेणेऽपि । यथाह वृहस्पितः—

" दर्शने प्रत्यये दाने ऋणद्रव्यार्पणे तथा । चतुष्पकारः प्रतिभ्ः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः ॥ आहैको दर्शयामीति साधुरेषोऽपरोऽब्रवीत् । दाताहमेतद् द्रविणमर्पयाम्यपरो वदेत् ॥ "

इति । 'ऋणिता दत्तं द्रव्यं बन्धकं वा अहं त्वां प्रापयिष्यामि ' इति यो वदेत् स चतुर्थः प्रतिभूरित्यर्थः । दानस्य स्वद्रव्यविषयत्वात् अर्पणस्य ऋणिदत्तद्रव्यादिविषयत्वात् भेदेनोपन्यासः । व्यासोऽपि —

> " लेख्ये कृते वा दिव्ये वा दानप्रत्ययदर्शने । गृहीतबन्धोपस्थाने ऋणद्रव्यार्थणे तथा ॥ "

इति । लेख्यम् ऋणःदिपत्रम् । कृतं कार्यं गृहमित्यादि । दिव्यं विप्रतिपन्नार्थसाधनम् । एतानि पत्रादीनि 'मया कारियत्वा देयानि ' इति योऽभ्युपगच्छति, सोऽपि प्रतिभूर्मोद्य इति शेषः । तत्राचौ दर्शनप्रत्ययप्रतिभुवौ, वितथे दर्शने प्रत्यये वान्यथाभूते, प्रस्तुतमर्थं राज्ञा दाप्यौ । तथाच नारदः—

" ऋणिष्वप्रतिकुर्वत्सु प्रत्यये वार्थहापिते । प्रतिभूस्तु ऋणं दद्यादनुपस्थापयंस्तदा ॥ "

इति । अपितकरणं वश्चनया दारिद्रचेण मरणेन वा । यथाह कात्यायनः---

" काले प्रतीते प्रतिभूर्यदि तं नैव दर्शयेत् । स तमर्थं प्रदाप्यः स्यान्मृते नैवं विधीयते ॥ "

इति । इतरस्य दानप्रतिभुवेऽपराधे स्वामिनो दानवैतध्ये सुता अपि दाप्याः । आद्यावित्युपक्रम्य अन्त्य इति वक्तव्ये यदितरशब्दोपादानं, तदर्पणवादिप्रतिभुवेऽपि सुता दाप्या इत्येवमर्थम् । तथाच बृहस्पतिः—

" आद्यौ तु वितथे दाप्यौ तत्कारूवेदितं धनम् । उत्तरौ तु विसवादे ती विना तत्सुतौ तथा ॥" इति । उत्तरी दानार्पणप्रतिभुवी । व्यासो ऽपि — "दानवादिप्रतिभुवी दाप्यी तत्पुत्रकी तथा " इति । नष्टस्यान्वेवणाय कालमाह कात्यायनः —

" नष्टस्यान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दर्शयेत् तत्र मेक्कव्यः प्रतिभूभवेत् ॥"

इति । पक्षत्रयमिति तद्देशकालानुरूपकालोपलक्षणम् । तथाच बृहस्पतिः—

" नष्टस्यान्वेषणे कालं दद्यात् प्रतिभुवे धनी । देशानुरूपतः पक्षं मासं सार्धमथापि वा ॥ "

इति । अथापि वेत्यनेन त्रिपक्ष एकोऽपि कालोऽभिहितः। ' इतरस्य सुता अपि ' इत्यनेन पूर्वयोः सुता न दाप्या इत्युक्तम् । यथाह योगी श्वरः—

> " दर्शनपतिभूर्यत्र मृतः पात्ययिकोऽपि वा । न तत्सुता ऋण द्युर्द्याद्दानाय यः स्थितः ॥ "

### इति । व्यासोऽपि —

" विप्रत्यये लेख्यदित्यदर्शने वा कृते सित । ऋणं दाप्याः प्रतिभुवः पुत्र तेषां न दापयेत् ॥ "

इति । गृहीतबन्धकयोस्तु तयोरिप सुता दाप्याः । यथाह का यायनः--

" गृहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शनेऽस्य स्थितो भवेत् । विना पित्रा धनात् तस्माद्दाप्यस्तस्मादृणं द्युतः ॥ "

इति । दर्शनं प्रत्ययाद्युपलक्षणम् । विना पित्रा ; प्रेते प्रोषिते वेत्यर्थः । सुता इत्यनेन पौत्रा न दाप्याः । यथाह च्यासः—

> " ऋणं पैतामहं पौत्रः प्रातिभाव्यागतं स्रुतः । समं दद्यात् तत्सुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः ॥ "

इति । समं सुतः ; वृद्धिरहितमित्यर्थः । तयोः पौत्रपतिभूपुत्रयोः सुतौ प्रपौत्रपौत्रौ कुटुम्बार्थपातिभाव्यायातमृणं यथ कममगृहीतधनौ न दाप्यौ । प्रतिभूसुतस्यावृद्धिकदानविधानात् प्रतिभुवः सवृद्धिकदानं गम्यते । तथाच कात्यायनः —

" एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वे पित्रंशं तु मृते समम् ॥ "

## विष्णुस्मृतिः

इति । सर्वे सबृद्धिकम् । समं मूलमात्रकम् । अस्यापवादमाह कात्यायनः—

" खादको वित्तहीनः स्याल्लयकोऽवित्तवान् यदि । मूलं तस्य भवेद्देयं न वृद्धिं दातुमर्हति ॥ "

इति । खादकः अधमर्णः । स्त्रमकः प्रतिभूः । अवित्तवानिति पदच्छेदः । उभयोर्निर्धनत्वे मूरूमेव देय-मित्यर्थः ॥ ४१ ॥

> षहवश्चेत् प्रतिसुवो दशुस्तेऽर्थे यथाकृतम् । अर्थेऽविदोषिते त्वेषु धनिकच्छन्दतः क्रिया ॥ ४२ ॥ यमर्थं प्रतिभूदेचाद्धनिकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तं प्रतिसुवे द्विगुणं दातुमर्हति ॥ ४३ ॥

## इति <sup>1</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ षष्ठोऽध्यायः

यदा त्वनेके प्रतिभुवः, तदा कथमित्यत्राह । यद्येकस्मिन् <sup>2</sup>प्रयोगे बहवः प्रतिभुवो मवन्ति, तदा ते यथाकृतम् ' अहमेतावत् , अहमेतावदर्थं दास्यामि ' इति स्वस्वाभ्युपगतमर्थं द्युः, '' समं स्यादश्रुतत्वात् '' इति न्यायात् । यदा तु समांशतया विषमांशतया वा अर्थो न विशेषितः, संपूर्णो वापि प्रत्येकमभ्युपगतः, तदा तेषु प्रतिभूषु धनिकच्छन्दतः धनिकेच्छया क्रिया अर्थोदानं भदिति ; यसादिच्छेत् तसात् गृह्णीयादित्यर्थः । तदभावे तत्सुतादपीत्यर्थः । यथाह कात्यायनः—

" एकच्छायापविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वे पित्रंशं तु मृते समम् ॥ "

इति ॥ ४२ ॥

एवं प्रातिभाव्यं निर्णीय प्रतिभृद्चात् प्रतिविधानमाह । यमर्थं धनिकेनोपपीडितः प्रतिभूद्द्यात् , तत् द्रव्यम् ऋणिकः अधमर्णः, तस्मै प्रतिभुवे त्रिपक्षानन्तरं द्विगुणं दद्यात् । यथाह कात्यायनः—

" प्रातिभाव्यं तु यो दद्मात् पीडितः प्रतिभावितः । त्रिपक्षात् परतः सोऽर्थं द्विगुणं लब्धुमर्हति ॥ "

इति । पीडित इति वचनात् अपीडिताय सममेव देयम् । यथाह स एव---

" यस्यार्थे येन यहत्तं विधिनाभ्यर्थितेन तु । साक्षिमिर्भावितेनैव प्रतिभूस्तत् समामुयात् ॥ "

श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे—क, ख, ट; श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे ऋणप्रकरणं षष्ठम्—ज.

इति । 'त्रिपक्षात् परतः' इति वचनात् अर्वाक् तत्सममेवेति <sup>1</sup>चिन्द्रकाचमत्कृतम् । इदमपि जनराज-समक्षं दत्ते ;

" प्रतिभूदापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम् । द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्य तद्धनम् ॥ "

इति योगिस्मरणात्। दापितः राज्ञा। प्रकाशं जनसमक्षम्। द्वेगुण्यं परवृद्धेरुपळक्षणम्। यथाह योगीश्वर:—

> " संतितः स्त्रीपशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ॥"

इति । प्रतिदानापलापे दण्डमाह पितामहः---

" यो यस्य प्रतिभूर्भ्ता मिथ्या चैत्रानुगच्छति । धनिकस्य धनं दाप्यो राज्ञा दण्डेन तत्समम् ॥ कुर्याचेत् प्रतिभूर्वादमृणिकार्थेऽर्थिना सह । सोपसर्गस्तदा दण्ड्यो विवादे द्विगुणं दमम् ॥ "

इति । सोपसर्गः सकुटुम्बः ॥ ४३ ॥

इति <sup>2</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डिनकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षष्ठोऽध्यायः

## सप्तमोऽध्यायः

# अथ छेख्यं त्रिविधम्॥१॥ राजसाक्षिकं ससाक्षिकम-साक्षिकं च॥२॥

षष्ठाध्याये प्रतिपन्नार्थसाधनाय प्रमाणत्रयमुपन्यस्तम् — लिखितं साक्षिणः समयित्रया चेति । तद्वचास्यानायाध्यायत्रयं क्रमेणारभते । तत्र सप्तमे लेख्यं निरूपयित । अथेत्यधिकारः ; यदुक्तं लिखितं प्रमाणिमिति, तत् त्रिविधिमत्यर्थः । यद्यप्यनेकविधिमदम्, विषयभेदात् ; तथापि संग्राहकोपाधित्रैविध्यात् त्रिविधम् । यथाह बृहस्पितः—

" राजलेख्यं स्थानकृतं स्वहस्तिलिखितं तथा। लेख्यं तु त्रिविधं प्रोक्तं भिन्नं तद् बहुधा कृतम् ॥ भागदानक्रयैराधिसंविद्दासऋणादिभिः। सप्तधा लौकिकं लेख्यं त्रिविधं राजशासनम्॥"

इति । सप्तधेत्युपलक्षणम् ; "राजपत्रं चतुर्भेदमष्टभेदं तु लौकिकम् " इति स्मरणात् । तेनादि-शब्देन जयपत्रशुद्धपत्रादीन्यपि गृह्यन्ते । त्रिविधम् ; शासनपत्रपरिहारेण । अत एव तेन सह चतुर्विधमाह विसिष्ठ:—

" शासनं प्रथमं ज्ञेयं जयपत्रं तथापरम् । आज्ञापज्ञापनापत्रं राजपत्रं चतुर्विधम् ॥ "

इति ॥ १॥

ता विधा आह । राजा साक्षी वक्ष्यमाणप्रकारेण यस्मिन् , तत् राजसाक्षिकम् । राजसाक्षिकस्य प्रथमसुपन्यासः प्रमाणातिक्षयद्योतनाय । यथाह व्यासः—

> " स्वहस्तकाज्जानपदं तस्मात्तु नृपशासनम् । ममाणोत्तरमिष्टं हि व्यवहारार्थमागतम् ॥ "

इति । षमाणोत्तरम् ; उत्तरोत्तरमतिशयितं प्रमाणमित्यर्थः । नृपकृतं शासनं चेत्यर्थो वक्तव्यः ; शासनस्य पृथगभिधानात् । स्वहस्तकृतात् जानपदं बलवत् । तस्माद्राजकीयम् । तस्माच्छासनमिति ॥ २ ॥ राजाधिकरणे तिन्नयुक्तकायस्थकृतं तदध्यक्षकरिचहितं राजसाक्षिकम् ॥ ३॥ यत्र कचन येन केनिचिह्नित्वितं साक्षिभिः रैस्वहस्तचिह्नितं ससाक्षिकम् ॥ ४॥ स्वहस्तिखितमसाक्षिकम् ॥ ५॥

तत्राद्यं न्याचष्टे । राज्ञोऽधिकरणं राजसभा । तस्यां तेन राज्ञा नियुक्तो यः कायस्थः, तेन कृतम् । तस्यां सभायां योऽध्यक्षः प्राड्विवाकः, तस्य करचिह्नेन युक्तं तत् राजसाक्षिकम् । यथाह नारदः—

" राज्ञः स्वहस्तसंयुक्तं स्वमुद्राचिह्नितं तथा । राजकीयं स्मृतं लेख्यं सर्वेध्वर्थेषु साक्षिमत् ॥"

इति ॥ ३ ॥

द्वितीयं व्याचष्टे । यत्र कचनेत्यनेन राजसभाया अनियमः ; तेन गृहस्थादीनां गृह।दिष्विप तत् भवति । येन केनचिदित्यनेन राजनियुक्तकायस्थस्यनियमः ; तेन तदन्येन।पि कृतं भवति । साक्षिभिः स्वहस्तेन 'अहममुकः साक्षी ' इत्यनेन चिह्नितं तत् ससाक्षिकम् । तद्विधिमाह याज्ञवल्क्यः—

"यः कश्चिद्रशें विज्ञातः स्वरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं तु साक्षिमत् कार्यं तस्मिन् धनिकपूर्वकम् ॥ समामासतद्धिहर्नामजातिस्वगोत्रकैः । सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिह्नितम् ॥ समाप्तेऽथें ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत् । मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रे.परि लेखितम् ॥ साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् । अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ उभयाभ्यशितेनैतन्मया ह्यमुकसृनुना । लिखितं ह्यमुकेनेति लेख कोऽन्ते निवेशयेत् ॥ "

इति ॥ ४ ॥

तृतीयं व्याचष्टे । यदयमणेन स्वहस्तेनैव लिखितं, तत् असाक्षिकमि प्रमाणम् ; "विनापि साक्षिमि-र्लेख्यं स्वहस्तलिखितं तु तत् । तत् प्रमाणं स्मृतं सर्वम् " इति योगिस्मरणत् ॥ ५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स्वहस्तेन—ज, ठ.

¹तत् बलात्कारितमप्रमाणम् ॥ ६ ॥ उपधिकृतानि² सर्वाण्येव ॥ ७ ॥ दूषितकर्मदुष्टसाक्ष्यङ्कितं ससाक्षिकमिषि³ ॥ ८ ॥ ताद्दिनिः धेन लेखकेन लिखितं च⁴ ॥ ९ ॥ स्त्रीबालास्वतन्त्रमत्तोन्मत्त-भीतताडितकृतं च⁵ ॥ १० ॥ देशाचाराविरुद्धं व्यक्ताधिकृतलक्षण-मलुप्तप्रक्रमाक्षरं प्रमाणम् ॥ ११ ॥

तस्यामाण्ये बीजमाह । तचेत् बलेनोपधिना वा कारितं, तदा अप्रमाणम् ; ''बलोपधिकृतादते '' इति योगिस्मरणात् ॥ ६ ॥

द्विविधस्थाप्यप्रामाण्ये बीजमाह । उपिषना छलेन कृतानि सर्वाण्येव लेख्यान्यप्रमाणम् । चकारात् मत्तादिकृतं च । यदाह नारदः—

> " मत्ताभियुक्तस्त्रीबारुबस्तारकृतं तु यत् । तद्रमाणं सिखतं भयोपधिकृतं तथा ॥ "

इति ॥ ७ ॥

ससाक्षिकस्याप्यप्रामाण्ये बीजमाह । दृषिताः ; लोभादिहेतुभिर्वादिना । कर्मदुष्टाः ; चौर्यादिकर्मभिये स्वयमेव दुष्टाः । तादृशैः साक्षिभिः यदिक्कतं, तत् ससाक्षिकमप्यप्रमाणम् । यथाह बृहस्पितः—

" दूषितो गर्हितः साक्षी यत्रैको विनिवेशितः । कूटलेख्यं तु तत् प्राहुर्लेखके चापि तादृशे ॥ "

इति ॥ ८॥

किंच तादृग्विधेन वादिना दूषितेन स्वयं दुष्टेन वा लेखकेन यल्लिखितं, तद्प्यप्रमाणम् । चकारात् धनिकादिदेषेणाप्यप्रामाण्यम् । यथाह् कात्यायनः—

> " साक्षिदोषाद्भवेद् दुष्टं पत्रं वै लेखकस्य च । धनिकस्यापि वा दोषात् तथा धारणिकस्य च ॥ "

इति । धनिकदोषः दुष्टाशयत्वम् ॥ ९ ॥

र्किच, स्त्री जातिमात्रम् ; गोपशौण्डिकादिस्त्रीव्यतिरेकेण वा । बालः आ षोडशाद्वर्षात् । अस्वतन्त्रः जीवतोः पित्रोः युतः, दासादिश्च । मत्तः मदनीयद्रव्येण । उन्मत्तः प्रहादिना । भीतः राजादिभ्यः । ताडितः

<sup>1</sup> From here to Sūtra 8 omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> दुष्टसाक्षिकमपि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> भीरु for भीत—ज, ठ; पीडित for ताडित.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> पुत्रः—ख, ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कृताश्च सर्व एव-ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> च omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> प्रमाणमेव—ज, ठ.

कशादिना । पीडित इति पाठे निम्नहादिनेत्यर्थः । एतैः कृतं लिखितमप्रमाणम् । तत्र स्त्रीबालदासानामस्वा-तन्त्र्यात् स्वातन्त्र्येण कृतमप्रमाणम् ; स्वामिसंमत्या कृतं प्रमाणमेव । चकारात् प्रवासस्थितानां च । यथाह बृहस्पतिः—

> " उन्मत्तजडबाळानां राजभीतप्रवासिनाम् । अपगल्भभयार्तानां लेख्यं हानिमवाप्नुयात् ॥ "

इति ॥ १० ॥

तर्हि कीद्दशं तत् प्रमाणमित्यत आह । यस्मिन् देशे येन प्रकारेण स्वहस्तेन परहस्तेन वा लेख्यं कियते, तत् तथा कृतं देशाचाराविरुद्धम् । यथाह नारदः—

" लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेयं स्वहस्तान्यकृतं तथा। असाक्षिमत् साक्षिमच सिद्धिर्देशस्थितेस्तयोः॥"

इति । व्यक्तं स्पष्टम् । अधिकृतस्य प्रकान्तस्य क्रयविक्रयाधानदाबादेः रुक्षणमुद्धारो यस्मिन् तत् व्यक्ताधिकृतरुक्षणम् । व्यक्ताधिविधिरुक्षणमिति पाठे व्यक्तं स्पष्टम् ; आधिविधेराधीकरणस्य रुक्षणं गोप्यमोग्यकृतकाराकृतकारु यस्मिन्नित्यर्थः । क्रमः अर्थानां पदानां च पौर्वापर्यम् । अक्षराणि वर्णाः । क्रमश्चाक्षराणि च
क्रमाक्षराणि ; न छुप्तानि क्रमाक्षराणि यस्मिस्तत् अरुप्तक्रमाक्षरम् । तदेवंभूतं रुक्तितं प्रमाणम् । नात्र राजशासनवत् साधुशब्दिनयमः । तेन प्रातिस्विकदेशभाषयापि तस्तिद्धिः ; देशाचाराविरोधात् । यत् अनेवंविधं
तत् अप्रमाणमित्यर्थात् सिद्धम् । यथाह कात्यायनः—

"देशाचारविरुद्धं यत् संदिग्धं क्रमवर्जितम् । कृतमस्वामिना यच्च साध्यहीनं च दुष्यति ॥"

इति ॥ ११ ॥

वर्णेश्च तत्कृतैश्चिह्नैः 'पत्रैरेव च युक्तिभिः । संदिग्धं साधयेश्लेख्यं तद्यक्तिप्रतिरूपितैः ॥ १२॥ यत्रणीं धनिको वापि साक्षी वा लेखकोऽपि वा। म्रियते तत्र तश्लेख्यं तत्स्वहस्तैः प्रसाधयेत्॥ १३॥

इति अश्रीविष्णुसमृतौ सप्तमोऽध्यायः

² प्रतिरूपकै:—क, ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पाठैरेव---ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रीवैष्णवे—क, झ ; श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे सप्तमं प्रकरणम्—ज.

संदिग्धे लेख्ये निर्णयोपायमाह । यतु कूटमकूटं वेति लेख्यं संदिद्यते, तत् तस्कृतैवर्णैः तिल्लितिः पदासरैः, तत्कृतैः चिह्नैः श्रीकारादिभिः, तत्कृतैः पत्रैः पत्रान्तरैश्चाक्षरसाद्दश्यनिरूपणेन, युक्तिभिः नर्कैः 'अनयोरेवंविधो व्यवहारोऽस्मिन् देशेऽस्मिन् काले संभाव्यते ' इत्यादिभिः, तथा तिस्मिन् पत्रे या युक्तयः लिखनपरिपाटयः, तासां प्रतिरूपितानि सदृशलिखितानि, तैश्च साधयेत् । एतच्च साक्षिरहितस्वहस्तिलिखित-पत्रसंदेहे द्रष्टव्यम् ।

" साधयेद्धस्तसंदेहे जीवतो वा मृतस्य वा । तत्त्वहस्तकृतैरन्यैः पत्रैस्तल्लेख्यनिर्णयः ॥ "

## इति स्मरणात् ॥ १२ ॥

इदानीमन्यकृतससाक्षिकपत्रसंदेहे निर्णयमाह । यत्र तु ऋणी अधमर्णः, धनिकः उत्तमर्णः, साक्षी वक्ष्यमाणः, लेखकः पूर्वोक्तो वा म्रियते, तत्र तेषां स्वहस्तैः 'मतं मेऽमुकपुत्रस्य ' 'अत्राहममुकः साक्षी ' 'लिखितं मयामुकेन ' इति तत्तस्वहस्तलिखितैः पत्रान्तरैर्वा तत्कृतैः तल्लेख्यं प्रसाधयेत् शोधयेत् । यद्यपि उत्तमर्णाधमर्णयोः एकस्मिन् पत्रे न स्वहस्ताक्षरसंभवः, तथापि "धनी चोपगतं दद्यात् स्वहस्तपरिचिह्वितम् " इति धनिनोऽपि लिखनसंभवात् तिचर्णयायोपादानमिति न दोषः । यथाह कात्यायनः—

" अथ पञ्चत्वमापन्नो लेखकः सह साक्षिभिः । तत्स्वहस्तादिभिस्तेषां विशुध्येतु न संशयः ॥ "

इति ॥ १३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाघिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकभोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि¹रामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ ¹विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तमोऽध्यायः

<sup>1</sup> श्री added in ग, इ.

## अष्टमोऽध्यायः

# अथासाक्षिणः॥१॥ न राजश्रोत्रियप्रव्रजितकितवतस्करपरा-धीनस्त्रीबालसाहसिकातिवृद्धमत्तोन्मताभिद्रास्तपतितश्चत्तृष्णार्त-व्यसनिरागान्धाः॥ २॥

हेस्यं निरूपितं सप्तमे । अष्टमे साक्षिणो निरूपयित । तत्र विहितासंभवे प्रतिषिद्धवर्जोपादानाया-साक्षिणः प्रतिजानीते । अथेति धरावधानदानाय प्रतिज्ञा । तत्र पुनर्वेक्ष्यमाणेषु राजादिषु साक्षिविरुद्धत्वा-भिधानेन साक्षिधर्माणां कर्मण्यतानिर्देश्यताप्रष्टन्यतानां तत्र तत्रासिद्धेः प्रत्येकनिषेध उद्धते । स च तत्र तत्र वचनैः स्पष्टियिष्यते । असाक्षिताप्रयोजकनिमित्तबहुत्वेन बहुवचनम् । यथाह नारदः—

> '' असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु दष्टः पञ्चविधो बुधैः । वचनाद्देषतो मेदात् स्वयमुक्तिर्मृतान्तरः ॥ श्रोत्रियाद्या वचनतः स्तेनाद्या दोषदर्शनात् । भेदाद्विप्रतिपत्तिः स्याद्विवादे यत्र साक्षिणाम् ॥ स्वयमुक्तिस्त्वनिर्दिष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत् । मृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते मुमूर्षुश्राविताहते ॥ श्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रवजितादयः । असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥ स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितवा वधकास्तथा । असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात् तेषु सत्यं न विद्यते ॥ साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां च वादिना। तेषामेकोऽन्यथा वादी भेदात् सर्वे न साक्षिणः ॥ स्वयमुक्तिरनिर्दिष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत्। सूचीत्युक्तः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमर्हति ॥ योऽर्थ: श्रावयितव्यः स्यात् तस्मिन्नसति चार्थिनि । क तद्वदतु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः ॥ "

इति । यसिनथे यस्य साक्षित्वमुद्भावनीयं, तसिनथे स्वाश्रावित एवार्थिनि मृते कुत्राथे साक्षित्वं वदित्व-त्यसाक्षी स इत्यर्थः । परं तु "मुमूर्षुश्राविताहते "; मुमूर्षुणापि पित्रादिना ये श्राविताः पुत्रादीनाम् 'असिन्नथे अमी साक्षिणः ' इति, तत्र तु तेऽपि भवन्ति ॥ १॥

तानेतानसाक्षिणः संक्षिप्याह । राजा महीपतिः । राजग्रहणं तत्पुरुषस्याप्युपलक्षणम् ; '' कुहकः मत्यवसितस्तस्करो राजपूरुषः '' इति नारदस्मरणात् । ननु,

" प्रामश्च पाड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् । नृपे पञ्चति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहृताः ॥ "

इति नारदेन राजपुरुषयोरिप साक्षित्ववचनात् कथं राज्ञोऽसाक्षित्वमनेनोच्यते ? सत्यमः ; "न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्यो विनिर्गतः " इति तदेवानुपदं स्पष्टयिष्यते । तस्माद्यत्र साक्षिणः कर्तव्याः, तत्र राजपुरुषव्यतिरिक्ता इति निर्गलितोऽर्थः । इदमप्यराजगामिनि कार्ये । राजगामिनि तु राजादयोऽपि साक्षिण इति न कापि विरोधः । श्रोत्रियाः अध्यापनैकवृत्तयः । प्रत्रजिताः संन्यासिनः । कितवाः चूतकारिणः । तस्कराः चौराः । पराधीनाः दासाद्याः । स्त्री जातिमात्रेण । बाल आ षोडशात् । साहसिकः त्रिविधसाहसकारी । अतिवृद्धः अशीत्यूर्ध्ववयस्कः ; छप्तस्मृतिश्चेत् । अलुप्तस्मृतिश्चेत् साक्ष्येव ;

" स्मृत्यपेक्षं हि साक्षित्वमाहुः शास्त्रविदो जनाः । यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृतिः श्रोत्रे च नित्यशः । सुदीर्घणापि कालेन स साक्षी साक्ष्यमहिति ॥ "

इति नारदस्मरणात्। मत्तः मदनीयद्रव्येण। उन्मत्तः वातादिना। अभिशस्तः महापातकादिना। पतितः महसहत्यादिना। क्षुत् बुमुक्षाः तृष्णा पिपासाः ताभ्यामार्तः पीडितः। व्यसनी पितृमरणादिव्यसनवान् ; मृगयाद्यष्टादशव्यसनवान् वा। रागः विषयाभिलाषः; तेनान्धाः विस्मृतान्यकरणीयाः। इत्येते असाक्षिणः। बहुवचनात् पित्रा विवदमानादीनां महणम्। यथाह शङ्काः—" पित्रा विवदमानो गुरुकुलवासी परित्राजकनवानमस्थनिर्मन्था असाक्षिणः" इति। नन्वसाक्षित्वं प्रक्रम्य निषेधवचनं राजादीनां साक्षित्वमेव गमयतीति चेत्; नः संनिहितराजादिसाक्षित्वनिषेधोपपत्तौ व्यवहितासाक्षित्वनिषेधानौचित्यातः; तथात्वे साक्षिवचन-मितज्ञान्तरानुपपत्तेः।। २।।

रिपुमित्रार्थसंबिन्धविकर्महष्टदोषसहायाश्च ॥ ३ ॥ ¹अनि-र्दिष्टस्तु साक्षित्वे यश्चोपेत्य ब्रूयात् ॥ ४ ॥ एकश्चासाक्षी ॥ ५ ॥ स्तेयसाहसवाग्दण्डपारुष्यसंग्रहणेषु साक्षिणो न परीक्ष्याः ॥ ६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनिर्दिष्टसाक्षित्वे—ज.

किंच, रिपुः अमित्रः। मिलं सुहृत्। अर्थसंबन्धी विवादविषयार्थसंबन्धी। विकर्मा स्रोक्तवेद-विरुद्धकर्मासक्तः। दृष्टदोषः दृष्टमिथ्यावचनः। सहायः भृत्यादिः। चकारादन्येऽपि। यथाह कात्यायनः—

> " तद्वृत्तिजीविनो ये च तत्सेवाहितकारिणः । तद्बन्धुसुहृदो भृत्या आप्तास्ते तु न साक्षिणः ॥ "

इति । एते न साक्षिणः ॥ ३ ॥

किंच, यः पुनः साक्षित्वेनानिर्दिष्ट एव 'अहं साक्षी ' इत्युपेत्य ब्रूयात् , सोऽपि न साक्षी । चकारात् अनाह्ततादिग्रहणम् । यथाह कात्यापनः —

" यः साक्षी नैव निर्दिष्टो नाहृतो नापि चोदितः । ब्रूयान्मिथ्येति तथ्यं वा दण्ड्यः सोऽपि नराधमः ॥ "

इति ॥ ४ ॥

विविधतसंख्याज्ञानाय परिशेषमाह । एकः ; चकारात् द्वौ वा असाक्षिणौ । यथाहासाक्षित्वाधिकारे नारदः—"युग्मैकश्रोत्रियाचारहीनक्कीबकुशीलवाः" इति । युग्मं द्वौ । एकः प्रसिद्धः । प्रतिज्ञावाक्यात् निषेधवचनाच तत्रानुवृत्त्या अनिदेश्याकर्तव्यसाक्षित्वसिद्धावि पुनरसाक्षित्ववचनं प्रष्टव्यतानिषेयाय । अनेन च एकद्विनिषेधेन त्रिप्रभृतयः साक्षिणो भवन्तीत्युक्तं भवति । यथाह बृहस्पितः—

" नव सप्त पञ्च वा स्युश्चत्वारस्त्रय एव वा । उभौ वा श्रोत्रियौ ज्ञातौ नैकं पृच्छेत् कदाचन ॥ "

इति ॥ ५ ॥

उक्तवक्ष्यमाणदोषगुणयोः कचिदपवादमाह । स्तेयादीन्युक्तरुक्षणानि । तेषु साक्षिणो गुणदोषैर्न परीक्षणीयाः । यथातथाभूताः साक्षिणो भवन्त्येव । परं तु बालादीनुपलभ्यमानदृष्टदोषान् वर्जयेत् । यथाह नारदः —

> " असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनैकृतिकादयः । कार्यगौरवमासाद्य भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ तेषामपि न बालः स्यानैको न स्त्री न कूटकृत् । न बान्धवो न चारातिर्ब्रूयुस्ते साक्ष्यमन्यथा ॥ बालोऽज्ञानादसत्यात् स्त्री पापाभ्यासाच्च कूटकृत् । विब्रूयुर्वान्धवाः स्नेहाँद्वैरनिर्यातनादरिः ॥"

# अथ साक्षिणः ॥ ७ ॥ कुलजा ¹वृत्तवित्तसंपन्ना यज्वान-स्तपस्विनः पुत्रिणो धर्मज्ञा अधीयानाः सत्यवन्तस्त्रैविद्यवृद्धाश्च ॥ ८ ॥ ³अभिहितगुणसंपन्न उभयानुमत एकोऽपि ॥ ९ ॥

साक्षिवचनाय प्रतिजानीते । बहुवचनमेकादशत्वाभिप्रायेण । तथाच नार्दः —

" एकादशिवधः साक्षी शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । कृतः पञ्चविधस्तेषां षिड्वधोऽकृत उच्यते ॥ लिखितः स्मारितश्चैव यदच्छाभिज्ञ एव च । गृढश्चोत्तरसाक्षी च ज्ञेयः पञ्चविधः कृतः ॥ अकृतः षिड्वधस्तेषां मुनिभिः परिकीर्तितः । ग्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ कार्येष्विधकृतो यः स्यादिर्थना प्रहितश्च यः । कुल्याः कुलविवादेषु विज्ञेयास्तेऽपि साक्षिणः ॥ "

इति । ते च यथाजाति यथावर्णं च कार्याः । यथाह योगीश्वरः—'' यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः " इति । पतुरिपि-—'' स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युरन्त्यानामन्त्ययोनयः " इति ।। ७ ॥

साक्षिगुणानाह । कुरुजाः; ऊढायां वोढुरुत्पन्नाः। वृत्तमाचारः; वित्तं धनम् । ताभ्यां संपन्नाः। यज्वानः; महाक्षतुप्रयोक्तारः। तपस्विनः; कुच्छ्चान्द्रायणादितत्पराः। पुत्रिणः; पुत्रपौत्राद्यन्विताः। धर्मज्ञाः; धर्मशास्त्रज्ञाः। अधीयानाः; अनुच्छिन्नवेदाध्ययनाः। सत्यवन्तः; सत्यवचनशीलाः। त्रैविद्यतृद्धाः; त्रयीवित्सु निपुणमतयः। चकारात् दानशीलादीनां ग्रहणम्; "तपस्विनो दानशीलाः" इति योगिस्मरणात्।। ८।।

'एकश्चासाक्षी' इत्यस्यापवादमाह । अभिहितैः कुळजन्मादिभिर्गुणैः संपन्नः, यद्युमाभ्यामर्थिप्रत्यर्थिभ्या-मभ्युपगम्यते, तदा एकोऽपि । अपिशब्दात् द्वावपि साक्षिणौ भवतः । अनेनैकद्विनिषेधस्याभिहितगुणोभयानु-मतिहीनविषयत्वमाविष्कृतम् । अस्यापवादमाह बृहस्पितः—

> " दूतकः खटिकाग्राही कार्यमध्यगतस्तथा । एक एव प्रमाणं स्याद्थाध्यक्षस्तथैव च । लिखितौ द्वौ तथा गूढौ त्रिचतुष्पञ्च लेखिताः ॥ "

### इति । कात्यायनोऽपि---

" संस्कृतं येन यत्पण्यं तत् तेनैव विभावयेत्। एक एव प्रमाणं स विवादे तत्र कीर्तितः॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> বুৰ omitted in ব.

इति । खटिकाग्राही लेख्यकर्ता । पत्रारुढी द्वावपि साक्षिणी भवतः । अन्ये तु ज्यवरा एव । येन स्वर्ण-कारादिना यत्कुण्डलादि घटितं, तद्विवादे स एव साक्षीत्यर्थः ॥ ९ ॥

द्वयोर्विवदमानयोर्यस्य पूर्ववादस्तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः ॥ १०॥ आधर्यं कार्यवशासत्र पूर्वपक्षस्य भवेत् तत्र प्रतिवादि-नोऽपि॥ ११॥ उद्दिष्टसाक्षिणि मृते देशान्तरगते च तदभिहित-श्रोतारः प्रमाणम्॥ १२॥

तानेव साक्षिणः को निर्दिशेदित्यत आह । ऋणादानादिषु यो द्वौ विवदेते 'मदीयमृणं धारयसि ' इत्येकः; 'नाहं धारयामि ' इत्यपरः । तत्र यः 'मदीयं धारयसि ' इति ब्रूते, स पूर्ववादी । तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । अयमभिसंधिः—'मदीयमृणं धारयसि ' इत्युक्ते चतुर्विधमुक्तरं संभवतीत्युक्तम् । तत्रानेन मिथ्योक्तरे पूर्ववादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या इत्युच्यते ॥ १०॥

इदानीं प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तिन्नदेष्टारमाह । यत्र पूर्वपक्षस्य ऋणाद्यभियोगस्य कार्यवशात् प्रतिदानादिवशात् प्राङ्न्यायकारणवशाद्वा आधर्यम् अधरीभावः असाध्यता भवति, तत्र प्रतिवादिनोऽपि साक्षिणः प्रष्टव्याः । अयमर्थः—यत्र प्रतिवादी 'सत्यं मया गृहीतम्; परं तु प्रतिदत्तम् । अस्मिन्नेथेऽयं मया पूर्वं पराजितः' इति चोत्तरं ददाति, तत्र पूर्वपक्षो धारणाभियोगः अधरीभवति । तत्र प्रतिवादिन एव प्रमाणोपन्यासः; अभावप्रतिज्ञावादित्वात् । यद्यपि पूर्ववादिनोऽपि धारणाभियोक्तृत्वेन भाववादित्वम्, तथापि प्राङ्न्यायकारणोक्तिभ्यां तस्यासाध्यतापादनेन प्रमाणानपेक्षणात् तदनुपन्यासः । अथवा इदं वाक्यमेवं व्याख्येयम् । तद्यथा—यत्रोभाभ्यामेकमेव क्षेत्रं प्रतिग्रहेण रुब्ध्वा युगपदागत्य परस्परं विप्रतिपद्येते — 'ममेदम् , ममेदम् ' इति, तत्र कार्यः प्रमाणोपन्यास इत्याह—द्वयोविवदमानयोरिति । यस्य पूर्ववादिनः 'मयेदं पूर्वं रुब्धम् ' इति प्रतिज्ञा, तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः, न पुनः यः पूर्वं निवेदयतीति । यदा पुनरन्य एवं ब्रूयात्— 'सत्यमनेन पूर्वं रुब्धम् ; परंतु अस्मादेव क्रीत्वान्येन मह्यं दत्तम् ' इति, तत्र कार्यवशात् पर्वपक्षस्याधर्यं विक्रयेण स्वत्वापगमात् असाध्यता मवति, तदा प्रतिवादिनः क्रीत्वा दत्तस्य प्रतिमहवादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः । अपिरवधारणे ; तस्यैवेति । यथाह योगीश्वरः—

" साक्षिष्टभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः । पूर्वपक्षेऽधरीभृते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ "

इति । यतु मिताक्षरायामस्य वाक्यस्येदमेव व्याख्यानं युक्ततरमिति, तत् "आधी प्रतिप्रहे कीते " इत्यनेन गतार्थत्वात् पुनरुक्तमिति चिन्त्यम् ॥ ११॥

साक्ष्यनुकल्पं तद्विषयं चाह । यो यस्मिन् विवादे सभ्यसमक्षं साक्षित्वेनोहिष्टः 'अयमत्रार्थे साक्षी ' इति, स चेत् सभ्यपत्रात् प्रागेव मृतो देशान्तरगतो वा, तदानेन साक्षिणाभिहितं प्रकृतार्थानुवन्धि

#### विष्णुस्मृतिः

यद्वाक्यं तस्य श्रोतारः प्रमाणं प्रमाणत्वेन निर्देश्याः। एते चोत्तरसाक्षिण इति व्यविद्वयन्ते। यथाह बृहस्पितः—

" यत्र साक्षी दिशं गच्छेन्मुमूर्षुर्वी यथाक्रमम् । अन्यं संश्रावयेत्तं तु विद्यादुत्तरसाक्षिणम् ॥ "

इति ॥ १२ ॥

# समक्षदर्शनात् साक्षी श्रवणाद्वा ॥ १३ ॥ साक्षिणश्च सत्येन पूयन्ते ॥ १४ ॥ विणिनां यत्र वधस्तत्रान्तेन ॥ १५ ॥ तत्पावनाय क्रुरमाण्डीभिर्द्विजोऽग्निं घृतेन जुहुयात् ॥ १६ ॥

साक्षित्वनिमित्तं किमित्यत आह । यो निष्पद्यमानां क्रियां दानविक्रयादिकां समक्षं पञ्यति, यो वा क्रियाकर्तृभ्यः क्रियां 'मयेदं दत्तम् ; विक्रीतं च ' इत्यादिकां शृणोति, स साक्षी, " समक्षदर्शनात् साक्ष्यं अवणाचैव सिध्यति " इति मनुस्मरणात् । वाशब्दः प्रमाणान्तरेणाप्यनुभवं गमयति । यथाह नार्दः—

" संदिग्धेषु च कार्येषु द्वयोर्विवदमानयोः । दृष्टश्रुतानुभूतार्थात् साक्षिभ्यो व्यक्तिदर्शनम् ॥ "

इति । दृष्टं प्रत्यक्षेण । श्रुतमर्थिप्रत्यर्थिसाक्ष्यादिवाक्यैः । अनुभूतमनुमानोपमाभ्याम् ॥ १३ ॥

साक्षिभिः साक्ष्यं कथं देयमित्यत आह । साक्षिणः सत्यवचनेन दोषभाजो न भवन्ति ; " सत्येन शुध्यते वाक्यम् " इति स्मरणात् । यतु " स्वर्गः सत्यवचने, विपर्यये नरकः " इति गौतमवाक्यं, तदसत्यवचननिमित्तपूर्वोपार्जितसुकृतनाशाभावे तज्जन्यस्वर्गप्रतिपादनपरम् ; न तु साक्ष्ये सत्यवचनजन्यस्वर्ग-प्रतिपादकम् ; तथा सित तस्य काम्यतया अवचने दोषश्रवणानुपपत्तेः । यथाह स एव—" अवचनेऽन्यथा-वचने च दोषिणः स्युः " इति । यद्यपि " सत्यं ब्र्यात् " इति सामान्यवाक्यात् पृथग्भृतं " साक्ष्यं सत्यं ब्र्यात् " इति वचनं प्रयोजनान्तरं विना न पर्यवस्यित, तथापि सामान्यप्रयोजनस्यैव विषयविद्योषे-णातिशयः करुप्यः ; न स्वर्गः ; गौरवात् काम्यत्वापत्तेश्चेत्यास्तां तावत् ॥ १४ ॥

सत्यवचनस्य कचिद्पवादमाह । वर्णाः श्वेतारुणपीतश्यामाः ; ते विद्यन्ते येषां ते वर्णिनः ब्राह्मण-क्षित्रयिविद्शुद्धाः । तेषां यत्र सत्यवचनेन वधो भवति, तत्र साक्षिणः अनृतवचनेन पूयन्ते दोषभाजो न भवन्ति । परं तु पापीयसो वधं विना । यथाह गौतमः—" नानृतवचने दोषो जीवनं च तदधीनं, न तु पापीयसो जीवनम् " इति । पापीयसः पापवत्तरस्य वधे तु अनृतवचने न दोष इति न ; किंतु दोष एव । तस्मात्तत्र सत्यमेव वक्तव्यमित्यर्थः ;

<sup>1</sup> वर्णानां—ग.

" बहवः सुखमेधन्ते हते यस्मिन् वसुंधरे । तस्मिन् हते न दोषोऽस्ति पातकं नोपपातकम् ॥ "

इति महाभारतात् । वर्णिपदं प्राणिमात्रोपरुक्षणम् । वधपदं च संकष्टान्तरोपरुक्षणम् । तथाच तत्रेव—
" प्राणात्यये विवाहे च सर्वज्ञातिवधात्यये ।
कर्मण्यभिष्रवृत्ते च प्रयोक्तव्यं मृषा भवेत् ॥"

इति । सर्वेषां प्राणिनां वधे ज्ञातीनां चात्यये विष्ठवे जातिश्रंशादौ वा मृषा वदेदिति योज्यम् ; अन्यथा गोवधादावनृतभाषणाप्रसङ्गेन गोवधापत्तेः । कर्मणि ; कुकर्मादौ । अभिष्रवृत्ते ; उत्पाद्यमाने ॥ १५ ॥

इह "नानृतं वदेत् " इत्येकं सामान्यवचनम् ; "साक्ष्यं नानृतं वदेत् " इत्यपरं विशेषवचनम् । तत्र विशेषवचननिषिद्धमनृतवचनमत्राभ्यनुज्ञातम् । सामान्यनिषेषातिक्रमजन्यप्रत्यवायस्तु कथं नश्येदित्यत आह् । तस्यानृतवचनजन्यप्रत्यवायस्य पावनाय परिहाराय कूश्माण्डीभिः "यदेवा देवहेडनम् " इत्यादिभिः ऋग्मिः बोधायनोक्तरीत्या आज्यममौ जुहुयात् । कूश्माण्डीम्रहणं वरुणदैवत्यसारस्वतचरूणामप्युपल्रक्षणम् । यथाह् मनुः—

" कूरमाण्डेर्वापि जुहुयाद् घृतमग्नौ यथाविधि । उदित्यृचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेन च ॥ "

इति । " उदुत्तमं वरुण पाशम् " " आपो हि ष्ठा मयोभुवः " इति । योगीश्वरोऽपि— " वर्णानां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत् । तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ॥ "

इति । द्विजप्रहणेन द्विजानुरुोमा अपि गृह्यन्ते ॥ १६ ॥

## ेश्रद्र एकाहिकं गोदशकस्य ग्रासं दद्यात् ॥ १७ ॥ स्वभाव-विकृतौ मुखवर्णविनाशेऽसंबद्धप्रलापे च कूटसाक्षिणं विद्यात् ॥१८॥

शृद्धस्य प्रायश्चित्तान्तरमाह । शृद्धश्चेदुक्तविषयेऽनृतं वदेत्, तदा दशभ्यो गोभ्यः एकस्मिन्नहिन तृप्तिजनकं घासादिप्रासं दद्यात् । शृद्धप्रहणं प्रतिलोमजानामप्युपलक्षणम् ; "शृद्धाणां तु सधर्माणः सर्वेऽप- ध्वंसजाः स्मृताः " इति स्मरणात् ॥ १७ ॥

क्टसाक्षिलक्षणमाह । स्वभावेन, न भयादिना, या विकृतिः, तस्यां सत्यां कृटसाक्षिणं विद्यात् । सा च त्रिविधा—कायिकी वाचिकी मानसिकी चेति । तत्र कायिकी विकृतिः मुखवर्णस्य स्वाभाविकस्य विनाशः, अन्यथाभावः श्यामता श्वेतता वा। वाचिकी विकृतिः असंबद्धप्रलापः ; असंबद्धस्य प्रकृतानुपयुक्तस्य प्रलापः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शूद्रश्र—ठ.

#### विष्णुस्मृति:

मुहुर्भाषणम् । चकारात् मानसिकी च विक्वतिः प्रतिवावयादानं परवाक्यानाकर्णनं चेत्यादि । साक्षीत्युप-रुक्षणम् । तेनार्थिपत्यर्थिनोरप्यन्यतरो यद्येवं विकारवान् , तदा दुष्टो ज्ञेयः । यथाह योगीश्वरः—

" देशाहेशान्तरं याति सकणी परिलेढि वा । ल्लाटं स्विद्यते यस्य मुखं वैवर्ण्यमेति च ॥ परिशुप्यत्स्वलद्भाक्यो विरुद्धं बहु भाषते । वाक्चश्चः पूजयति नो तथोष्ठौ निर्मुजत्यि ॥ स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः । अभियोगेऽथ साक्ष्ये वा स दुष्टः परिकीर्तितः ॥ "

इति । विद्यादित्यनेन चैतेषां रुक्षणानां दुष्टताज्ञापकत्वम् , न प्रमापकत्वमित्युक्तम् ; स्वाभाविकनैमित्तिकयो-विरोषस्य दुर्ज्ञेयत्वात् । ततश्च तद्वचनान्निर्णयाभावमात्रम् ; न दण्डादिकमपीति ज्ञेयम् ॥ १८ ॥

साक्षिणश्चाहूयादित्योदये कृतशपथान् पृच्छेत् ॥ १९ ॥ ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत् ॥ २० ॥ सत्यं ब्रूहीति राजन्यम् ॥ २१ ॥ गोबीजकाश्चनैर्वेश्यम् ॥ २२ ॥ भर्वमहापातकैस्तु श्रुद्रम् ॥ २३ ॥

साक्षिणश्च कदा कथं प्रच्छेदित्यत आह । पूर्वोक्तान् साक्षिणः सभान्तः समाह्रय आदित्योदये सित पूर्वोह्न एव कृतवक्ष्यमाणशपथान् प्रकृतमर्थं पाड्विवाकः प्रच्छेत् । यथाह नारदः—

" सभान्तः साक्षिणः सर्वानिर्धिप्रत्यर्थिसंनिधौ । प्राड्विवाकोऽनुयुङ्कीत विधिनानेन सान्त्वयन् । उदङ्मुखान् प्राङ्मुखान् वा पूर्वी वै शुचिः शुचीन् ॥ "

इति ॥ १९ ॥

प्रभापकारमाह । 'अस्मिन् विषये यत् त्वं जानासि, तत् ब्रूहि ' इति ब्राह्मणं प्रच्छेत् । प्रश्नानुवृत्तौ पुनर्वचनमपृष्टस्य वचननिषेधार्थम् ॥ २०॥

' अस्मिन् विषये सत्यं ब्रूहि ' इति राजन्यं प्रच्छेत् ॥ २१ ॥

'गोबीजकाञ्चनानि ते निष्फलानि ' इति शापितं वैक्यं पृच्छेत् ॥ २२ ॥

सर्वैः पञ्चभिर्महापातकैः ; ब्रह्महत्यादीनि पञ्चापि महापातकानीति शापितं शूद्रं पृच्छेत् । सर्वशब्दात् त्रित्वच्युदासः । तुशब्दात् वक्ष्यमाणानां पातकान्तराणां शूद्रसमब्राह्मणानां च संग्रहः ।

¹ सर्वपातकैस्तु—ज ; तु omitted in ठ.

#### अष्ट्रमोऽध्यायः

अनेन कृतशपथानिति वैश्यश्रद्धसम्ब्राह्मणविषयमेवावतिष्ठते ; " शपथेनैके सत्यकर्म । तद्देवराज-ब्राह्मणसंसदि स्यादब्राह्मणानाम्" इति गौतमस्मरणात् । श्रूदसमान् विप्रानाह मनुः—

> " गोरक्षकान् वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रेष्यान् वार्धुषिकांश्चेव विप्रान् शृद्धवदाचरेत् ॥ "

इति ॥ २३ ॥

साक्षिणश्च श्रावयेत्॥ २४॥ ये महापातिकनां लोका ये चोपपातिकनां ते कूटसाक्षिणामिष ॥ २५॥ जननमरणान्तरे कृतसुकृतहानिश्च ॥ २६॥ सत्येनादित्यस्तपित ॥ २७॥ 'सत्येन 'भाति चन्द्रमाः ॥ २८॥ सत्येन वाति पवनः ॥ २९॥ सत्येन भूषीरयित ॥ ३०॥ सन्येनापितष्ठिन्त ॥ ३१॥ 'सत्येनाग्निः ॥ ३२॥ खं च सत्येन ॥ ३३॥ सत्येन देवाः ॥ ३४॥ सत्येन यज्ञाः ॥ ३५॥

शपथस्वरूपमाह । वक्ष्यमाणं वाक्यमुक्तलक्षणान् साक्षिणः श्रावयेदित्येष एव शपथः ॥ २४ ॥ किं श्रावयेदित्यत आह । महापातिकनो ब्रह्महादयः । उपपातिकनो गोन्नादयः । तेषां ये लोकास्ते मिथ्यासाक्षिणामपि भवन्ति ॥ २५ ॥ किंच जन्मारभ्य आमरणं कृतस्य सुकृतस्य नाशश्च मिथ्यासाक्षिणाम् ॥ २६ ॥ साक्षिणां सत्यानुसरणाय तत् प्रशंसित । योऽयमादित्ये तेजः प्रभावः, स सत्यफलमित्यर्थः ॥ २७ ॥ भानं शोभातिशयः ॥ २८ ॥ वानं वहनशक्तिः ॥ २९ ॥ धारणं धारणशक्तिः ॥ ३० ॥ अपां सिरित्समुद्रभुवां स्थानं प्रखरतरार्ककरिनकरसंस्पशेंऽप्यशोषणम् ॥ ३१ ॥ तिष्ठति ; स्थानमत्र दाहशक्तिः ॥ ३२ ॥ आकाशस्य स्थितिः निश्चलमवस्थानशक्तिः ॥ ३३ ॥ देवानां देवनशक्तिः ॥ ३४ ॥ यज्ञानामग्निष्टोमादीनां परलोके फलजननशक्तिः ॥ ३५ ॥

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ३६ ॥ जानन्तोऽपि हि ये साक्ष्ये तृष्णींभृता उदासते । ते कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्या दण्डेन चाप्यथ ॥ ३७ ॥

¹ घातिकनां—ख.•ग, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> आभाति—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वेदा:—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra comes after the next Sūtra in ख, ग, ट.

<sup>4</sup> This Sūtra omitted in 布.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> त्र सत्येन—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> साक्ष्यं—ठ.

एवं हि साक्षिणः पृच्छेद्वर्णानुक्रमतो नृपः॥ ३८॥ यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्। अन्यथा वादिनो यस्य ¹ध्रुवस्तस्य पराजयः॥ ३९॥

सत्याधिक्ये हेतुमाह । सहस्राश्वमेधजन्यसुक्कतेन तोल्यमानं सत्यमेवातिरिच्यते ; तेषामनेकाङ्गोपसंहार-साध्यत्वेन साद्गुण्यस्याशक्यानुष्ठानत्वात् ॥ ३६ ॥

ये पुनर्विपतिपन्नमर्थं विशेषतो जानन्तोऽपि साक्ष्ये नियुक्ताः तूप्णींभूतास्तिष्ठन्ति, न किंचित् साधु असाधु वा वदन्ति, ते कूटसाक्षिणां पाँपैरनन्तरोक्तैर्दण्डेन च पूर्वोक्तेन सर्वस्वापहारस्रक्षणेन तुल्या वेदितव्याः॥३०॥

सर्ववर्णेषु साक्षिषु सत्सु वर्णकममाह । एवं पूर्वोक्तशपथश्रावणपूर्वकं वर्णानुकमतः ब्राह्मणं पृष्ट्या क्षत्रियमित्यादिकमेण नृपो राजा प्राङ्विवाको वा साक्षिणः पृच्छेत् ॥ ३८ ॥

साक्षिवचनेन च कथं जयपराजयावधारणिमत्यत आह । यस्यार्थिनः प्रतिज्ञां देशकालद्रव्यसंख्यादि-विशिष्टां साक्षिणः सत्यां ब्रूयुः, 'सत्यिमदं जानीमो वयम् ' इति, स जयी भवति । यस्य पुनरन्यथा वदन्ति 'मिथ्यैतदाह ; न मत्समक्षमनेन किमपि कृतम् ' इति, तस्य पराजयः ध्रुवो निश्चितः । यथाह बृहस्पितः—

> " यस्यारोषः प्रतिज्ञार्थः साक्षिभिः प्रतिवर्णितः । स जयी स्यादन्यथा तु साध्यार्थं न समामुयात् ॥ "

इति । अन्यथाशब्दसामर्थ्यादेकदेशस्याप्यन्यथात्वे पराजय एव । यथाह स एव---

" देशं कालं धनं संख्यां रूपं जात्याकृती वयः । विसंवदेचत्र साक्षी तदनुक्तं विदुर्बुधाः ॥ "

इति । कचिदस्यापवादमाह स एव---

" साध्येकांशेऽपि गदिते साक्षिभिः सकलं भवेत्। स्त्रीसङ्गे साहसे चौर्ये यत् साध्यं परिकल्पितम्॥"

इति ॥ ३९ ॥

बहुत्वं प्रतिगृह्णीयात् साक्षिद्वैधे नराधिपः। समेषु च गुणोत्कृष्टान् गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्॥ ४०॥ यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु कूटसाक्ष्यन्तं वदेत्। तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्॥ ४१॥ इति वश्रीविष्णुस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धुवं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे अष्टमोऽध्याय:—क, झ; श्री omitted in च; वैष्णवे धर्मशास्त्रे साक्षिप्रकरणमष्टमम्—ज, ठ.

साक्षिविप्रतिपत्तौ निर्णयप्रकारमाह । नराधिपः राजा प्राङ्विवाको वा साक्षिणां द्वैधे विप्रतिपत्तौ बहुत्वं प्रतिगृह्णीयात् ; बहुनां वचनं प्रमाणीकुर्यात् । समेषु समसंख्याकेषु पुनः साक्षिगुणैः अध्ययनादिभिः उत्कृष्टान् प्रमाणीकुर्यात् । यदा पुनः गुणिनां चैव द्वैधं, तदा द्विजोत्तमान् ब्राह्मणानेव प्रमाणीकुर्यात् ; न बहुगुणिनोऽपि क्षत्रियादीन् । ब्राह्मणानां साम्येन विप्रतिपत्तौ गुणवत्तमत्वेन निर्णयः ; "गुणिद्वैधे तु वचनं प्राह्मं ये गुणवत्तमाः " इति योगिस्मरणात् । यत्तु भेदादसाक्षित्वम् , तत् जातिगुणसंख्यासाम्येना-गृह्ममाणविद्रोषविषयम् ॥ ४०॥

कूटसाक्षिलक्षणामिधानस्य प्रयोजनमाह । यस्मिन् यस्मिन् ऋणादानादौ विवादे विप्रतिपन्नेऽर्थे कूटसाक्षी मिथ्यां वदेत्, तत्तत् कार्यं निवर्तेत न साध्येत । कृतमप्यकृतमसिद्धं स्यात् । कूटसाक्षी च तावद्वारं दण्डनीयः ॥ ४१ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>1</sup>रामपण्डितात्मज<sup>1</sup>नन्द-पण्डितकृतौ विष्णुसृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टमोऽध्यायः

<sup>1</sup> श्री added in ग, ट.

#### नवमोऽध्यायः

# अथ समयिकया ॥१॥ राजद्रोहसाहसेषु यथाकामम्॥२॥ १॥ विक्षेपस्तेयेष्वर्थप्रमाणम्॥३॥

अष्टमे साक्षिणो निरूपिताः । नवमे समयिकयां निरूपियतुं दिव्यमातृकां निरूपयित । अथ ; स्थैकिकिकिविधयमाणनिरूपणानन्तरम् । अनेन चानन्तर्याभिधानेन स्थैकिकप्रमाणाभाव एव समयिकयायाः प्रामाण्यं गम्यते । यथाह योगीश्वरः—

" प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ "

इति । इदं च स्थावरविवाद एव । तथाच बृहस्पति:---

" स्थावरस्यैतदाख्यातं लाभभोगप्रसाधनम् । प्रमाणहीने वादे तु निर्दोषा दैविकी क्रिया ॥ "

इति । अस्यार्थः — लाभो दानादिपत्रम् । भोग उक्तलक्षणः । प्रसाधनं साक्षिरूपम् । स्थावरस्यैतदेव साधकत्वेन ज्ञातम् ; न तु दिव्यम् । सर्वथा तदसंभवे तु दिव्यमपि न दोषाय ; अन्यथा लौकिकप्रमाणाभावे दिव्यस्य च निषेधे अनिर्णयपसङ्गात् । एतेन

> " स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत् । साक्षिमिर्छिखितेनापि भुक्त्या चैतत् प्रसाधयेत् ॥ ''

इति पितामहवचनमपि व्याख्यातम् । विवादादेत्य परिदृश्यमानदोषेषु अयुक्तसाक्ष्येषु साक्षिषु तत्सपत्नादौ वा यद्यन्तरात्मा साक्षिकार्यविसंवादेन दोषं कल्पयति, तदा भवत्येव दिव्यम् ; साक्ष्यादीनामाशयदोषसंभवात् , दिव्यस्य च निर्दोषत्वेन वस्तुतत्त्वावेदकतया धर्मतत्त्वविषयत्वात् । यथाह नारदः—

" तत्र सरये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिणि । दैवसाध्ये पौरुषेयीं न लेख्यं वा प्रयोजयेत् ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निक्षेपद्धवर्णस्तेयषु—उ.

इति । पौरुषेयी साक्ष्यादिः । अञ्जैिककं प्रमाणं समयः । तच्च द्विविधम्—दिव्यं शपथश्च । तत्र तात्कालिक-निर्णयहेतुर्दिव्यम् । तदाह **बृहस्पतिः**—

> " धटोऽग्निरुद्कं चैव विषं कोशश्च पञ्चमः । षष्ठं तु तण्डुलाः प्रोक्ताः सप्तमं तप्तमाषकम् ॥ अष्टमं फालमित्युक्तं नवमं धर्मजं स्मृतम् । दिव्यान्येतानि सर्वाणि निर्दिष्टानि स्वयंभुवा ॥ "

इति । यद्यपि कोशस्य दिव्यलक्षणाभावान्नात्र परिगणनं युक्तम् ; तथापि तुलादिचतुष्ट्यवत् महाभि-योगेषु सावष्टम्भाभियोगेषु च प्राप्त्यर्थं तदिति न विरोधः । तच्चाग्रे स्पष्टयिष्यते । एवं काञ्चनमपि तप्तमाषा-वान्तरभेद इति न पृथगणितम् । शपथस्तु कालान्तरनिर्णयहेतुः दूर्वास्पर्शादिर्वक्ष्यमाणः । तस्य क्रिया अनु-ष्ठानम् ॥ १॥

तत्र विषयविशेषे दिव्यानां वक्ष्यमाणद्रव्यसंख्यादिनियमानां पुरस्तादपवादमाह । राजद्रोहः तदिनष्ट-करणम् । साहसम् उक्तलक्षणम् । तच्छुद्धचर्थं दिव्यकरणे यथाकामम्, द्रव्यसंख्यादिनियमापेक्षा नास्ति । साहसेष्वेव दिव्यानि । यथाह कात्यायनः—

> " उत्तमेषु च सर्वेषु साहसेषु विचारयेत् । सद्भावं दिव्यदृष्टेन सत्सु साक्षिषु वै भृगुः ॥ "

इति । प्रथममध्यमयोरल्पविषयत्वात् शपथैरेव निर्णयः ; शपथानामपि समयशब्देनैवोपादानात् । यथाह बृहस्पतिः—

" एते च शपथाः प्रोक्ताः स्वल्पेऽर्थे सुकराः सदा । साहसेष्वभिशापे च दिव्यान्याहुर्विशोधनम् ॥ "

इति । बहुवचनात् पातकाद्यभियोगग्रहणम् ;

" परदाराभिशापे च चौर्यागम्यागमेषु वा । महापातकशस्तेषु स्याद्दिव्यं नृपसाहसे ॥ "

इति कालिकापुराणात्॥ २॥

दिव्यव्यवस्थापकद्रव्यसंख्याविषयमाह । निक्षेपेऽपहृते चौर्याभियोगे ; बहुवचनात् साहसे च विप्रति-पन्नस्यार्थस्य प्रमाणं कल्पयित्वा दिव्यं व्यवस्थापयेत् । यथाह कात्यायनः—

> " दत्तस्यापह्नवो यत्र प्रमाणं तत्र कल्पयेत् । स्तेयसाहसयोर्दिव्यं सत्येऽप्यर्थे प्रदापयेत् ॥ "

इति । दत्तस्य निक्षिप्तस्य । प्रमाणं परिमाणमित्यर्थः । सत्येऽपि प्रमाणवत्यपि । यदाह बृहस्पितः—" महापापाभिशापेषु निक्षेपहरणे तथा ।
दिव्यैः कार्यं परीक्षेत राजा सतस्विप साक्षिषु ॥ "

इति ॥ ३ ॥

सर्वेष्वेवार्थजातेषु मूल्यं कनकं कल्पयेत्॥ ४॥ तत्र कृष्ण-लोने शृद्धं दूर्वाकरं शापयेत्॥ ५॥ द्विकृष्णलोने तिलकरम्॥ ६॥ त्रिकृष्णलोने रजतकरम्॥ ७॥ चतुःकृष्णलोने सुवर्णकरम्॥ ८॥ पश्चकृष्णलोने मिरोद्धृतमहीकरम्॥ ९॥ सुवर्णाधीने कोशो देयः शृद्धस्य॥ १०॥ ततः परं यथाई धटाग्न्युदकविषाणामन्यतमम्॥ ११॥

कस्यार्थस्य प्रमाणं कल्पनीयमित्यत आह । निक्षेपापह्नवादिविषयेषु सर्वेप्वप्यर्थजातेषु परिमाणं कल्पयित्वा तन्मूल्यत्वेन सुवर्णं कल्पयेत् । तत्प्रमाणेन दिव्यव्यवस्थेति । यथाह कात्यायनः—

" सर्वद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत् । हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिव्यं नियोजयेत् ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं स्मृतम् । अशीतेस्तु विनाशे वै दद्याचैव हुताशनम् ॥ षष्ट्या नाशे जलं देयं चत्वारिंशति वै धटम् । विंशह्शविनाशे तु कोशपानं विधीयते ॥ पञ्चाधिकस्य वा नाशे तदर्धार्धस्य तण्डुलाः । ततोऽर्धार्धविनाशे तु स्पृशेत् पुत्रादिमस्तकम् ॥ ततोऽर्धार्धविनाशे तु लौकिक्यश्च क्रियाः स्मृताः । एवं विचारयन् राजा धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ "

इति । सुवर्णः षोडशमाषः । विंशन्नाशे दशनाशे चेत्यर्थः । न तु त्रिंशतो नाशे ; अर्थार्धेति पञ्चानां लिङ्गदर्शनात् । 'पञ्चाधिकस्य वा नाशे ' इत्यत्रापि कोशपानं विधीयत इति शेषः । पञ्च वाधिकं वेति पञ्चाधिकम् । अन्यथा पञ्चमेन दिव्याभावप्रसङ्गः । अनेनाधिकपदेन दशाधिकविंशत्यधिकानामप्युत्तरसंख्याधिकानां संख्यानां निर्णयः सिध्यति । ततोऽर्धार्धस्य ; पञ्चार्धं सार्धद्वयम् ; तदर्धं सपादसुवर्णः । कीतोद्धत—क. ज.

तदन्यतरनारो तण्डुलाः । ततोऽधिधिति । सपादसुवर्णार्धं दश माषाः । तस्याप्यर्धं पश्च माषाः । तदन्यतरनारो पुत्रादिमस्तकस्पर्शः । ततोऽधिधिति ; पश्चार्धं सार्धमाषद्वयम् । तदर्धं सपादो माषः सार्धषट्कृष्णलाः ; तनारो लौकिक्यः शास्त्रान्तरदृष्टाः क्रिया भवन्ति । तत्र बृहस्पितः—

" सत्यवाहनशस्त्राणि गोबीजरजतानि च । देवब्राह्मणपादाश्च पुत्रदारशिरांसि च । एते तु शपथाः प्रोक्ता मनुना स्वल्पकारणे ॥ "

इति ॥ ४ ॥

ता एव किया वर्णन्यवस्थया दर्शयति । त्रियवः कृष्णलः । तस्मादूनं कृष्णलोनम् । तादृशे हेक्रि विवादे, शूद्धं दूर्वो करे दत्त्वा 'नमय हस्तम् ' इति शापयेत् । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम् ॥ ५ ॥

कृष्णलाधिके द्वाभ्यां कृष्णलाभ्यां चोने हेम्नि, तिलान् करे दत्त्वा शूद्धम् ॥ ६॥ किंच द्वाभ्यामधिके त्रिभ्यः कृष्णलेभ्यश्चोने हेम्नि, रजतं करे दत्त्वा ॥ ७॥ किंच त्रिभ्योऽधिके चतुभ्येः कृष्णलेभ्य ऊने हेम्नि, सुवर्णं करे दत्त्वा ॥ ८॥

<sup>1</sup>चतुभ्योंऽधिके पञ्चभ्यः कृष्णलेभ्यो माषादूने हेम्नि, सीरेण लाङ्गलेनोद्धृतां महीं मृत्खण्डं करे दत्त्वा शृद्धं शापयेत् ॥ ९ ॥

एवं शपथे द्रव्यसंख्यां निर्णीय, दिव्ये तन्निर्णयमाह । सुवर्णाधीत् अष्टभ्यो माषेभ्योऽर्वाक् माषादृध्वे शृद्धस्य कोशापानं कारयेत् । पुनः शृद्धग्रहणमस्मिन्नेव विषये वैश्यादीनां पूर्वोक्तपुत्रादिमस्तकस्पर्श-प्राप्त्यर्थम् । तथाच स्मृत्यन्तरे—

> " निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम् । त्रिकादर्शक् तु पुष्पं स्यात् कोशपानमतः परम् ॥ "

इति । अत्र च निष्कशब्देन दीनारोऽभिधीयते ; तस्यैव सुवर्णादूनत्वात् ॥ १० ॥

किंच, ततः सुवर्णाधीनात् परं सुवर्णाधीपादोनसुवर्णादौ यथाहँ तत्तत्काळे चितं तत्तत्संख्योचितं च धटादि ज्ञेयम्। धटः तुला, अग्निः फालस्तप्तमाषश्च, उदकविषे वक्ष्यमाणे । एतेषामन्यतमं दिव्यं शूद्रस्य कारयेत् ॥११॥

द्विगुणेऽर्थे यथाभिहिताः समयिकया वैद्यस्य ॥१२॥ त्रिगुणे राजन्यस्य ॥१३॥ कोशवर्जं चतुर्गुणे ब्राह्मणस्य ॥१४॥ न ब्राह्मणस्य कोशं दचात्॥१५॥ अन्यत्रागामिकालसमय-निबन्धनिकयातः॥१६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Commentary on Sutra 9 omitted in 평.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैश्यस्य omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कोशवर्ज omitted in ज.

वैश्यादीनां दिव्यशपथये द्रिव्यसंख्याव्यवस्थामाह । य एव दूर्वातिलरजतसुवर्णलेष्टस्पर्शकोशपानरूपाः शप्याः शद्भस्योक्ताः, त एव तत्तत्परिमाणात् द्विगुणपरिमाणे च द्विचतुःषडष्टदशकृष्णलसुवर्णोनहेन्नि कमात् वैश्यस्य भवन्ति ॥ १२ ॥

किंच, शूद्रोक्तपरिमाणात् त्रिगुणे हेम्नि त्रिषण्नवद्वादशपञ्चदशकृष्णलसार्धसुवर्णोने क्रमात् दूर्वातिल-रजतसुवर्णलोष्टस्पर्शकोशपानानि क्षत्रियस्य भवन्ति ॥ १३ ॥

ब्राह्मणस्य विशेषमाह । चतुरष्टद्वादशषोडशविंशतिकृष्णलोने हेन्नि, क्रमात् ब्राह्मणस्य दूर्वीतिल-रजतसुवर्णलोष्टस्पर्शो भवन्ति । यथाह बृहस्पति:—

> " एषा संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विगुणा स्मृता । चतुर्गुणोत्तमानां च कल्पनीया परीक्षकैः ॥ "

इति । एषा कृष्णलादिः । निकृष्टाः राद्भाः । मध्याः वैश्याः । अनेनैव न्यायेन क्षत्रियाणां त्रिगुणेति ज्ञेयम् ; स्थानप्रमाणात् ॥ १४ ॥

कोशवर्जिमित्यत्र हेतुमाह । ब्राह्मणस्य कोशपानं न कारयेत् राजा प्राङ्विवाको वा । कोशो विषोपलक्षणम् ; "ब्राह्मणस्य विषं विना " इति स्मरणात् ; 'न ब्राह्मणानां विषम् ' इति वक्ष्यमाणत्वाच्च ।

नन्वयं कोशनिषेधो विषय्य प्रकृत एवाभियोगे ? उताभियोगमात्रे ? नाद्यः, प्रकृतमात्रविषयतेत्यत्र प्राप्त्यभावात् वक्ष्यमाणपर्युदासानुपपत्तेः । नापरः ;

> " साधारणः समस्तानां कोशः प्रोक्तो मनीषिमिः। सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना। आदित्यस्य तु यत् तोयं ब्राह्मणं तत्तु पाययेत्॥"

इत्यादिवचनैरिभयोगसाधारण्येन विप्रस्य कोशप्रापणविरोधादिति चेत्—बाढम् ; . उक्तवाक्यानां पर्युदस्त-विषयमात्रे विप्रस्य कोशप्रापकत्वेनापि चारितार्थ्यात् नाभियोगमात्रविषयत्वम् । ततश्च पर्युदासविषयपरिहारेण सर्वत्र निषेधप्रवृत्तेः प्रकृतविषयेऽपि प्रवृत्तिरित्यविरोधः ॥ १५ ॥

अत्र पर्युदासमाह । आगामिकालः भावी समयः । तत्र यः समयो विश्वासः, तिन्नवन्थना तद्धेतुः क्रिया ममाणम् ; ततोऽन्यत्रेत्यर्थः । भाविविश्वासार्थे ब्राह्मणस्यापि कोशो भवतीति तात्पर्यम् । यथाह पितामहः—

> " शङ्काविश्वाससंघाने विभागे रिष्थिनां तथा । क्रियासमूहकर्तृत्वे कोशमेव प्रदापयेत् ॥ "

इति । समृहस्य किया कियासमृहः ; तस्मिन् कर्तृत्वं संवित् ; संभूय समुत्थानं वा । तथा,

" विसम्मे सर्वशङ्कासु सन्धिकार्ये तथैव च । एवं कोशः प्रदातव्यो नित्यं चित्तविशुद्धये ॥ "

इति ॥ १६॥

# कोशस्थाने ब्राह्मणं सीतोद्धृतमहीकरमेव शापयेत् ॥ १७ ॥ प्राग्दष्टदोषे <sup>1</sup>स्वल्पेऽप्यर्थे दिव्यानामन्यतममेव कारयेत् ॥ १८॥

कथं तर्हि प्रकृतविषये ब्राह्मणस्य गुद्धिभावनेत्यत आह । यत्रार्धसुवर्णोनचतुर्गुणे सुवर्णद्वयोने कोशः प्राप्तो ब्राह्मणस्य, तत्र सीतया लाङ्गलपद्धत्या उद्भृता या मही लोष्टं, तत्करमेव तं शापयेत् । अनेनोक्तविषयकोशस्थानापत्तिवचनेन विषयान्तरे कोशस्थानापत्तिरिप न ब्राह्मणस्येति गम्यते ; विश्वासादि-व्यतिरेकेण विष्रस्य कोशस्येवाष्ट्राप्ते ।। १७ ॥

कचित् स्थानापत्तरप्यपवादमाह । यस्य ब्राह्मणस्य पूर्वं चौर्यादिदोषो मिथ्याशपथकरणदोषो वा दृष्टो भवति, तस्य स्वल्पेऽप्यर्थे सुवर्णद्वयादाविप उक्तानां दिव्यानां घटादीनां चतुर्णामन्यतममेव कारयेत्; न कोशम् । अपिशब्दादन्येष्विप ;

> " महापराधे निर्धर्मे कृतन्ने क्लीबकुत्सिते । नास्तिके दृष्टदोषे च कोशपानं विवर्जयेत् ॥ "

इति नारदस्मरणात् । कोशाप्राप्त्यैव च न तत्स्थानापन्नस्यापि प्राप्तिः । यद्यपि संनिधानात् ब्राह्मणमात्र-विषयमिदमिति प्रतीयते ; तथापि क्षत्रियादिष्वपि प्राग्दष्टदोषत्वसंभवात् तेषामपीदमित्यवसीयते । तेषामपि सार्धसुवर्णादौ धटाद्यन्यतममेव भवति । यद्यपि तादृशे विषये कोशः क्षत्रियादीनां प्राप्त एवास्ति, तथापि तद्वाधेन धटादिविधानाय वचनमर्थवदेव । तत्र संख्याविशेषेण दिव्यविशेषमाह बृहस्पितः—

> "संख्या रिश्मरजोमूला मनुना समुदाहृता। कार्षापणान्ता सा दिन्ये नियोज्या विनये तथा।। विषं सहस्रेऽपहृते पादोने च हुताशनः। त्रिपादोने च सिल्लमर्थे देयो घटः सदा।। चतुःशताभियोगे च दातन्यस्तप्तमाषकः। त्रिशते तण्डुला देयाः कोशश्चेव तदर्धके॥ शते हृतेऽपहुते च दातन्यं धर्मशोधनम्। गोचोरस्य प्रदातन्यः सभ्यैः फालः प्रयत्नतः॥ एषा संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विगुणा स्मृता। चतुर्गुणोत्तमानां च कल्पनीया परीक्षकैः॥"

इति । द्वैगुण्यादिकल्पनमदृष्टदेषविषयम् । दृष्टदोषे तु उक्तसंख्या एव भवन्ति । अस्यार्थिकपणविषयत्वेनार्ध-सुवर्णादिसमानत्वात् । यतु पितामहेनोक्तम्—

> " सहस्रे तु धटं दद्यात् सहस्राधे तथायसम् । अर्धस्याधे तु सलिलं तस्याधे तु विषं स्मृतम् ॥"

इति, तदस्मिन्नेत्र विषये पातित्यावहद्भव्यस्तेयादिविषयविवादे योज्यम् । द्भव्यान्तरविषयविवादे तु "नासह-स्नाद्धरेत् फालं न विषं न तुलां तथा " इति योगीश्वरीयं ज्ञेयमिति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु दृष्टादृष्टदोषपुरुष-विषयत्वेन वाक्यत्रयेऽप्यल्पाधिकसंख्याव्यवस्था साधीयसी, मूलवाक्यानुरोधादिति ॥ १८ ॥

# सत्सु विदितं सचरितं न महत्यर्थेऽपि ॥ १९ ॥ अभियोक्ता वर्तयेच्छीर्षम् ॥ २० ॥ अभियुक्तश्च दिव्यं कुर्यात् ॥ २१ ॥

पुरुषविशेषे दिन्यापवादमाह । सत्सु शिष्टेषु "शिष्टः पुनरकामात्मा " इत्यादिव सिष्ठा द्युक्तरुक्षणेषु शिष्टत्वेन विदितं प्रसिद्धम् । सत् श्रुतिस्मृत्युदितं चिरतम् आचरणं यस्येति स तथा । तादृशम् ; बहुश्रुतमिति यावत् । बहुश्रुतरुक्षणमाह गौतमः—"स एष बहुश्रुतो भवति रोकवेदवेदाङ्गवित् वाको-वाक्येतिहासपुराणकुशरुस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिश्चत्वारिशता संस्कारैः संस्कृतिश्चिषु कर्मस्विभरतः षट्षु वा सामयाचारि-केष्वभिविनीतः" इति । तस्य दण्डाभावमप्याह स एव—" षड्भिः परिहार्यो राज्ञा अवन्ध्यश्चावध्यश्चा-दण्ड्यश्चाविहिष्कार्यश्चापिरवाद्यश्चापिरहार्यश्च" इति । न चैवमिनर्णयप्रसङ्गः ; बहुश्रुतस्याभियोक्तृत्वे अभियुक्तस्यैव दिव्यम् ; अस्याभियुक्तत्वे अभियोक्तुरेव दिव्यमिति संभवात् । परस्पराभियोगे तु यथारुचि ; " रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छरः " इति योगिस्मरणात् । न चैवमियुक्तदिव्यविधिविरोधः ; तदपवादरूपत्वादस्यार्थस्य । तथा पापविशेषेष्वपि दिव्यं निषेषिति कात्यायनः—

" मातापितृद्विजगुरुबालस्त्रीराजघातिनाम् ।
महापातकगुक्तानां नास्तिकानां विशेषतः ।।
लिङ्गिनां प्रसवानां च मन्त्रयोगिक्रयाविदाम् ।
वर्णसंकरजातानां पापाभ्यासप्रवर्तिनाम् ॥
एतेष्वेवाभियोगेषु संदिग्धेष्विप यत्नतः ।
दिव्यं प्रकल्पयेनैव राजा धर्मपरायणः ॥
एतैरेव वियुक्तानां साधूनां दिव्यमर्हति ।
नेच्छन्ति साधवो यत्र तत्र शोध्याः स्वैभैनैरैः ॥"

#### नवमोऽध्यायः

इति । छिङ्गिनः वेदबाह्यछिङ्गधारिणः । प्रसवाः प्रतिलोमजाः । वर्णसंकरजाताः संकराः । पूर्वे कृतमहापातकादेः पुनः महापातकाद्यभियोगेऽयं दिव्यनिषेध इति केचित् । महापातकाद्यभियुक्तानामित्यपरे ।

> " येषु पापेषु दिव्यानि प्रतिषिद्धानि यत्नतः । कारयेत् स्वजनैस्तानि नाभिशस्तं त्यजेन्मनुः ॥ "

इति भृगुस्मरणात् । जातिविशेषेऽपि दिव्यं निषेधति कात्यायनः---

" अस्पृश्याधमदासानां म्लेच्छानां पापकारिणाम् । प्रातिलोम्यप्रसूतानां निश्चये न तु राजनि । तस्प्रसिद्धानि दिव्यानि संशये तेषु निर्दिशेत् ॥"

इति ॥ १९॥

यत्पुनः स्मृत्यन्तरे "सपणश्चेद्विवादः स्यात्" इत्यनेन पणस्य पाक्षिकत्वमुक्तं तदपवादमाह । अभियोक्ता 'मदीयं धारयसि' इत्यादिवादी शीर्षं विवादपराजयनिमित्तं पणं वर्तयेत् अङ्गीकुर्यात् । तत्र शीर्षशब्दस्य दण्डपरत्वे "कोश एकोऽशिराः स्मृतः" इत्यनेन कोशे दण्डाभावप्रसङ्गः । न चैतद्युक्तम् ; कात्यायनेन कोशे त्रिशतदण्डस्याभिधानात् । तच्चाग्रे स्पष्टियिष्यते । किंच 'राजद्रोहसाहसेषु विनापि शीर्षवर्तनात्" इत्यत्र दण्डस्यैवापवादप्रसङ्गः । तदिप न युक्तम् ;

" स्वल्पेऽपराधे वाग्दण्डो घिग्दण्डः पूर्वसाहसे । मध्यमोत्तमयोर्दण्डो राज्ञां द्रोहे च बन्धनम् । निर्वासनं वधो वापि कार्यमात्महितैषिणा ॥ "

> " सपणश्चेद्विवादः स्यात् तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ "

#### विष्णुस्मृतिः

इति याज्ञवरकीयो दण्डपणसमुच्चयो दिन्येषु नित्यवदवतिष्ठते । अत एव नारदः—" शिरोवर्ती यदा न स्यात् तदा दिन्यं न दीयते " इति । अयं च नियमो धटादिषु चतुष्वेव । कोशस्त्वशीर्षकोऽपि भवति । यथाह पितामहः—

" शिरःस्थायिविहीनानि दिन्यानि परिवर्जयेत् । धटादीनि विषान्तानि कोश एकोऽशिराः स्मृतः ॥ "

इति । कोशस्याप्यशिरस्त्वं शङ्काभियोगे । यथाह कात्यायनः—" न शङ्कासु शिरः कोशे कल्पयेतु कदाचन " इति । सावष्टम्भाभियोगे तु सिशरस्त्वमेव । यथाह योगीश्वरः—

> " तुलाम्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ "

इति ॥ २०॥

भावप्रतिज्ञावादिनः प्रमाणोपन्यास इति स्थितम् । तदपवादमाह । अभियुक्तः 'नाहं धारयामि ' इत्यादिवादी ; स दिव्यं कुर्यात् । तदाह पितामहः—

> " अभियोक्ता शिरःस्थाने दिव्येषु परिकल्पते । अभियुक्ताय दातव्यं <sup>1</sup>श्रुतिस्मृतिनिदर्शनात् ॥ "

# इति । कात्यायनोऽपि--

" न कश्चिदिभयोक्तारं दिन्येषु विनियोजयेत् । अभियक्ताय दातन्यं दिन्यं दिन्यविशारदैः ॥ "

इति । अस्यापवादमाह योगीश्वर:—" रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः " इति । रुचिः परस्परसंप्रतिपत्तिः । सा च दिव्यानधिकारस्याप्युपल्रक्षणम् । तेन चाभिनुक्तस्य कथंचिदनधिकारेऽभियोक्तु-रेव दिव्यमिति ज्ञेयम् ;

" काल्रदेशविरोधे तु यथायुक्तं विशेषयेत् । अन्येन कारयेद्दिव्यं विधिरेष विपर्यये ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात्। यथायुक्तं यस्मिन् काले यस्य कर्तुः दिव्यः प्राप्तः ; तदसंभवे अन्येन कारयेदित्यर्थः ॥ २१॥

<sup>1</sup> दिव्यं श्रुति—ग, ट.

राजद्रोहसाहसेषु विनापि द्यार्षवर्तनात्॥ २२॥ स्त्रीब्राह्मण-विकलासमर्थरोगिणां तुला देया॥ २३॥ सा च न वाति वायौ ॥ २४॥ न कुष्ठचसमर्थलोहकाराणामग्निर्देयः॥ २५॥ दारद्ग्रीष्म-योश्च॥ २६॥ न कुष्ठिपैत्तिकब्राह्मणानां विषं देयम्॥ २७॥ थ्रावृषि च॥ २८॥ न श्लेष्मच्याध्यदितानां भीरूणां श्वास-कासिनामम्बुजीविनां चोदकम्॥ २९॥ हेमन्तिद्यारियोश्च॥ ३०॥ न नास्तिकेभ्यः कोद्यो देयः ॥ ३१॥ न देदो व्याधिमरकोपस्ट च ॥ ३२॥

'अभियोक्ता वर्तयेच्छीर्षम् ' इत्यस्यापवादमाह । राजद्रोहः राजानिष्टाचरणम् । साहसं यथोक्तम् । बहुवचनात् चौरनिर्देशात्मशुद्धचोर्घहणम् । यथाह पितामहः—

> " राजिभः शिक्कतानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । आत्मशुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥ "

इति ॥ २२ ॥

अधिकारिभेदेन दिव्यव्यवस्थामाह । स्त्रीब्राह्मणौ जातिमात्रेण । विकलः अन्धपङ्ग्वादिः । असमर्थोऽति-वार्धकेन । रोगी व्याधिनः तत्र तत्र वक्ष्यमाणः कुष्ठचादिः । एतेषां शोधनार्थं तुलैवेति नियम्यते । बहुवचनात् बालादयोऽपि गृह्यन्ते । यथाह योगीश्वरः—" तुला स्त्रीबालवृद्धान्धपङ्गुब्राह्मणरोगिणाम्" इति । नारदोऽपि—

> "क्कीबातुरान् सत्त्वहीनान् पतितांश्चोज्ञितान् नरान् । बालं वृद्धं स्त्रियं चैव परीक्षेत घटे सदा ॥"

इति । सत्ताहीनेति वा पाठः । 'उद्गतान्तरान् ' इति पाठे विकलान्तः करणानित्यर्थोऽवधेयः । एतेच पतितानां दिव्यनिषेधः तुलाव्यतिरिक्तदिव्यविषय इति ध्येयम् ॥ २३ ॥

उक्तव्यवस्थाया नैमित्तिकमपवादमाह । सा तुला वायो अतिवाति सित न कार्या ; "प्रवाते न तुलां तथा" इति नारद्सारणात् । अनेन च निषेधेन निमित्ताभावे सार्वकालिकत्वं तुलाया उक्तं भवति । यथाह पितामहः—"धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो वाति वाते विवर्जयेत्" इति ॥ २४ ॥

2 Sūtras 28 to 31 omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ब्राह्मणनास्तिकेभ्यः—ग, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देय: omitted in ज, ठ.

अभिन्यवस्थामाह । कुष्ठी त्वग्दोषवान् । असमर्थो दुर्बलः । लोहकारो लोहिशिल्पी । एतेषामिशः अभिदिन्यं न देयम् । यथाह पितामहः—"कुष्ठिनां वर्जयेदिशम्" इति । कात्यायनोऽपि—" न लोहिशिल्पिनामिशम्" इति । पितामहः—" तोयमिशं विषं चैव दातव्यं बिलेनां नृणाम्" इति । बहुवचनात् स्त्रीबालरोगिवृद्धानां ग्रहणम् । यथाह नारदः—

" न मज्जनीयं स्त्रीबालं धर्मशास्त्रविचक्षणैः । रोगिणो ये च वृद्धाः स्युः पुमांसो ये च दुर्बलाः ॥ निरुत्साहान् व्याधिक्किष्टान् नार्तास्तोये निमज्जयेत् । न चापि हारयेदिंगं न विषेण विशोधयेत् ॥"

इति । अत्र स्त्री अप्रगल्भा; बालादिसाहचर्यात् । प्रगल्भायास्तु अग्निरपि भवति ।

"स्रीणां तु न विषं प्रोक्तं न चापि सिललं भवेत्। धटकोशादिभिस्तासामन्तस्तत्त्वं विशोधयेत्॥"

इति । अत्रादिशब्देनामेर्ग्रहणम् । यस्तु "स्त्रीणां तु न भवेद्दिव्यं यदि धर्मस्त्ववेक्ष्यते" इति दिव्य-सामान्यनिषेधः, स जलविषपरः ॥ २५ ॥

तत्रैव काल्क्यवस्थामाह । शरद्ग्रीष्मयोश्चामिर्न देयः । अत्र विशेषाश्रवणात् चान्द्रसौरयोरुभयोरप्यु-पादानम् । द्वयोः पर्युदासादितराभ्यनुज्ञा दर्शिता । यथाह पितामहः—"अमेः शिशिरहेमन्तौ वर्षाश्चेव प्रकीर्तिताः" इति । तथा,

> " चैत्रो मार्गशिरश्चेव वैशाखश्च तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः ॥"

इति । यत्तु,

"अनेन विधिना कार्यो हुताशसमयः सदा । ऋते श्रीष्मादसौ युक्तः कालेऽन्यस्मिन् सुशीतले ॥"

इति नारदस्मरणं, तत् 'कालेऽन्यस्मिन् सुशीतले' इति विशेषणसामर्थ्यात् वृष्ट्यादिना शीतलां शरद-मण्युपादत्ते । तेन निषेधस्तूष्णाया एवः ग्रीष्मसाहचर्यातः "नोष्णकालेऽग्निशोधनम्" इति स्मरणाञ्च ॥ २६॥

विषव्यवस्थामाह । कुष्ठी त्वन्दोषी । पैत्तिकः पित्तरोगवान् । ब्राह्मणो जातिमात्रम् । एतेषां विषदिव्यं न देयम् । यथाह पितामदः—" पित्तस्केष्मवतां नित्यं विषं तु परिवर्जयेत्" इति । कात्यायनः— " ब्राह्मणस्य विषं विना " इति । बहुवचनात् स्त्रीबालरोगिवृद्धदुर्बलानां म्रहणम् ॥ २७ ॥

तत्रैव कालव्यवस्थामाह । प्रावृषि वर्षासु विषं न देयम् । प्रावृट्पर्युदासात इतराभ्यनुज्ञा दर्शिता । यथाह पितामहः—" हेमन्ते शिशिरे विषम् " इति । चैत्रवैशाखयोः सर्वेदिव्यसाधारणत्वात् वसन्तोऽभ्यन् नुज्ञातः । प्रीष्मशरदोस्तु विषमात्रापरिमाणाल्पत्वलिङ्गादभ्यनुज्ञा गम्यते । यदाह नारदः—

"वर्षासु षड्यवा मात्रा प्रीष्मे पञ्च यवाः स्मृताः । हेमन्ते तु यवाः सप्त शरद्यल्पा ततोऽपि हि ॥"

इति । 'वर्षे' चतुर्यवा मात्रा ' इत्यपि पाठः । हेमन्तप्रहणात् शिशिरस्यापि प्रहणम् ; " हेमन्तिशिशिरयोः समासेन " 'इति लिङ्गात् । नन्वेवं वर्षास्विप मात्राविशेषाभिधानेन तदभ्यनुज्ञानात् अत्र 'प्रावृषि ' इति विरुद्धम् । सत्यम् । सप्तयवमात्राभिप्रायोऽयं प्रावृण्निषेधः ; न सर्वथेति ध्येयम् । अनेन " शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवर्जयेत् " इत्यपि नारद्वाक्यं व्याख्यातम् ॥ २८ ॥

जलव्यवस्थामाह । श्रेष्मिनिमित्ता व्याधयः शिरोऽक्षिकर्णदन्तरुजः; तैरिदिताः पीडिताः, सर्वदा तत्काले वा भीरवः, ये जलं दृष्ट्वा मूर्छिन्ति तरणानिभज्ञा वा । श्वासः; प्रतिलोमवायुवेगः । कासस्तस्यैव कफेन व्याघातः । तौ विद्येते येषाम् । अम्बुनि जले जीवनं येषां कैवर्तकादीनाम्; षां च उदकदिव्यं न देयम्; "सलिलं श्वासकासानाम्" इति पितामहस्मरणात् । बहुवचनात् स्त्रीबालवृद्धदुर्बलानां प्रहणम् । यथाह नारदः—

" न मज्जनीयं स्त्रीबारुं धर्मशास्त्रविचक्षणैः । रोगिणो ये च वृद्धाः स्युः पुमांसो ये च दुर्बेलाः । साहसेऽप्यागतानेतान् नैव तोयेःनिमज्जयेत् ॥"

इति । कथं तर्हि तेषां निर्णय इत्यत आह स एव-

" क्लीबातुरान् सत्त्वहीनान् पतितांश्चोज्झितान् नरान् । बालं वृद्धं स्त्रियं चैव परीक्षेत धटे सदा ॥"

इति । सदेत्यनेन

"अग्नेः शिशिरहेमन्तौ वर्षाश्चैव प्रकीर्तिताः । शरद्ग्रीष्मे च सलिलं हेमन्ते शिशिरे विषम् ॥"

इत्येतेषामसाधारणेऽपि काले चैत्रादौ च तुला स्थितैव। तुलेति कोशस्यापि प्रहणम् ; "कोशस्तु सर्वदा देयस्तुला स्थात सार्वकालिकी" इति सारणात्॥ २९॥

तत्रैव काल्व्यवस्थामाह । हेमन्तिशिरयोश्च जलदिव्यं न देयम् । द्वयोः पर्युदासात् इतराभ्यनुज्ञा दिशता । यथाह पितामहः—"शरद्भीष्मेषु सिलल्प् " इति । चैत्रवैशाखयोः सर्वदिव्यसाधारणत्वात् वसन्ताभ्यनुज्ञा । वर्षाणां तु नारदेन "शरद्भीष्मेषु सिलल्प " इति विधायापि,

" न शीते तोयशुद्धिः स्यान्नोप्णकालेऽभिशोधनम् । न प्रावृषि विषं दद्यात् प्रवाते न तुलां तथा ॥"

इति पुनर्निषेधात शीतनिमित्त एव वर्षापरिहारोऽभिहितः, न तु तदभाव इत्यभ्यनुज्ञा सिध्यति । एवंच " नोष्णकालेऽभिशोधनम् " इत्यत्राप्युष्णनिमित्त एवाभिनिषेधः ; कालविशेषस्य विधानादेवेतरिनषेधसिद्धौ पुनर्निषेधानुपपत्तेः " प्रवाते न तुलां तथा " इत्यत्रानियतप्रवातवत् अनियतयोरेवौत्पातिकयोः शीतोष्णयो-रिभेपेतत्वात् । तस्मात् तत्तिह्व्योक्तकालस्यैव तत्तिनित्तवशात् तत्तिह्व्यनिषेधः ; न कालान्तरस्य । एतेन शीतशब्देन हेमन्तशिशिरवर्षाणां प्रहणमिति निरस्तम् ॥ ३०॥

कोशव्यवस्थामाह । नास्तिकाः वेदशास्त्रविश्वासहीनाः । तेभ्यः कोशपानं न देयम् । बहुवचनात् मद्यपादीनां प्रहणम् । यथाह पितामहः—

" मद्यपस्त्रीव्यसनिनां कितवानां तथैव च । कोशः पाँज्ञैन दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥"

# इति । नारदोऽपि —

" महापराधे निर्धमें कृतन्ने क्लीबकुत्सिते । नास्तिके दृष्टदोषे च कोशपानं विवर्जयेत् ॥ "

इति । महापराधः महापातकी । निर्धर्मः वर्णाश्रमधर्मरहितः पाषण्डी । कुत्सितः प्रतिलोमजः । दृष्टदोषः पूर्वोक्तः । 'व्रात्यदारोषु ' इति पाठे दाशः कैवर्तः । अत्र च कर्तृकालविशेषविधिनिषेधश्रवणात् सर्वकर्तृकत्वं सार्वकालिकत्वं च सिध्यति । यथाह पितामहः— " साधारणः समस्तानां कोशः प्रोक्तो मनीषिभिः " इति । नारदश्च— " कोशस्तु सर्वदा देयस्तुला स्यात् सार्वकालिकी " इति । तथा निमित्तविशेषाश्रवणात् सर्वनिमित्तत्वं चास्य सिध्यति । यथाह योगीश्वरः—

" तुरुगम्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ "

इति । नारदः—" कोशमल्पेऽपि दापयेत् " इति । पितामहः— " कोशः शङ्कासु श्चमः " इति । एतैर्वाक्यैः महाभियोगे अल्पाभियोगे शङ्कातत्त्वाभियोगयोश्चाविशेषात् कोशो भवतीति सिद्धम् । ब्राह्मणस्य तु कोशविषये विशेषोऽभिहित एव प्राक् । एषां तुलादीनां पश्चानां मध्ये ब्राह्मणेषु तुलानियमात् कोशस्य सर्व-साधारण्यात् अग्न्यादीनि त्रीणि क्षत्रियादित्रयविषयाणीति मन्तव्यम् । यथाह नारदः—

" ब्राह्मणस्य धटो देयः क्षत्रियस्य हुताशनः । वैश्यस्य सिळ्ळं प्रोक्तं विषं शुद्धस्य दापयेत् ॥ " इति । अथ च नियमः —साधारणे चैत्रादिकाले तत्तत्कालेषु तत्तदेव दिव्यं सर्वेषाम् ; " सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना " इति पितामहस्मरणात् । स्व्यादीनां तत्तत्कालेऽपि तुलैवेति । यस्तु " धटकोशादिमि-स्तासामन्तस्तत्त्वं विशोधयेत् " इत्यनेन स्त्रीणां कोशविधिः, यश्च " मद्यपस्त्रीव्यसनिनाम् " इत्युपक्रम्य " कोशः प्राह्मैन दातव्यः " इति निषेधः, तदुभयमपि आस्तिकनास्तिकभेदेन व्यवस्थापनीयमित्यलम् ॥ ३१ ॥

कोशस्य कचिदपवादमाह । व्याधिः ; ज्वरादिः । मरकः ; जनमारी । ताभ्यामुपसृष्टे अभिभूते देशे कोशो न देयः । चकारात् अग्निवायुशुकशलभादीनां ग्रहणम् ; तुल्यन्यायात् औत्पातिककोशनिमित्तयो-रनिष्टयोविंवेक्तुमशक्यत्वात् । निमित्तविशेषेण देशविशेषमाह कात्यायनः—

> " इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां महापातिकनां नृणाम् । नृपद्रोहप्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत् ॥ प्रातिलोम्यप्रसूतानां दिव्यं देयं चतुष्पथे । अतोऽन्येषु च कार्येषु सतां मध्ये विदुर्बुधाः ॥ "

इति । इन्द्रस्थानम् इन्द्रध्वजयूपस्थानं प्रसिद्धदेवायतनं वा ; " सभाराजकुरुद्धारदेवायतनचत्वरे " इति नारदस्मरणात् ॥ ३२ ॥

# सचैलसातमाह्रय सूर्योदय उपोषितम्। कारयेत् सर्वदिव्यानि देवब्राह्मणसंनिधौ॥ ३३॥

## इति भीविष्णुसमृतौ नवमोऽध्यायः

साधारणं दिव्यविधिमाह । पूर्वेद्युः क्वतोपवासं परेद्युरुदिते सूर्ये सचैरुस्नातं दिव्यकारिणमाह्नय देवस्य विष्णुशिवसूर्यादेः नृपस्य ब्राह्मणानां सभ्यानामन्येषां च संनिधौ प्राड्विवाकः सर्वाणि दिव्यानि कारयेत् । यद्यप्युपोषितमिति सामान्येनोक्तम् , तथापि एकरात्रं त्रिरात्रं वा अभियोगतारतम्येन व्यवस्थाप्यम् ;

> " त्रिरात्रोपोषिताय स्युरेकरात्रोषिताय वा । नित्यं दिव्यानि देयानि शुचये चार्द्रवाससे ॥"

इति पितामह्वचनात्। कारयेदिति कर्तृसामान्येऽपि नृपेणानुज्ञातः सोपवासः पाड्विवाक इति ज्ञेयम्। यथाह् स एव----

> " दिव्येषु सर्वकार्याणि प्राड्विवाकः समाचरेत् । अध्वरेषु यथाध्वर्युः सोपवासो नृपाज्ञया ॥ "

¹ श्री omitted in घ, च ; वैष्णवे—क, झ ; वैष्णवे समयप्रकरणं नवमम्—ज, ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

इति । दिनसामान्येऽपि आदित्यवासर इति ज्ञेयम् ; शिष्टाचारात् । भौमवासरेऽपीति केचित् ; तन्न ; "न परीक्षाधिवासश्च शनिभौमदिने भवेत् " इति निषेधात् । तत्रापि,

> " पूर्वोद्धेऽमिपरीक्षा स्थात् पूर्वोद्धे च घटो भवेत् । मध्याद्धे तु जलं देयं मध्याद्धात् परतो विषम् ॥ दिवसस्यैव पूर्वोद्धे कोशशुद्धिर्विधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतले ॥ "

इति पैतामहो विशेषो ज्ञेयः । हेमन्तिशिरियोर्मध्याह्वात् परतः ; अन्यदा रात्रिपश्चिमयाम इति व्यवस्था । अनुक्तकालविशेषाणां तु पूर्वाह्व एव ; " पूर्वाह्वे सर्विदिव्यानां प्रदानमनुकीर्तितम् " इति नारदस्मरणात् । देवसंनिधिरिमशापविषयः । नृपसंनिधिस्तु सर्वविषयः ; " नृपब्राह्मणसंनिधौ " इति योगिस्मरणात् ॥ ३३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां नवमोऽध्यायः

### द्शमोऽध्यायः

# अथ घटः॥१॥ चतुईस्तोच्छितो द्विहस्तायतः ॥२॥ तत्र सारवृक्षोद्भवा पश्चहस्तायतोभयतः शिक्या तुला॥३॥

एवं नवमे द्वियमातृकामभिधाय दशमे धटप्रयोगमाह । धटः पादाक्षतुलादीनां समुदायः । तद्विधिरभिधीयत इति ॥ १ ॥

धटनिर्माणप्रकारमाह । स च चतुर्हस्तैर्यथोच्छ्रितः द्वाभ्यां हस्ताभ्यामायतो भवति, तथा कार्यः । धटोच्छ्रायायामो स्तम्भोच्छ्रायायामोभ्यां भवत इति तावनेनोक्तो । उच्छ्रायवचनात् निखननीयभागातिरिक्तमिदं परिमाणिमित्युक्तम् । निखेयभागश्च हस्तद्वयमित्येवं षड्हस्तौ पादस्तम्भौ । तौ चोपिर भूमेश्चतुरश्चौ । अधस्तात्तु अनियमः । तयोश्च दक्षिणोत्तरभावेन पूर्वपश्चिमभावेन वा निखातयोरन्तरालं हस्तद्वयं सार्धहस्तमात्रं वा स्यात् । तदुत्तरकाष्ठमि स्तम्भान्तरालपरिमाणाभिधानेनैवोक्तमिति न पृथगुक्तम् । अन्तिमपादस्तम्भमस्तकदेशात् बहिरिनःस्तो हस्तद्वयात् सार्धहस्ताद्वा किंचिदिधको बिलद्वयोपेतोऽक्षः कार्य इत्यवगन्तव्यम् । हस्तस्तु चतुर्विशत्यङ्गुल एवेति ॥ २ ॥

तुलानिर्माणप्रकारमाह । तत्र धटे । साराः हढाः खदिरतिन्दुकसालशिशपाद्या ये वृक्षाः, तदुद्भवा तच्छाखाजन्या पञ्चहस्ता चतुर्हस्ता वायता चतुरश्रा मध्ये प्रान्तयोश्च लोहमयवलयकर्कटोपेता उभयतोऽवलम्बित-शिक्या तुला अक्षमध्यावलम्बिककेटेऽवलम्बनीया । तदेतत् सर्वं सपरिकरं नारदिपतामहाभ्यां स्पष्टीकृतम्—

" छित्त्वा तु यज्ञियं वृक्षं यूपवन्मन्त्रपूर्विकम् । प्रणग्य लोकपालेभ्यस्तुला कार्या मनीषिभिः ॥ मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यश्छेदने जप्य एव च । अर्जुनस्तिन्दुकः सारस्तिनिशो रक्तचन्दनः ॥ एवंविधानि काष्ठानि धटार्थे परिकल्पयेत् । ऋज्वी धटे तुला कार्या खादिरी तैन्दुकी तथा ॥ शैंशपी तदलामे तु सालाद्वा कोटरैर्विना । चतुरश्रा त्रिभिः स्थानैर्धट्कर्कटकादिभिः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्विहस्तायाम:--ज.

#### विष्णुस्मृतिः

धटो मध्याङ्कुराः । कर्कटकस्तुलापान्तद्वयलम्बी लोहाङ्कुराः । तैर्युक्ता कार्या ।

"कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु चार्थवत् । चतुर्हस्ता तुला कार्या पादौ चोप्ररि तत्समौ ॥ हस्तद्वयं निखेयं स्यात् पादयोरुभयोरिष । षड्हस्तं तु तयोः प्रोक्तं प्रमाणं परिमाणतः ॥ अन्तरं च तयोर्हस्तौ भवेदध्यर्धमेव वा । अक्षस्य परिमाणं स्यादन्तरालाधिकं तथा ॥ तोरणे च तथा कार्ये पार्श्वयोरुभयोरिष । धटादुच्चतरे तन्तौ नित्यं दशिभरङ्गुलैः ॥ अवलम्बौ च कर्तव्यौ तोरणाभ्यामधोमुखौ । मृन्मयौ सृत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिनौ ॥ प्राङ्मुखो निश्चलः कार्यः शुचौ देशे धटस्तथा । शिक्यद्वयं समासज्ज्य पार्श्वयोरुभयोरिष । प्राङ्मुखान् कल्पयेद्दर्भान् शिक्ययोरुभयोरिष ॥"

इति ॥ ३॥

तां च सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमो विभृयात्॥४॥ तत्र चैकस्मिन् शिक्ये पुरुषं विव्यकारिणमारोपयेत्, द्वितीये प्रतिमानं शिलादि॥५॥ व्वितिमानपुरुषौ समधृतौ सुचिह्नितौ कृत्वा पुरुषमवतारयेत्॥६॥ घटं च समयेन गृहीयात्॥७॥ तुलाघारं च॥८॥

ततः किमित्यत आह । तां तुलां सुवर्णकारकांस्यकाराणां, बहुवचनात् वणिजां चान्यतमो विभृयात् । परीक्षाफलं च समां कुर्यात् । अन्यतमधृतायास्तस्याः साम्यपरीक्षार्थं सर्वे एव ते राज्ञा नियोक्तव्याः । यथाहतुः नारदिपतामहौ—

" परीक्षका नियोक्तव्यास्तुलामानविशारदाः । वणिजो हेमकाराश्च कांस्यकारास्तथैव च ॥ कार्यः परीक्षंकैर्नित्यमवल्लम्बसमो धटः ।

¹ दिव्यकारिणम् omitted in क, ज, ठ.

#### दशमोऽध्यायः

उदकं च प्रदातव्यं धटस्योपरि पण्डितैः । यसिन्न प्रवते तोयं स विज्ञेयः समो धटः ॥ "

इति ॥ ४ ॥

ततः किमित्यत आह । तत्र तुरु। प्रश्निम्नियते शिक्ये, प्राङ्मुखत्वे धटस्य पश्चिमे, उदङ्मुखत्वे चोत्तरे पुरुषं दिव्यकारिणमारोपयेत् उपवेशयेत् । द्वितीये पूर्वस्मिन् दक्षिणे वा शिक्ये, प्रतिमानं प्रतिमीयते समीकियते दिव्यकार्ये तत् प्रतिमानं शिरुदि शिरुष्टकामृदादि आरोपयेत् । यथाह नारदः—

" पश्चिमे तोलयेत् कर्तॄनन्यस्मिन् मृत्तिकां शुभाम् । इष्टकाभस्मपाषाणकपालास्थिविवर्जिताम् । मृत्पिण्डमभिशस्तं च तुलया धारयेदपि ॥ "

#### इति । पितामहस्त्वन्यथाह—

" धारयेदुत्तरे पार्श्वे पुरुषं दक्षिणे शिलाम् । पिटकां पूरयेत् तस्मिनिष्टकामावपांसुभिः ॥ "

इति । शिक्यसंनिवेशयोर्विकल्पात् धटस्य प्राङ्मुखोदङ्मुखत्वयोरिप विकल्पः सिध्यति । स च स्तम्भनिवेशे पूर्वीपरयोर्दक्षिणोत्तरयोश्चेति फलति । इष्टकाम्रावपांस्नां संभवति विकल्पः । न तु समुच्चयः ; निषेधश्रवणात् । माषेषां पिटकं पूरयेत् ; "माषराशिमथापि वा " इति स्मृत्यन्तरात् इति चिन्द्रकाकारः । यद्यपि धटपरीक्षा पूर्वमिमिहिता, तथापि अर्थात् प्रतिमानपुरुषयोरारोपणानन्तरमि सेति द्रष्टव्यम् ॥ ५ ॥

ततः किमित्यत आह । प्रतिमानतया निर्णातौ, सुचिह्नितौ प्रतिमाने द्रव्यान्तरागमापगमशङ्कानिवृत्त्यै, पुरुषे च वस्त्रालङ्कारादिन्यूनाधिकशङ्कानिवृत्त्यै राजमुद्रादिना सम्यक् चिह्नितौ कृत्वा, पुरुषं तुलाफलकाद-वतारयेत् । अन्ये तुलाप्रान्तयोरवलम्बरपृष्टभागेऽप्यङ्ककरणं व्याचक्षते । अवतारणानन्तरकृत्यमाह पितामहः—

" तोलियत्वा नरं पूर्वे पश्चात् तमवतार्ये तु । धटं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजशोभितम् ॥ "

इति ॥ ६॥

ततः किं कार्यमित्यत आह । दिव्यकर्तुरवतारणानन्तरं चशब्दोपात्तधर्मावाहनादिशिरःपत्रारोपणान्त-मनुष्ठानकाण्डं सर्वदिव्यसाधारणं कृत्वा, धटं तुलां समयेन शपथेन वक्ष्यमाणेन गृह्णीयात् नियमयेत् । तं च विधिमाह पितामहः

> " तत आवाहयेद्देवान् विधिनानेन मन्त्रवित् । बादित्रतूर्यधोषेश्च गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ प्राङ्मुखः प्राञ्जलिर्भृत्वा प्राङ्विवाकस्ततो वदेस् ।

#### विष्णुस्मृतिः

एह्येहि भगवन् धर्म दिन्येऽस्मिस्त्वं समाविश ॥ सहितो छोकपाछैश्च वस्वादित्यमरुद्रणै: । आवाह्य तु घंटे धर्मे पश्चादङ्गानि विन्यसेत् ॥ इन्द्रं पूर्वे तु संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा । वरणं पश्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा ॥ अग्न्यादिलोकपालांश्च कोणभागेषु विन्यसेत् । इन्द्रः पीतो यमः स्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ कुबेरस्त सुवर्णामो वहिश्चापि सुवर्णमः । तथैव निर्ऋतिः स्यामो वायुर्धूम्रः प्रशस्यते ॥ ईशानस्तु भवेद्रक्त एवं ध्यायेत् क्रमादिमान् । इन्द्रस्य दक्षिणे भागे वसूनाराधयेद बुधः ॥ ध्रुवो धरस्तथा सोम आपश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ देवेरोशानयोर्मध्य आदित्यानां तथार्चनम् । धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंऽशुर्भगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान् पूषा च पर्जन्यो दशमस्तथा । ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः । अग्ने: पश्चिमदिग्भागे रुद्राणामयनं विदुः ॥ वीरभद्रश्च शंभश्च गिरिशश्च महायशाः। अजैकपादहिर्बुध्न्यः पिनाकी चापराजितः ॥ अवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशां पतिः। स्थाणुर्भगश्च भगवान् रुद्रा एकादश स्मृताः ॥ मेतेशरक्षोमध्ये तु मातृस्थानं प्रकल्पयेत् । बाधी माहेश्वरी चैव कीमारी वैष्णवी तथा।। वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा गणसंयुता । निर्ऋतेरुत्तरे भागे गणेशायतनं तथा ॥ वरुणस्योत्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते । गगनः स्पर्शनौ वायुरनिस्त्रो मारुतस्तथा ।।

#### द्शमोऽध्यायः

प्राणः प्राणेश्वरो जीवो मरुतोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । धटस्योत्तरभागे तु दुर्गामावाहयेद् बुधः ॥ एतासां देवतानां तु स्वनाम्ना पूजनं विदुः। रक्तेर्गन्धेश्च माल्येश्च दध्यपूपाक्षतादिभिः॥ अर्चयेतु धटं पूर्वे ततः शिष्टांस्तु पूजयेत् । गन्धादिकां निवेद्यान्तां परिचर्या प्रकल्पयेत ॥ चतुर्दिक्षु तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः। आज्येन हविषा चैव समिद्धिर्होमसाधनैः ॥ सावित्र्या प्रणवेनाथ स्वाहान्तेनैव कारयेत्। ऋत्विकपुरोहिताचार्यान् दक्षिणाभिश्च तोषयेत् ॥ यं चार्थमभियुक्तः स्याल्लिखित्वा तं तु पत्रके । मन्त्रेणानेन सहितं तत् कार्यं तु शिरोगतम् ॥ आदित्यचन्द्रावनिर्छोऽनरुश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ इमं मन्त्रविधिं कृत्स्नं सर्विदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेत् ॥ "

इति ॥ ७ ॥

अनन्तरकृत्यमाह । यः सुवर्णकाराद्यन्यतमस्तुलां धारयति, तमपि शपथेन नियमयेत् । यथाह नारदः—" समयैः परिगृह्याथ पुनरारोपयेन्नरम् " इति ॥ ८ ॥

¹ब्रह्मद्वां ये स्मृता लोका ये लोकाः कूटसाक्षिणाम्² ।
तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो मृषा ॥ ९ ॥
धर्मपर्यायवचनैर्धट इत्यभिधीयसे ।
त्वमेव घट जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ १० ॥
व्यवहाराभिश्वास्तोऽयं मानुषस्तोल्यते त्विय ।
तदेनं संश्वयादस्माद्धर्मतस्त्रातुमईसि ॥ ११ ॥

शपथमाह । ब्रह्मन्नां ब्रह्महन्तॄणां कूटसाक्षिणां मिथ्यासाक्षिणां च ये लोकाः, ते तुलाधारस्यापि भवन्ति, यद्यसौ मृषा कपटेन तुलां धारयति । तुलाधारणस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य धटसुवर्णकारयोस्तुल्यरूपतया ऊहेनैव मन्त्रयोगो द्वयोरप्यभिमन्त्रणे । 'तुलां विवदतो मृषा ' इति पाठे तु तुलापरीक्षार्थं ये नियुक्ताः स्वर्णकारादयः, ये च शुद्धचशुद्धिपरीक्षार्थं नियुक्ता ब्राह्मणाः, तेभ्योऽप्ययं शपशो देय इति सिध्यति ॥ ९ ॥

अनन्तरं प्राङ्विवाको धटमामन्त्रयेत् , "धटमामन्त्रयेचैव विधिनानेन शास्त्रवित् " इति पितामह-स्मरणात् । धटामिमन्त्रणमन्त्रमाह । धटशब्दो धर्मपर्यायः ; तेनामिधीयमानत्वात् । धर्मपूर्तितया मानुषैः दुर्विज्ञेयानि अप्रत्यक्षतया धर्माधर्मादीनि प्रत्यक्षतया त्वं जानीषे । ततः व्यवहारे स्रोकिके प्रवादे अभिशस्तः संदिग्धोऽयं मानुषः त्वयि तोल्यते । तदेनं मानुषात संशयात् धर्मतः धर्मपुरस्कारेण त्रातुं पास्त्रयिनुमर्हसीति । पितामहस्तु मन्त्रान्तरमप्याह—

" त्वं घट ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं टकारात् कुटिलं नरम् । धृतो भावयसे यसाद्धटस्तेनाभिधीयसे ॥"

# इति । नारदोऽपि--

"धर्मपर्यायशब्देन धट इत्यभिषीयसे । त्वं वेत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च ॥"

' त्वमेव ' इत्यादिः मूरुवत् सार्धश्लोकः । अनन्तरम् ,

"देवासुरमनुष्याणां सत्ये त्वमतिरिच्यसे । सत्यसंधोऽसि भगवन् शुभाशुभविभावित ॥"

'आदित्यचन्द्रौ' इत्यादि पूर्ववत् । एषां च मन्त्राणां विकल्प एव ; स्मृतीनां कल्पान्तरप्राप्यत्वात् ॥ १०, ११ ॥

> ततस्त्वारोपयेच्छिक्ये भूय एवाथ तं नरम् । तुलितो यदि वर्धेत ततः ैशुद्धः स धर्मतः ॥ १२ ॥ शिक्यच्छेदाक्षभङ्गेषु भूयस्त्वारोपयेन्नरम् । एवं निःसंशयं ज्ञानं भवति निर्णयः ॥ १३ ॥

#### इति ⁴श्रीविष्णुस्मृतौ ⁵दशमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अस्मात् संशयात्—ग.

² स धर्मत: ग्रुचि:—श, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ततो---ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे—क, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> घटप्रकरणं दशमम्—ज.

अनन्तरकृत्यमाह । ततः प्राङ्विवाकः स्वधटप्रार्थनानन्तरम् ; तुशब्दात् कर्तारमपि तुलाभिमन्त्रणं कारियत्वानन्तरं दिव्यकर्तारं, यस्मिन् शिक्ये पूर्वं निवेशितः, तस्मिन्नेव शिक्ये पुनरप्यारोपयेत् । कर्तुस्तुला-भिमन्त्रणमन्त्रमाह याज्ञवल्क्यः—

> " त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैविंनिर्मिता । तत् सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ यद्यस्मि पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद् गमयोध्वें मां तुलामित्यभिमन्लयेत् ॥"

इति । तमिति पुनः कर्तृपरामर्शः तेनैव संनिवेशेन तदारोपणप्राप्त्यर्थः ; "तेनैव संनिवेशेन पुनरारोपयेच तम्" इति स्मरणात् । तेनैव पूर्वेणैव । आरोपितस्यावस्थानकालपरिमाणं तन्निर्णेतारं चाह पितामहः—

" ज्योतिर्विद्धाह्मणः कश्चित् कुर्यात् कालपरीक्षणम् । विनाड्यः पञ्च विज्ञेयाः परीक्षाकालकोविदैः ॥"

इति । विनाड्यः षट् प्राणाः । यथोक्तम्—"दशगुर्वक्षरः प्राणः षट् प्राणाः स्याद्विनाडिका" इति । तस्मिन् काले राजनियुक्तैः ब्राह्मणैः तस्य शुद्धचशुद्धिनिर्णयो राज्ञे कथनीयः । यथाह **पितामहः**—

> "साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथादृष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः ग्रुचयोऽलुन्धा नियोक्तन्या नृपेण तु ॥ तेषां वचनतो गम्यः ग्रुद्धचशुद्धिविनिर्णयः । शंसन्ति साक्षिणः सर्वे ग्रुद्धचशुद्धी नृपे तदा ॥"

इति । शुद्धचशुद्धिनिर्णयकारणमाह । स दिव्यकर्ता तुल्लितो यदि धर्मतः धर्मेण, न तु कुहकविद्यादिना वर्धेत ततः स धर्मतः शुद्धो भवेत् । अनेन समहीयमानयोः अर्थादशुद्धिरुक्ता । यथाह नारदः—

> " तुलितो यदि वर्धेत विशुद्धः स्थान्न संशयः। समो वा हीयमानो वा न विशुद्धो भवेन्नरः॥"

इति । यतु पितामहेन "हीयमानो न ग्रुद्धः स्यादेकेषां तु समोऽग्रुचिः " इत्येकीयमतेन समस्याग्रुचित्व-मुपन्यस्तं, तत् द्रव्यव्यवहारदोषमहत्त्वाल्पत्वनिर्णयानुपयोगात् पुनरारोपणाभिप्रायेण । यथाह **बृहस्पतिः**—

" घटेऽभियुक्तस्तुलितो हीनश्चेद्धानिमामुयात् । तत्समस्तु पुनस्तोल्यो वर्धितो विजयी भवेत् ॥"

इति । पापाभियोगे तु समस्यालपदोषत्वमाह पितामहः—"अलपपापः समो ज्ञेयो बहुपापस्तु हीयते " इति । कामाकामकृतत्वादिना साक्षात् प्रयोजकत्वादिना वा महत्त्वालपत्वे ज्ञेये । ते च दण्डपायश्चित्तयोस्तारतम्ये उपयुज्येते । कचित् शुद्धिनिर्णयायोभयम् ॥ १२ ॥ शिक्यं तुलापान्तद्वयावलिक्पलकसंलमो रज्जुसमूहः; तस्य छेदे । अक्षः स्तम्भोत्तरकाष्ठम्; तस्य भक्ते । बहुवचनात् <sup>1</sup>कक्षकर्कटकादिभक्तेषु च नरं दिव्यकर्तारं पुनरारोपयेत् । तुशब्देन धर्मावाहनाद्यानन्तर्यं बोधितम् । यथाह कात्यायनः—

" शिक्यच्छेदे तुलाभङ्गे तथा चापि गुणस्य च । शुद्धेस्तु संशये चैव परीक्षेत पुनर्नरम् ॥ "

इति । इदं तु दष्टकारणके भङ्गादौ ज्ञेयम् । अदृष्टकारणके तु पराजय एव ;

"कक्षच्छेदे तुलाभङ्गे धटकर्कटकयोस्तथा । रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च तथैवाशुद्धिमादिशेत् ॥ "

इति नारद्सरणात् । अपरार्कस्तु "मूर्च्छितः शुद्धिमाप्नुयात्" इति पाठमवलम्ब्य तत्रापि जयमेवाह । चिन्द्रकाकारोऽपि अमुमेव पाठमनुमेने । व्याचख्यो च—" दृश्यमानकारणकशिक्यच्छेदादिविषयमेतत् ; दैविकस्यैव शिक्यच्छेदादेरशुद्धिकारणत्वात्" इति । कक्षम् ; शिक्यतलम् । धटः ; तुलादिसमुदायः । कर्कटौ ; सर्वाङ्गवकौ लोहकीलौ तुलामान्तावलम्बनौ । पितामहस्तु यथोक्तधटस्थापनेच्छायां राज्ञा शाला कार्येत्याह ।

"विशालामुच्छितां ग्रुभां धटशालां तु कारयेत् । यत्रस्थो नोपहन्येत श्वमिश्चण्डालवायसैः ॥ तत्रैव लोकपालादीन् सर्वेदिक्षु निवेशयेत् । त्रिसंध्यं पूजयेचैतान् गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिवारकरिषताम् । मृत्पानीयाग्निसंयुक्तामशून्यां कारयेन्नुपः ॥"

इति । उक्तार्थे हेतुवचनेनोपसंहरति । एवं शिक्यच्छेदादौ पुनरारोपणे कृते निर्णेतॄणां शुद्धचशुद्धिविषयं ज्ञानं निःसंशयं निश्चयरूपं भवति ; येन राज्ञो दण्डादिविषयो निर्णयो भवति, तेनैव च ऐहिकामुष्मिक-फलसिद्धिरिति । यथाह पितामहः

> " एवं कारयिता राजा भुक्त्वा भोगान् मनोरमान् । महतीं कीर्तिमामोति ब्रह्मरूपाय कल्पते ॥ "

इति ॥ १३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज³नन्द्-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां दशमोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तुलाकक्ष—ग. ट.

² निर्णयकारणत्वात्—क. ग.

## एकादशोऽध्यायः

# अथाग्निः॥१॥ षोडशाङ्ग्रलं तावदन्तरं मण्डलसप्तकं कुर्यात्॥२॥

अथैकादरोऽध्याये अग्निविधिमाह । अथ धटदिव्यानन्तरम्, अग्निदिव्यं निरूप्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ तत्र वक्ष्यमाणगन्तव्यमण्डलपरिमाणमाह । "तिर्यग्यवोदराण्यष्टावृध्वी वा त्रीहयस्त्रयः" इत्युक्तप्रमाणो- ऽङ्गुलः । तत्प्रमाणपेडशाङ्गुलमेकैकं मण्डलं तावदन्तरं षोडशाङ्गुलान्तरालम् । एवं सप्त मण्डलानि सान्त-रालानि आद्यन्तयोरवस्थाननिक्षेपमण्डलाभ्यां सहितानि प्रागपवर्गाणि गोमयेन कुर्यात् । यथाह पितामहः—

" अमेर्विधिं प्रवक्ष्यामि यथावच्छास्त्रचोदितम् । कारयेन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्तान्नवमं तथा ॥ आमेयं मण्डलं त्वाषं द्वितीयं वारुणं तथा । तृतीयं वायुदैवत्यं चतुर्थं यमदैवतम् ॥ पञ्चमं त्विन्द्रदैवत्यं षष्ठं कौबेरमुच्यते । सप्तमं सोमदैवत्यमष्टमं सर्वदैवतम् । पुरस्ताष्ट्रवमं यत्तु तन्महत् पार्थिवं विदुः ॥ "

यद्वा---

" सप्तमं सोमदैवत्यं सावित्रं त्वष्टमं तथा । नवमं सर्वदैवत्यमिति दिव्यविदो विदुः ॥ गोमयेन कृतानि स्युरद्भिः पर्यक्षितानि च । द्वात्रिंशदङ्गुलान्याहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् ॥ अष्टाभिर्मण्डलैरेवमङ्गुलानां शतद्वयम् । षट्पश्चाशत्समिकं भूमेस्तु परिकल्पना । कर्तुः समपदं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः ॥"

इति । पूर्वे षोडशाङ्गुळत्वं पदस्योक्त्वा यत् पुनः कर्तृपदसमत्वमुच्यते, तत् पदस्य न्यूनाधिकभावेन षोडशाङ्गुळत्वासंभवात् पक्षान्तरमभिप्रेत्येत्यवधेयम् । यथाह नारदः—मण्डळस्य प्रमाणं तु कुर्यात् तत्पदसंमितम् " इति । "मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्रप्रचोदिताः " इति । यथा— "प्रैतु होतुश्चमसः " इत्यादिहोतृचमसादिसमाख्यया तत्र तत्र चमसे होत्रादीनां भक्षणप्राप्तिः, तथात्रापि आग्नेयादिसमाख्यया अम्न्यादीनां तत्र तत्र मण्डले पूजासिद्धिः । तथा,

" मण्डलेभ्यो दक्षिणतः कृत्वाग्निस्थापनं द्विजः । शान्त्यर्थं जुहुयादग्नो घृतमष्टोत्तरं शतम् ॥ अग्नये पावकायेति स्वाहान्तं प्रणवादिकम् । अश्रिहीनं समं तस्मिन्नष्टाङ्गुलमयोमयम् । पिण्डं तु तापयेदग्नौ पञ्चाशत्मलकं समम् ॥"

द्विजः प्राड्विवाकः । समं सुलक्षणम् । समं समतया तापयेत् ।

" जात्यैव छोहकारो यः कुशलश्चाग्निकर्मणि । दृष्टप्रयोगश्चान्यत्र तेनायोऽग्नौ तु तापयेत् ॥ तापिते तु ततः पश्चाद्ग्निमावाहयेच्छुचिः । तत्र पूजां हुताशस्य कारयेन्मनुजाधिपः ॥ रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पैस्तथैव च । आवाहनं तु देवानां कृत्वा पूर्वविधानवत् ॥"

इति । पूर्विविधानवत् तुलादिव्योक्तविधिना धर्मावाहनादि शिरःपत्रारोपणान्तं कृत्वेत्यर्थः । एतदनन्तरं त्रीहिमर्दनं करक्षताङ्ककरणं च कर्तव्यम् । तच्च वक्ष्यति—'करौ' इत्यादिना ॥ २ ॥

ततः प्राङ्मुखस्य प्रसारितभुजद्वयस्य सप्ताश्वत्थपत्राणि करयोर्दचात्॥३॥ तानि च करद्वयसहितानि सूत्रेण वेष्टयेत्॥४॥ ततस्तन्नाग्निवर्णे लोहपिण्डं भिश्वाद्यात्पिलकं समं न्यसेत्॥५॥

ततः वक्ष्यमाणत्रीहिमर्दनहस्ताङ्ककर्णानन्तरं पश्चिमे मण्डले स्थितस्य प्राङ्मुखस्य दिव्यकर्तुः ष्रसारितभुजद्वयस्याञ्जलीकृतयोर्हस्तयोः सप्ताश्वत्थपत्राणि सप्तार्कपत्राणि वा दद्यात् ॥ ३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अश्वत्थस्य पत्राणि—क, ज; अश्वत्थपर्णानि—घ.

#### एकाद्शोऽध्यायः

ततः किमित्यत आह । तान्यश्वत्थपत्राण्यकेपत्राणि वा द्वाभ्यां कराभ्यामञ्जलीकृताभ्यां सह श्वेतसूत्रेण सप्तवारं वेष्टयेत् । चकारात् तदुपरि सप्त शमीपत्राणि अक्षतान् सप्त दूर्वीपत्राणि दध्यक्तानक्षतान् पुष्पाणि च दद्यात् । यथाहतुः नारदिपतामहौ—

"पश्चिमे मण्डले तिष्ठेत् प्राङ्मुखः प्राञ्जलिः शुचिः । लक्षयेत् तस्य चिह्नानि हस्तयोरुभयोरिष ॥ प्राकृतानि च गूढानि सत्रणान्यत्रणानि च । तिलत्रणिकणस्थाने कालकेऽलक्तवारिणा ॥ कृत्वैवमभियुक्तस्य प्रथमं हस्तलक्षणम् । पत्रैरज्जलिमापूर्य आश्वत्थेः सप्तिः समैः ॥ तद्मावेऽर्कपत्रैर्वा समैः श्वद्भणेः प्रपूरयेत् । वेष्ट्यीत सितैर्हस्तौ सप्तिः स्तृततन्तुभिः ॥ तेषु पिप्पलपत्रेषु शमीपत्राण्यथाक्षतान् । दूर्वायाः सप्त पत्राणि दध्यक्तांश्चाक्षतांस्तथा । हस्तयोनिक्षिपेत् तस्य कुसुमानि तथैव च ॥ "

इति॥ ४॥

तदनन्तरकृत्यमाह । ततः प्राड्विवाकीयाज्यहोमान्तेऽमौ तृतीयतापेन ताप्यमानस्यायःपिण्डस्य 'त्वममे ' इत्यादिक्क्ष्यमाणमन्त्रेणामन्त्रणानन्तरं संदंशेन पुनरानीतस्यायःपिण्डस्य स्फुरतः सस्फुलिङ्गस्य 'त्वममे सर्वभूतानाम ' इति मन्त्रेण कर्त्राप्यिममन्त्रणे कृते पत्रान्तिहिते अञ्जलाविमवर्णं रूपस्पर्शाभ्या-मिमसमं लोहिपण्डमष्टाङ्गुलायामं पञ्चाशत्पलपरिमितं सममश्रिरहितं न्यसेत् । यथाहतुः नारदिपतामहौ—

" अभिवर्णमयःपिण्डं सस्फुलिङ्गं सुरिङ्गतम् । तापे तृतीये संतप्तं ब्रूयात् सत्यपुरस्कृतम् ॥ "

वारद्वयमभौ संतापितस्य जले निर्वापितस्य च पुनः संतापः तृतीयस्तापः।

" त्वमग्ने वेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु ह्रयसे । त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम् ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम् । पापं पुनासि वै यस्मात् तस्मात् पावक उच्यसे ॥ पापेषु दर्शयात्मानमर्चिष्मान् भव पावक । अथवा शुद्धभावेषु शीतो भव हुताशन ॥ विष्णुस्मृतिः

ततस्तं समुपादाय राजा धर्मपरायणः ।
संदंशेन नियुक्तो वा कर्ता समिममन्त्रयेत् ॥
त्वममे सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावक ।
हव्यं वहिस देवानां हुतः शान्ति प्रयच्छिस ॥
प्रच्छन्नानि मनुष्याणां पापानि सुकृतानि च ।
त्वं देव तानि जानासि न विदुर्यानि मानवाः ॥
व्यवहाराभिशस्तोऽहं वहे तिष्ठामि संशये ।
तस्मान्मां संशयारूढं धर्मतस्त्रातुमहिस ॥ "

यद्वा,

" त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरिस पावक । साक्षिवत् पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं वचो मम ॥ तस्येत्युक्तवतो लोहं पञ्चाशत्पिलकं समम् । अग्निवर्णं न्यसेत् पिण्डं हस्तयोरुभयोरिप ॥ "

इति ॥ ५ ॥

तमादाय नातिद्वतं नातिविलम्बितं मण्डलेषु <sup>1</sup>पादन्यासं कुर्वन् व्रजेत्॥६॥ ततः सप्तमं मण्डलमतीत्य भूमौ लोहपिण्डं जह्यात्॥७॥

ततः किमित्यत आह् । तमयःपिण्डमञ्जलिनादाय नातिद्रुतविलम्बितं मध्यमया गत्या मण्डलेप्वेव पादन्यासं कुर्वेन् गच्छेत् ॥ ६ ॥

ततः किमित्यत आह । ततः अवस्थानमण्डलात् यत् सप्तमं मण्डलं तदतीत्य अष्टमं मण्डलं प्राप्येति यावत् । भूमावपरिमिताङ्गुले नवमे मण्डले पृथुतृणपूर्णे तं लोहपिण्डं जह्यात् । यथाहतुः योगिपितामहौ—

> " स तमादाय सप्तैव मण्डलानि शनैर्वजेत् । न मण्डलमतिक्रामेन्नान्तरा स्थापयेत् पदम् ॥ अष्टमं मण्डलं गत्वा नवमे निक्षिपेद् बुधः । तृणैः शुष्कैस्तु संपूणि महत्यग्निपरीक्षणे ॥ "

हति ॥ ७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पदन्यासं—क, ज, झ.

यो हस्तयोः कचिद्दग्धस्तमशुद्धं विनिर्दिशेत्। न दग्धः सर्वथा यस्तु स विशुद्धो भवेन्नरः॥८॥ भयाद्वा पातयेचस्तु दग्धो वा न विभाज्यते। पुनस्तं 'हारयेल्लोहं समयस्याविशोधनात्॥९॥

शुद्धचशुद्धिनिर्णयोपायमाह । यो दिव्यकर्ता हस्तयोः कचित् पूर्वकृतेषु चिह्नेषु ततोऽन्यत्र वा दम्धः विस्फोटरक्तमण्डलादिमान् भवति, तमशुद्धं विनिर्दिशेत् । यः पुनः सर्वथा न दम्धः विस्फोटादिमान् न भवति, स नरो विशुद्धो भवेत् । यथाह नारदः—

" तस्यैवं मुक्तपिण्डस्य कुर्यात् करपरीक्षणम् । पूर्वदृष्टेषु चिह्नेषु ततोऽन्यत्रापि रुक्षयेत् ॥ मण्डरुं रक्तसंकाशं यद्यन्यद्वामिसंभवम् । सोऽविशुद्धस्तु विज्ञेयोऽसत्यधर्मव्यवस्थितः ॥ यदा तु न विभाव्येते दग्धाविति करौ तदा । मोच्यः शुद्धस्तु सत्कृत्य दग्धो दण्ड्यो यथाक्रमम् ॥ "

## इति । शुद्धिकालमाह पितामहः---

" निर्विशङ्केन त्रीहीणां हस्ताभ्यां मर्दने कृते । निर्विकारो दिनस्यान्ते शुद्धि तस्य विनिर्दिशेत् ॥ "

इति । यतु " मुक्त्वाभिं मृदितनीहिरदग्धः शुद्धिमाप्नुयात् " इति, तत् " प्रहृत्य परिधीन् हारियोजनं जुहोति " इतिवत् आनन्तर्याभावेऽपि क्त्वानिदेशादुपपन्नम् ॥ ८॥

दग्धादग्धसंदेहादौ तु कथमित्यत आह । यः पुनः तप्तायःपिण्डदर्शनजात् भयात् अयःपिण्डमष्टमः मण्डलाभ्यन्तरे पातयेत् , यश्च ब्रीहिमर्दने कृतेऽपि दग्धादग्धत्वेन न निश्चीयते, किंतु संदिह्यते, तं लेहिमयःपिण्डमुक्तरीत्या पुनरपि हारयेत् । कुतः ! समयस्य कृतस्य दिव्यस्य, बहुलानुशासनात् कृतेन दिव्येन अविशोधनात् विशुद्धचनिश्चयादित्यर्थः । यथाह नारदः—

" यस्त्वन्तरा पातयित दग्धश्च न विभाव्यते । पुनस्तं हारयेदिमं स्थितिरेषा दृढीकृता ॥" इति । दाहसंदेहोऽपि करयोरेव । अन्यत्र तन्निश्चयेऽपि नाशुद्धिः । किंतु संदेह इव पुनर्हरणमेव । यथाह कात्यायनः—

> " प्रस्वलन्नभियुक्तश्चेद्धस्तादन्यत्र दह्यते । अदग्धं तं विदुर्देवास्तत्र भूयोऽपि दापयेत् ॥ "

इति ॥ ९ ॥

करौ 'विमृदितत्रीहेस्तस्यादावेव लक्षयेत्। अभिमन्त्र्यास्य करयोलीहिपण्डं 'ततो न्यसेत्॥ १०॥ त्वमग्ने सर्वभृतानामन्तश्चरिस साक्षिवत्। त्वमेवाग्ने विजानीषे न विदुर्यानि मानवाः॥ ११॥ व्यवहाराभिद्यस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति। तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्त्रातुमहिसि॥ १२॥

इति अश्रीविष्णुसमृतौ एकादशोऽध्यायः

'ततः प्राङ्मुखस्य ' इत्यत्र ततःशब्दोक्तानन्तर्यपूर्वविधिमाह । विमृदिताः त्रीहयो येनासौ विमृदित-त्रीहिः ; तस्य करौ आदावेव पिप्पलपत्रन्यासात् प्रागेव व्रणकिणतिलकादिस्थानेषु अलक्तकरसादिना लक्षयेत् अङ्कयेत् । अग्निधारणात प्राक्तनान्येतानीति ज्ञापयितुमादावेवेत्युक्तम् । विमृदितत्रीही इति पाठे तु स्पष्टमेव । यथाह योगीश्वरः—

> " करौ विमृदितवीहेर्रुक्षयित्वा ततो न्यसेत् । सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत् सूत्रेण वेष्टयेत् ॥ "

इति । स्वस्थानप्रच्यावनेनात्राभिधानमेकयोक्त्या आद्यन्तयोः ब्रीहिमर्दनस्य प्राप्त्यर्थम् ; "मुक्त्वामिं मृदित-ब्रीहिरदम्धः शुद्धिमाप्नुयात् " इति स्मरणात् । मृदितब्रीहेरिति सामान्याभिधानेऽपि सप्तवारमिति ज्ञेयम् ; "ब्रीहीन् प्रगृह्य यक्तेन सप्त वारांस्तु मर्दयेत् " इति नारदस्मरणात् । 'ततस्तत्रामिवर्णम् ' इत्यत्र ततःशब्दोक्ता-नन्तर्यपूर्वविधिमाह । ततः शिरस्यारोपितपत्रस्य हस्तवेष्टनाद्यनन्तरं तृतीये तापे तप्यमानमयःपिण्डं वक्ष्यमाणे-मिन्त्रैः प्राड्विवाकः स्वयमभिमन्त्र्य 'त्वममे ' इत्यादिमन्त्रैः कर्तारं चाभिमन्त्र्यास्य करयोर्लेहपिण्डं न्यसेत् । पुनः निष्परिमाणलोहपिण्डपरामर्शः परिमाणान्तरप्राप्त्यर्थम् । यथाहतुः श लिखितो—"अथ सप्ताश्वरथपर्णा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विमृदितब्रीही तस्य—ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तदा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैष्णवे—कं ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे ग्रुद्धिप्रकरणम्—ज, ट.

न्तरितं षोडशपलमिश्वर्णं लोहिपण्डमञ्जलिनादाय सप्तपदं गच्छेत् " इति । परिमाणयोर्व्यवस्था च कर्तुर्बला-बलतारतम्येन कार्या । पुनर्न्यासोपन्यासः पूर्वोक्तराजप्राड्विवाकरूपकर्तृविकल्पप्राप्त्यर्थः । स्वस्थानच्यावने-नाभिमन्त्रणाभिधानं स्मृत्यन्तरोक्तहोमचतुष्ट्यस्यानित्यताज्ञापनाय । तेन चायःपिण्डसंतापकाश्चिसंनिपत्योपकार-कस्य प्राड्विवाकहोममात्रस्यवानुष्ठानम् ; नारादुपकारकस्य होमचतुष्ट्यस्य । अत एव वाक्यद्वयेऽपि कमबोधक-ततःशब्दोपादानमन्याव्यवधानबोधनायेति चन्द्रिकास्वारस्यम् ॥ १० ॥

प्राड्विवाकीयाभिमन्त्रणमन्त्रमाह । हे अग्ने, त्वं सर्वेषां जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञानां भृतानां प्राणिनामुक्ताकृत्यादिपावकत्वेन अन्तर्मध्येजठरं चरित । तेन यान्यतीन्द्रियत्वेन धर्मादीनि मानवाः न विदुः, तान्यपि साक्षिवत् साक्षाद् द्रष्टृत्वेन त्वमेव, भो अग्ने, विजानीषे । पुनः संबोधनं झटिति सांमुख्याय । 'देव जानीषे ' इति पाठे, देव, द्युतिमिन्नत्यर्थः । व्यवहारे ऋणादिप्रयोगे पातकाद्यभियोगे वा अभिशस्तः मिथ्यावादित्वेन पतितोऽयं मानुषः शुद्धिमात्मनः सत्यवादित्विमिच्छित । तस्मात् कारणात् एनमस्मात् संशयात् धर्मतः, न तु कुहकादिविद्याविद्यास्त्रातं योग्योऽसि । कर्त्रभिमन्त्रणमन्त्रस्तु नारदयोगीश्वरोक्तयोरन्य-तरो वेदितव्यः ॥ ११, १२ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासि श्रीधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकादशोऽध्यायः

## द्वादशोऽध्यायः

# अथोदकम् ॥१॥पङ्कशैवालदुष्टग्राहमत्स्यजलौकादिवर्जिते-1 ऽम्भसि ॥२॥ तत्रानाभि मग्नस्यारागद्वेषिणः पुरुष्स्यान्यस्य जानुनी गृहीत्वाभिमन्त्रितमम्भः प्रविशेत् ॥३॥

अथ द्वादरोऽध्याये जलदिन्यप्रयोगमाह । अथ अग्निदिन्यानन्तरम् उदकदिन्यमुच्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ तत्रोदकस्वरूपमाह । पङ्कः कर्दमः । शैवालं जलजनितवितानम् । दुष्टाः कर्कटादयः । म्राहाः शिशुमारादयः । मत्त्याः पाठीनाद्याः । जलौकाः रक्तपाः । आदिशब्दात् तृणोर्म्यादीनां म्रहणम् । तद्वर्जिते-ऽम्भिस प्रविरोदित्यमेतनेन संबन्धः । यथाह पितामहः-—

> " स्थिरतोये निमज्जेतु न माहिणि न चाल्पके । तृणशैवालरहिते जलौकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेषु यत् तोयं तस्मिन् कुर्याद्विशोधनम् । आहार्यं वर्जयेन्नित्यं शीघ्रगासु नदीषु च । आविशेत् सलिले नित्यमूर्मिपक्कविवर्जिते ॥ "

इति । आहार्यं तटाकादिभ्य आनीय ताम्रकटाहादिक्षिप्तम् । शीघ्रगास्विति विशेषणात् तनुवेगासु नदीष्विप भवति । यथाह **नारदः**—

> " नदीषु तनुवेगासु सागरेषु वहेषु च । हदेषु देवसातेषु तडागेषु सरःसु च ॥ "

इति । तत्रत्यकृत्यमाह स एव---

" गत्वा तु तज्जलस्थानं तटे तोरणमुच्छ्तम् । कुर्वीत कर्णमात्रं तु भूमिभागे समे शुचौ ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विवर्जिते--ज.

#### द्वाद्शोऽध्यायः

#### इति । पितामहः--

" शरान् संपूजयेत् तत्र वैणवं च धनुस्तथा । मङ्गलेर्धूपपुष्पेश्च ततः कर्म समाचरेत् ॥"

इति । कर्म ; वरुणपूजादि वक्ष्यमाणम् ॥ २ ॥

ततः किमित्यत आह । तत्र ; नद्यादिजलाशये । नाभिप्रमाणोदकस्थस्य रागद्वेषरहितस्यान्यस्य कस्यचित् पुरुषस्य त्रैवर्णिकस्य यज्ञवृक्षोद्भवां धर्मस्थूणामवलम्ब्य प्राङ्मुखतयावस्थितस्य जानुनी शोध्यो हस्तद्वयेन धृत्वा वक्ष्यमाणमन्त्राभ्यां प्राङ्विवाकेन स्वयं च स्मृत्यन्तरोक्तमन्त्रेणाभिमन्त्रितमम्भः प्रविशेत् । अभ्भसि निमज्जेदित्यर्थः । यथाहतुः नारदिपनामहौ---

"नाभिमात्रे जले स्थाप्यः स्तम्भवत् पुरुषो दृढम् । मुष्टिभ्यां प्राङ्मुखस्तिष्ठेद्धर्मस्थूणां प्रगृद्ध सः ॥ यज्ञवृक्षोद्भवामुज्वीं कीटकोटरवर्जिताम् । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो रागद्वेषविवर्जितः । तस्योरू प्रतिसंगृद्ध निमज्जेदभिशापवान् ॥"

इति । एतच वरुणपूजानन्तरम् । यथाह नारदः —

" गन्धमाल्यैः सुरभिभिर्मधुक्षीरघृतादिभिः । वरुणाय प्रकुर्वीत पूजामादौ समाहितः । ततस्त्वावाहयेद्देवान् सिटलं चाभिमन्त्रयेत् ॥"

इति । आदिशब्दात् दिधशर्करयोर्महणम् । आदौ ; धर्मावाहनादिभ्यः । देवान् ; धर्मादीन् । शिरःपत्रा-रोपणान्तकर्मकाण्डोपलक्षणमेतत् । तदनन्तरं जलाभिमन्त्रणं प्राड्विवाकस्य । अनन्तरं कर्तुः ॥ ३ ॥

# तत्समकालं च नातिकूरमृदुना धनुषा पुरुषोऽपरः ¹दारक्षेपं कुर्यात् ॥ ४ ॥ तं चापरः पुरुषो जवेन दारमानयेत् ॥ ५ ॥

ततः किमित्यत आह । तस्य मज्जनस्य समकालं नातिकूरेण नातिमृदुना च धनुषा वैणवेनापरः स्थृणाम्राहादन्यः पुरुषः क्षत्रियः तद्वृतिर्बाह्मणो वा, तोरणमूले स्थित्वा शराणां त्रयाणां वैणवानाम अनायसा-माणाम् अप्रतिकूले वायौ समे भूमागे सार्धशतहस्तोपरि स्थापितं लक्ष्यमुद्दिस्य क्षेपमसनं कुर्यात् ॥ ४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शरमोक्षं — ज. ठ.

ततः किमित्यत आह । त्रयाणां मध्यमं शरं शरपातस्थानादेव, न तु सर्पणस्थानात्, अपरः क्षेप्तुरन्यः पुरुषः जवेन पञ्चाशद्धावकपुरुषातिशयितेन वेगेन तोरणस्थानस्थितपुरुषान्तरागमनसमकालमेवा-नयेत् । यथाहतुः नारदिपतामहौ—

" कूरं धनुः सप्तशतं मध्यमं षट्शतं स्पृतम् । मन्दं पश्चरातं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन च चापेन प्रक्षिपेच शरत्रयम् । हस्तानां च शते साधे रुक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥ न्यूनाधिके तु दोषः स्यात् क्षिपतः सायकांस्तथा । शरांश्चानायसाम्रांस्तु प्रकुर्वीत विशुद्धये ॥ वेणुकाण्डमयांश्चेव क्षेप्ता तु सुददं क्षिपेत् । क्षेप्ता च क्षत्रियः प्रोक्तस्तद्वृत्तिज्ञीह्मणोऽपि वा ॥ अक्रूरहृदयः शान्तः सोपवासो नृपाज्ञया । तेषाँ व पेषितानां च शराणां शास्त्रचोदनात् ॥ मध्यमस्तु शरो प्राद्यः पुरुषेण बलीयसा । शरस्य पतनं माह्यं सर्पणं तु विवर्जयेत् ॥ सर्पन् सर्पन् शरो यायाद् दूराद् दूरतरं यतः । इषुं न प्रक्षिपेद्विद्वान् मारुते चातिवाति वै।। विषमे भूमदेशे च वृक्षस्थाणुसमाकुले। तृणगुरुमरुतावलीवृक्षपाषाणसंयुते ॥ गन्तुश्चापि च कर्तुश्च समं गमनमज्जनम् । करतालत्रये दत्ते पाड्विवाकेन सन्तिमे ॥ गच्छेत् तोरणमूलातु लक्ष्यस्थानं जवी नरः। तसिन् गते द्वितीयोऽपि वेगादादाय सायकम् ॥ गच्छेत् तोरणमूळं तु यतः स पुरुषो गतः । पश्चाशतां धावकानां यो स्यातामधिको जवे । तौ च तत्र नियोक्तव्यौ शरानयनकारणात् ॥ "

इति ॥ ५ ॥

तन्मध्ये यो न दृश्येत स शुद्धः परिकीर्तितः। अन्यथा श्वविशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शने॥ ६॥ त्वमम्भः सर्वभूतानामन्तश्चरिस साक्षिवत्। त्वमैवाम्भो विजानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ ७॥ व्यवहाराभिकास्तोऽयं मानुषस्त्विय मज्जति। तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्त्रातुमहिसि॥ ८॥

## इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ द्वादशोऽध्यायः

ततः किमित्यत आह । तन्मध्ये तोरणमूल्ळक्ष्यस्थानस्थितयोः पुरुषयोः गमनागमनकाल्मध्ये यो जलान्निर्गतो न दृश्येत, किंतु निमम एवास्ते, स शुद्धः परिकीर्तितो धर्मज्ञैः । अन्यथा तावत्काल्मध्ये यो जलात् उत्थितो दृश्यते, सः अशुद्ध इत्यर्थसिद्धमेवोत्तरिववक्षयाभिहितम् । तदेवाह । नोत्थित एवाशुद्धः, किंतु एकाङ्गकर्णनासादेरि दर्शने स्थानान्तरगमने वा अशुद्ध एव । यथाहतुः नारदिपतामहौ —

" आगतस्तु शरप्राही न पश्यित यदा जले । अन्तर्जलगतं सम्यक् तदा शुद्धं विनिर्दिशेत् ॥ अन्यथा द्यविशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शने । स्थानाद्वान्यत्र गमनाद्यस्मिन् पूर्वं निवेशितः ॥ शिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णी नापि नासिका । अप्सु प्रवेशने यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत् ॥ निमज्ज्य प्रवते यस्तु दृष्टश्चेत् प्राणिभिर्नरः । पुनस्तत्र निमज्जेत् स शरचिह्नविभावितः ॥ "

इति ॥ ६ ॥

प्राड्विवाकस्य जलानुमन्त्रणमन्त्रानाह । अत्राम्भःसंबोधनम् । श्लोकार्थस्तु व्याख्यात एव । **पितामहस्तु** मन्त्रान्तरमाह—

" तोय त्वं प्राणिनां प्राणः सृष्टेराद्यं तु निर्मितम् । शुद्धेश्च कारणं प्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा । अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुभाशुभपरीक्षणे ॥ " विष्णुस्मृतिः

इति । शोध्यस्य जलानुमन्त्रणमन्त्रमाह योगीश्वरः—

" सत्येन माभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम् ।

नाभिदन्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत् ॥ "

इति॥७,८॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वादशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्री omitted in ग.

## त्रयोदशोऽध्यायः

अथ विषम् ॥ १ ॥ विषाण्यदेयानि <sup>1</sup>सर्वाणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोक्सवात् <sup>2</sup>शार्ङ्गात् ॥ ३ ॥ तस्य च <sup>3</sup>यवसप्तकं घृतप्लुत-मभिशस्ताय दद्यात् ॥ ४ ॥

अथ त्रयोदरोऽध्याये निषविधिमाह । विषम् ; विषविधिरित्यर्थः ॥ १ ॥ तत्र वर्ज्यानि विषाण्याह । सर्वाणि वारिजादीनि विषाण्यदेयानि । यथाह पितामहः---

> " वारिजानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि तथैव च । भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवर्जयेत् ॥ "

इति । नारदोऽपि--

" भृष्टं च वारिजं चैव भूमिजं मिश्रितं तथा । कालकूटमलाबुं च विषं यत्नेन वर्जयेत् ॥ "

इति ॥ २ ॥

तर्हि किं विषं देयमित्यत आह । हिमगिराविप यत् शृङ्कोद्भवं तद्भिनाः; " एवमुक्त्वा विषं शार्ङ्क भक्षयेद्धिमशैल्जम् " इति योगिस्मरणात् । तच शृङ्काकृति वत्सनाभसंज्ञकम् ; "शृङ्किणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य च " इति पितामहस्मरणात् ॥ ३ ॥

तच कियत्, कथं च देयमित्यत आह । तस्य विषस्य यवसप्तकं सप्तयवपरिमितं भागं, चकारात् पूर्वोक्तचतुर्यवादिपरिमितं वा पिष्टीकृतं ततः त्रिंशद्गुणेन घृतेन प्छतं योजितं दक्षिणाभिमुखाय सोपवासा-याभिशस्ताय वक्ष्यमाणमन्त्राभ्यां प्राड्विवाकेन कर्त्रा च स्मृत्यन्तरोक्तमन्त्रेणाभिमन्त्रितं देवब्राह्मणसंनिधौ मद्देश्वरं संपूज्य सोपवासः प्राड्विवाको दद्यात् । यथाह नारदः—

" अतः परं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम् । यवाः सप्त पदातव्याः शुद्धिहेतोरसंशयम् ॥

<sup>1</sup> सर्वाणि omitted in ज.

<sup>2</sup> शृङ्गात्—ज.

<sup>8</sup> घृताप्छतं यवसप्तकम्—ज,

शृक्षिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य च ।
पूर्वोह्चे शीतले देशे विषं दद्यातु देहिनाम् ॥
घृतेन योजितं श्रक्षणं पिष्टं त्रिंशद्गुणेन तु ।
दद्याद्धि सोपवासाय देवन्नाह्मणसंनिधौ ॥
घृपोपहारमन्त्रैश्च पूजयित्वा महेश्वरम् ।
ततस्त्वावाहयेदेवान् धर्मादीनुक्तधर्मतः ॥
हवनादि शिरःपत्रारोपणान्तं विधाय च ।
द्विजानां संनिधाने च दक्षिणाभिमुखे स्थिते ।
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा दद्याद्विपः समाहितः ॥ "

इति । विप्रः प्राड्विवाकः । समाहितः सोपवासः ॥ ४ ॥

विषं वेगक्कमापेतं सुखेन यदि जीर्यते।
विद्युद्धं तमिति ज्ञात्वा दिवसान्ते विसर्जयेत्। ॥ ५ ॥
विषत्वाद्विषमत्वाच कूरं त्वं सर्वदेहिनाम्।
त्वमेव विष जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ ६ ॥
व्यवहाराभिद्यास्तोऽयं मानुषः द्युद्धिमिच्छति।
तदेनं संशयादस्माद्धर्मतस्त्रातुमर्हसि॥ ७ ॥
इति अश्रीविष्णुस्मृतौ त्रयोदशोऽध्यायः

शुद्धिनिर्णयमाह । तत् भिक्षतं विषं विषवेगानां सप्तानां धातोः धात्वन्तरप्राप्तिरूपा ये क्रमाः रोमा-श्चादयः, तैरपैतं रहितं यदि जीर्यते, तदा तं विशुद्धमिति ज्ञात्वा दिवसान्ते संध्यायां विसर्जयेत् । यथाह पितामहः—

> " त्वगसङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः । धातोधीत्वन्तरपाप्तिर्विषवेग इति स्मृतः ॥ "

इति । तल्रक्षणानि विषतःत्रे—

" वेगो रोमाञ्चमाद्यो जनयति विषजः स्वेदवक्त्रोपशोषी तस्योध्वस्तत्परी द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपौ ।

 $<sup>^{1}</sup>$  विमोचयेत्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मानवा:--ज,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे—क, स ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे विषदिव्यं त्रयोदशम्—ज.

#### त्रयोदशोऽध्यायः

यो वेगः पञ्चमोऽसौ नयति विवशतां कण्ठभङ्गं च हिकां षष्ठो निश्वासमोहौ वितरित च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य ॥ "

इति । दिनान्ताविधः स्वल्पमात्राविषयः । सप्तयवमात्रायां तु पञ्चतालशतपरिमित एव कालः । यथाह नारदः

" पञ्चतालशतं कालं निर्विकारो यदा भवेत् । तदा भवति संशुद्धस्ततः कुर्याचिकित्सितम् ॥ "

इति । शोध्यश्च कुहकादिभ्यो रक्षणीयः । यथाह पितामहः---

" त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पुरुषेः स्वैरिधष्ठितम् । कुहकादिभयाद्राजा धारयेद्दिव्यकारिणम् ॥ ओषधीर्मन्त्रयोगांश्च मणीनथ विषापहान् । कर्तुः शरीरसंस्थांश्च गूढोत्पन्नान् परीक्षयेत् ॥ भर्जनाच्च्यावनान्मन्त्राद्भूपनान्मिश्रणात् तथा । राजा यत्नेन संरक्षेद्विषं शोध्याय कल्पितम् ॥ "

इति॥५॥

प्राड्विवाकस्यानुमन्त्रणमन्त्रावाह । भो विष त्वं विषत्वात् विशेषण सिनोति मारयतीति, विषमत्वात् स्वभावेनान्यिनरपेक्षणेव हिमगिरिशृङ्गादिपरोहित्वेनातिविषमत्वाच सर्वेषां चतुर्विधानामपि देहिनां कृरं काल-खण्डादिकर्तनशीलम् । शिष्टं व्याख्यातम् । पितामहस्तु मन्त्रमन्तराण्याह—

" त्वं विष ब्रह्मणा सृष्टं परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । पापानां दर्शयात्मानं शुद्धानाममृतं भव ॥ मृत्युमूर्ते विष त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम् । त्रायस्वैनं नरं पापात् सत्येनास्यामृतं भव ॥ "

इति । शोध्यस्यानुमन्त्रणमन्त्रमाह योगीश्वरः

" त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधेमें व्यवस्थितः । त्रायस्वास्मादभीशापात् सत्येन भव मेऽमृतम् ॥ "

इति ॥ ६, ७॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीधिकारि श्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुसृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रयोदशोऽध्यायः

1 भी omitted in ग, द.

## चतुर्दशोऽध्यायः

अथ कोशः ॥ १॥ उग्रान् देवान् समभ्यच्ये तत्स्तानोद-कात् प्रसृतित्रयं पिवेत् ॥ २॥ इदं मया न कृतमिति वदन् स्थापितदेवताभिमुखः ॥ ३॥

अथ चतुर्दशेऽध्याये कोशविधिमाह । कोशः ; कोशविधिरित्यर्थः ॥ १ ॥

कोशोत्पत्तिप्रकारमाह । उद्मान् दुर्गादित्यादीन् सम्यक् षोडशोपचारपूर्वर्कम् अभ्यर्च्य तेषां स्नानोदकात् प्रस्तित्रयमेकस्मिन् पात्रान्तरे निधाय, अनन्तरं धर्मावाहनादिशिरःपत्रारोपणान्तविधिमनुष्ठाय 'त्वमम्भः सर्वभूतानाम् ' इति जलदिन्योक्तमन्त्रेण प्राड्विवाकाभिमन्त्रितं 'सत्येन मां रक्ष त्वं वरुण ' इति मन्त्रेण स्वयमभिमन्त्र्य गोमयमण्डले स्थितः सोपवासः आर्द्रवासाः सूर्याभिमुखीभूय तज्जलं पिवेत् । यथाह नारदः—

"अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम् । शास्त्रविद्धिर्यथा प्रोक्तं सर्वकालाविरोधि यत् ॥ पूर्वाह्वं सोपवासस्य स्नातस्यार्द्रपटस्य च । सश्क्रस्याव्यसनिनः कोशकार्यं विधीयते ॥ इच्छतः श्रद्दधानस्य देवब्राह्मणसंनिधौ । भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत् तस्य तज्जलम् ॥ समभावे तु देवानामादित्यस्य तु पाययेत् । दुर्गायाः पाययेचौरान् ये च शस्त्रोपजीविनः ॥ मास्करस्य तु यत् तोयं ब्राह्मणं तन्न पाययेत् । दुर्गायाः स्नापयेच्छूलमादित्यस्य तु मण्डलम् ॥ इतरेषां तु देवानां स्नापयेदायुधानि तु । यथाविधि समभ्यर्च्यं तज्जलं मस्द्रतित्रयम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> व्याहरन् देवतामिमुखः—क, ज, ठ.

## चतुर्दशोऽध्यायः

पात्रान्तरे समादाय धर्मादीन् पूजयेत् ततः । सोपवासः पाड्विवाको यथोक्तेनाभिमन्त्र्य तत् ॥ तमाह्र्याभिशस्तं तु मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम् । आदित्याभिमुखं कृत्वा पाययेत् प्रस्रतित्रयम् ॥ "

आदित्याभिमुखम् ; पूर्वाभिमुखम् , " प्राङ्मुखं कारिणं कृत्वा " इति पितामहस्मरणात् । यद्यपि आदित्याभिमुखीकरणानन्तरमेव पानं प्रतीयते, क्त्वानिर्देशात् , तथापि पानात् पागेव श्रावणं द्रष्टव्यम् ; " एनः संश्रावियत्वा तु पाययेत् प्रसृतित्रयम् " इति नारदस्मरणात् । तत्प्रकारमप्याह स एव—

" स्वेच्छया यः पिबेत् कोशं कश्चिचेत् दूषितो नरः । विसंवदेन्नरो लोभात् श्वित्री भवति दुर्मतिः ॥ आत्मनः कामकारेण कोशं पीत्वा विसंवदेत् । दरिद्रो व्याधितो मूर्जः सप्तजन्मनि जायते ॥"

इत्यभियुक्तं प्रति । अभियोक्तारं प्रत्यप्याह—

" बलात् कोशं हि यो दत्त्वा हितमिच्छेत चात्मनः । सर्वनाशो भवेत् तस्य तच कार्यं न सिध्यति ॥"

इति । इदं च पराजयलिङ्गाद्रोगादेरधिकं मिथ्याकोशपानफलं द्रष्टव्यम् ॥ २ ॥

कर्तुरेनःश्रवणानन्तरवक्तव्यमाह । इदमिति विवादास्पदीभूतमृणग्रहणादिकमे पातकं वा मया न कृतमिति वदन् स्थापितदेवताभिमुखः पिबेत् । न कृतमिति वचनव्यक्तिरभावसाधने । भावसाधने तु कृतमित्येव ॥ ३ ॥

यस्य पर्येद् द्विसप्ताहात् त्रिसप्ताहादथापि वा।
रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणं राजातङ्कमथापि वा॥ ४॥
तमशुद्धं विजानीयात् तथा शुद्धं विपर्यये।
दिच्ये च शुद्धं पुरुषं सत्क्वर्याद्धार्मिको दृपः॥ ५॥

इति ¹विष्णुसृतौ चतुर्दशोऽध्यायः

<sup>1</sup> वैष्णवे - क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे कोशप्रकरणं चतुर्दशम् - ज, ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

शुद्धियशुद्धिविभावनोपायमाह । यस्य कर्तुः कोशपानदिनादारभ्य द्विसप्ताहात् चतुर्दशाहं यावत् , त्रिसप्ताहात् एकविंशतिदिनं यावत् ; अथापि वेत्यनास्थया त्रिरात्रसप्तरात्रयोरपि म्रहणम् ; रोगः क्षयातिसारादिः । अग्निः गृहक्षेत्रखलादिदाहः । बहुलानुशासनात् द्वितीयार्थे प्रथमा । ज्ञातीनां पुत्रदारादीनां मरणम् । राजातङ्कं राजभयं वा पश्येत् , तमशुद्धं विजानीयात् । तथा विपर्यये पूर्वोक्तनिमित्ताभावे शुद्धं विजानीयात् । यथाह पितामहः—

> " त्रिरात्रात् सप्तरात्राद्वा द्विसप्ताहाद्थापि वा । वैकृतं यस्य दृश्येत पापकृत् स तु मानवः ॥ "

## इति । कात्यायनोऽपि---

" अथ दैवविसंवादस्त्रिसप्ताहातु दापयेत् । अभियुक्तं तु यत्नेन तमर्थं दण्डमेव च ॥ "

इति । दैविवसंवादः रोगज्ञातिमरणादिः । अत्रेयं चतुर्णामप्यविधिपक्षाणां व्यवस्था । यदुक्तम्—" त्रिशते तण्डुला देयाः कोशश्चैव तदर्धके " इत्यनेन सार्धशतकार्षापणिववादे कोश इति, तत्र त्रिरात्रम् । यचोक्तम्— ' खुवर्णाधीने कोशो देयः शूद्धस्य, द्विगुणेऽथे वैश्यस्य, त्रिगुणे राजन्यस्य ' इति, तत्र सप्तरात्रम् । यचोक्तम्— " विशदशिवनाशे तु कोशपानं विधीयते " इति दशसुवर्णविवादे विशतिसुवर्णविवादे च कोश इति, तत्र कमात् चदुर्दशैकविंशतिदिनानीति । रोगाश्च व्याख्याताः कात्यायनेन—

" ज्वरातिसारविस्फोटाः शूलास्थिपरिपीडनम् । नेत्ररुगलरोगश्च तथोन्मादः प्रजायते । शिरोरुग्भुजभङ्गश्च व्याधयो दैविका नृणाम् ॥ "

## इति । ज्ञातिपदार्थमाह वृहस्पतिः---

" शोध्यस्य जननी तातः पुत्रो भ्राता सहोदरः । भार्यो पुत्रवती धर्म्या ज्ञातयः परिकीर्तिताः ॥ "

इति । जननीम्रहणात् सपत्नमातुर्त्युदासः, सहोदरमहणात् असहोदरस्य, पुत्रवतीमहणात् अपुत्रवत्याः, धर्म्यमहणात् भोगपत्न्या इति । पुत्रो मुख्यो गीणश्च, सामान्यश्चवणात् । पितामहोऽपि —

> " तस्यैकस्य न सर्वस्य जनस्य यदि तद्भवेत् । रोगोऽमिर्ज्ञातिमरणं सैव तस्य विभावना ॥ "

तस्यैकस्यैव न ; किंतु सर्वस्य पुत्रादेरि । " रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणम् " इत्यादि वदता पौत्रस्नुषादेरि मरणे पराजय इत्युक्तं भवति । तदिप प्रातिस्विक तेषामेव ; न देशभङ्गमरणादि ।

## चतुर्दशोऽध्यायः

" रोगोऽमिज्ञीतिमरणमर्थभ्रंशो धनक्षयः । प्रत्यात्मिकं भवेद्यस्य तस्य विद्यात् पराजयम् ॥"

अर्थः कार्ये विवाहादि । अवध्यनन्तरं तु न दोषः ।

" ऊर्ध्व यस्य द्विसप्ताहाद्वेकृतं तु महद्भवेत् । नाभियोज्यः स विदुषा कृतकालव्यतिक्रमात् ॥ "

इति । अविधमात्रोपरुक्षणमेतत् ; "कृतकारुव्यतिक्रमात् " इत्युपसंहारात् । दूर्वादिस्पर्शे त्वहोरात्रमेवाविधः ; "न चार्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः" इति मनुस्मरणात् । नन्वत्राशुद्धिरेव वक्तव्या दण्डामिधानाय ; न शुद्धः, प्रयोजनाभावादित्यत आह । कोशप्रक्रमेऽपि दिव्यपदोपादानं धटादिसर्वेदिव्य-प्राप्त्यर्थम् । तेन सर्वेप्विप दिव्येषु शुद्धं पुरुषं नृपो वस्त्रारुंकारादिभिः सत्कुर्यात् ; यतोऽसौ धार्मिकः, धर्मनिर्णयकारीति । शुद्धस्य सत्कारविधानात् अशुद्धस्य दण्डो गम्यते । तदाह कात्यायनः—

" शतार्धं दापयेच्छुद्धमशुद्धो दण्डमाम्मवेत् । विषे तोये हुतारो च तुलाकोरो च तण्डुले ॥ तप्तमाषकदिन्ये च क्रमाद्दण्डं प्रकल्पयेत् । सहस्रं षट्शतं चैव तथा पश्च शतानि च । चतुस्त्रिद्योकमेवं च हीनं हीनेषु कल्पयेत् ॥ "

इति ॥ ४, ५ ॥

इति कोशविधिः

#### अथ तण्डुलविधिः

एवं पञ्चापि महादिव्यानि भगवता स्वयमेवोक्तानि । स्मृत्यन्तरोक्तान्यपि अल्पाभियोगविषयाणि अत्राभिधीयन्ते । तत्र पितामहः—

" तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने । चौर्ये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ "

चौर्य धनविवादोपलक्षणम् ; अपह्रवोपक्रमेण "तद्धधि तु तण्डुलाः " इति स्मरणात् ।

" तण्डुलान् कारयेच्छुक्कान् शालेर्नान्यस्य कस्यचित् । मृन्मये भाजने कृत्वा आदित्यस्यात्रतः शुचिः ॥ स्नानोदकेन संमिश्रान् रात्रौ तत्रैव वासयेत् । आवाहनादिपूर्वे तु कृत्वा रात्रौ विधानतः ॥

#### विष्णुस्मृतिः

प्रभाते कारिणे देयास्त्रिकृत्वः प्राङ्मुखस्य तु । सोपवासः सूर्यगृहे तण्डुलान् भक्षयेच्छुचिः ॥ प्राङ्मुखोपोषितं स्नातं शिरोरोपितपत्रकम् । तण्डुलान् भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत् ततः ॥ "

## भक्षयित्वेति ण्यन्ताणिचि रूपम् ।

" भूर्जस्यैव तु नान्यस्य अलाभे पिप्पलस्य तु । शोणितं दृश्यते यस्य हृनुस्तालु च शीर्यति ॥ गात्रं तु कम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् । रक्तास्ते तण्डुला यस्य यस्य न स्युः सुचर्विताः ॥ विकृतं ष्ठीवनं यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् । उपजिह्वातालुपाती मुखरोगी तथैव च । तेषां न तण्डुला देयाः शङ्कया शोणितस्य तु ॥ "

इति ।

#### इति तण्डुलविधिः

#### अथ तप्तमाषविधिः

## तत्र पितामहः---

" तप्तमाषस्य वक्ष्यामि विधिमुद्धरणे शुभम् । कारयेदायसं पात्रं ताम्रं वा षोडशाङ्गुलम् ॥ चतुरङ्गुलतोर्ध्वं वा मृन्मयं वापि वर्तुलम् । पूरयेद् घृततैलाभ्यां विंशत्या तु पलैस्तु तत् । सुवर्णमाषकं तस्मिन् सुतप्ते निक्षिपेत् ततः ॥"

खुवर्णमाषकः सुवर्णषोडशभागः। सुवर्णग्रहणं रजतादिमाषनिवृत्त्यर्थम्। ततश्च हैमं पञ्चकृष्णलकं माषं निक्षिपेदित्यर्थः।

> " अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन चोद्धरेत् तप्तमाषकम् । कराग्रं यो न धुनुयाद् विस्फोटो वा न जायते । शुद्धो भवति धर्मेण निर्विकारकराङ्गुलिः ॥ "

इति । अङ्गुष्ठस्याङ्गुल्योस्तर्जनीमध्यमयोश्च योगेनेति प्राश्चः । उद्धरेदित्यनेनोद्धारमात्रं विविक्षितम् ; न बहिः प्रक्षेपः । अत्रापि धर्मावहनादि शिरःपत्रारोपणान्तं साधारणमिति द्रष्टव्यम् ।

## चतुर्दशोऽध्यायः

" समुद्धरेत् तैलघृतात् स्रुतप्तात् तप्तमाषकम् । अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन सत्यमामन्त्र्य वीतभीः ॥ "

इति बृहस्पतिस्मरणात् । सत्यमामन्त्र्य ; " एहेहि भगवन् धर्म " इत्यादिनावाह्येत्यर्थः । प्रार्थनामन्त्रास्तु अमिदिन्योक्ता एवोभयोरिति ।

इति तप्तमाषविधिः

अथ घृतकाञ्चनविधिः

#### तत्र पितामहः —

" अथातः संप्रवक्ष्यामि विधानं घृतकाञ्चने ।
सौवर्णे राजते ताम्र आयसे वापि मृन्मये ॥
गव्यं घृतमुपादाय तद्मौ तापयेच्छुचिः ।
सौवर्णी राजतीं ताम्रीमायसीं वा सुशोधिताम् ॥
सिटेलेन सक्रद्धौतां प्रक्षिपेत् तत्र मुद्रिकाम् ।
अमद्रीचीतरङ्गाढ्ये सनखस्पर्शगोचरे ॥
परीक्षेतार्द्रपत्रेण चुरुकारं सघोषकम् ।
ततश्चानेन मन्त्रेण सकृत् तदिभमन्त्रयेत् ॥
परं पवित्रममृतं घृत त्वं सर्वकर्मसु ।
दह पावक पापं त्वं हिमशीतं शुचौ भव ॥
उपोषितं ततः स्नातमार्द्रवाससमागतम् ।
प्राहयेन्मुद्रिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥
पादेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः ।
यस्य विस्फोटका न स्युः शुद्धोऽसावन्यथाशुचिः ॥ "

इति । धर्मावाहनाद्यत्राप्यनुसंधेयम् । घृतानुमन्त्रणमिदं प्राड्विवाकस्य । शोध्यस्य तु " त्वमग्ने " इत्यादिः पूर्वोक्त एव मन्त्रः । प्रादेशिनीपरीक्षोक्त्या तयैवोद्धरणं सिध्यति ।

#### इति घृतकाञ्चनविधिः

विष्णुस्मृतिः

अथ फालविधिः

#### तत्र बृहस्पतिः---

" आयसं द्वादशपलघटितं फालमुच्यते । अष्टाङ्गुलं भवेद्दीर्घं चतुरङ्गुलविस्तृतम् ॥ अभिवर्णं ततश्चौरो जिह्नया लेहयेत् सकृत् । मुखं मृदा समालिप्य प्राङ्विवाकप्रचोदितः । अदम्धश्चेच्छुद्धिमियादन्यथा तु स हीयते ॥ "

इति । अत्रापि धर्मावाहनादि पत्रारोपणान्तं प्रार्थनामन्त्रश्चाग्निदिव्योक्तमेव ज्ञेयम् । इति फालविधिः

अथ धर्माधर्मविधिः

## तत्र पितामहः--

" अधुना संप्रवक्ष्यामि धर्माधर्मपरीक्षणम् । हन्तृणां याचमानानां प्रायश्चित्तार्थिनां नृणाम् ॥ "

## हन्तृणामित्यादिना साहसार्थपातकाभियोगा अभिदर्शिताः।

" राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम् । लिखेद् भूजें पटे वापि धर्माधर्मों सितासितौ ॥ अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन <sup>1</sup>गन्धमाल्यैः समर्चयेत् । जीवदानादिभिर्मन्त्रैर्गायच्याद्येश्च सामिः ॥ आमन्त्र्य पूजयेद् गन्धैः कुसुमेश्च सितासितैः । एवं विधायोपलिप्य पिण्डयोस्तौ निधापयेत् ॥ गोमयेन मृदा वापि पिण्डौ कार्यौ समौ ततः । मृद्धाण्डकेऽनुपहते स्थाप्यौ चानुपलक्षितौ ॥ उपलिसे शुचौ देशे देवब्राह्मणसंनिधौ । आवाहयेत् ततो देवान् लोकपालांश्च पूर्ववत् ॥ धर्मावाहनपूर्वं तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत् । यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्त्वायातु मे करे ॥ "

<sup>1</sup> ञ begins from here.

## चतुर्दशोऽध्यायः

#### अनेन शोध्य एवाभिमन्त्रयीत ।

" अभियुक्तस्तयोश्चेवं प्रगृह्णीताविरुम्बितः । धर्मे गृहीते शुद्धः स्यादधर्मे तु स हीयते । एवं समासतः प्रोक्तं धर्माधर्मपरीक्षणम् ॥ "

इति ।

### इति धर्माधर्मविधिः

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुसृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्दशोऽध्यायः

## पञ्चदशोऽध्याय:

## अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति॥१॥ ¹स्वक्षेत्रे संस्कृताया-मुत्पादितः ²स्वयमौरसः प्रथमः॥२॥

एवमुक्तवक्ष्यमाणव्यवहारपदापेक्षिते मानुषदैविके प्रमाणे निर्णीय, सांप्रतं पञ्चमषष्ठयोरुक्ताविशष्टमष्टादशं दायभागपदं व्याचिष्ट्यासुः पञ्चदशेऽध्याये मुख्यगौणपुत्रान् विभज्य प्रतिजानीते । विभाजकोपाधिसंख्यया पुत्राणां द्वादशत्वम् । यत्तु बृहस्पितना "पुत्रास्त्रयोदश प्रोक्ता मनुना येन पूर्वशः"
इति त्रयोदशत्वम् , देवलेन च "पुत्राख्या दश पञ्च च" इति पञ्चदशत्वमुक्तं, तदवान्तरीयभेदमादाय,
नात्यन्तभेदेनेति न विरोधः ; तेषामप्यत्रैवान्तर्भावात् ॥ १॥

तत्र मुख्यं रुक्षयति । उत्पादितत्वमौरसत्वम् । दत्तकीतादिष्वितिपसङ्गवारणाय स्वयमिति विशेषणम् , 'अहमस्योत्पादियता ' इति स्वात्मानुसंधानवतेत्यर्थः ; "अहं गर्भमद्धाम् " इति "एवं ते गर्भ दधाम्यसौ " इति च मन्त्रयोगात् <sup>4</sup> ; अन्यथा प्रमत्तोत्पन्ने अविज्ञातोत्पन्ने चातिप्रसङ्गात् । तस्य च कानीनेऽतिप्रसङ्गनिवृत्त्ये संस्कृतायामिति । तस्यापि कुण्डगोरुक्तयोरतिप्रसङ्गनिवृत्त्ये स्वयमिति संस्कृताया अपि विशेषणम् । तद्विप अक्षतयोनिपौनर्भवेऽतिप्रसक्तम् ; तस्या अपि स्वयं संस्कृतत्वात् । तद्वारणाय स्वमात्रसंस्कृतिति वक्तव्यम् । एतेन द्रौपदीपुत्रेष्विप उक्तौरसत्वं सिद्धम् । न च वक्ष्यमाणेन स्वक्षेत्रपदेनैव तद्वारणम् , पुनर्भाः परक्षेत्रत्वादिति वाच्यम् ; तस्या अपि स्वयं संस्कृतत्वेन स्वक्षेत्रपदेनैव तद्वारणम् , पुनर्भाः परक्षेत्रत्वादिति वाच्यम् ; तस्या अपि स्वयं संस्कृतत्वेन स्वक्षेत्रत्वात् ; अन्यथा तद्वानुष्रत्रेत्रत्वे देवरौरसत्ववारणाय स्वक्षेत्र इति; तस्या अत्रते वाग्दानेन अत्रत्वेत्रत्वात् ; अन्यथा तस्यामुत्पन्नस्य आतृक्षेत्रज्ञत्वानुपपत्तेः । सर्वस्य चास्य पुत्रिका-पुत्रेऽतिप्रसक्तिवारणाय पुंस्त्वनिर्देशः । न च 'स्वक्षेत्रे स्वयमुत्पादितः' इत्येतावतैवार्थसिद्धिः; वाग्दत्ताया-मसंस्कृतायां स्वयमुत्पादितेऽतिप्रसङ्गात् । सर्वै चेदं या उदकपूर्वकमेकस्मै दत्ता, तस्मिन् संस्कारात् पागेव मृते तत आच्छिष्टैवान्यस्मै दत्ता, तेन च संस्कृता, तदुत्पन्ने पौनर्भवेऽतिप्रसक्तम् ; स्वक्षेत्रे स्वमात्रसंस्कृते स्वयमुत्पादितत्वात् । तद्वारणाय स्वमात्रक्षेत्र इति वक्तव्यम् ; तस्याः पूर्वै प्रतिप्रहीतुः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वे क्षेत्रे—झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उत्पादितत्वामावस्य—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्वयं omitted in ज. ठ.

<sup>4</sup> प्रयोगात्—ख, ग, छ.

प्रतिग्रहेण, पश्चात् संस्कर्तुः संस्कारेण गान्धर्वादिविवाहेष्विव स्वत्वोत्पत्त्या उभयक्षेत्रत्वात् । पुनश्चेदं क्षतस्वसंस्कृतोत्पन्ने पौनर्भवेऽतिप्रसक्तम् । तद्वारणाय धर्मपत्नीत्वं क्षेत्रविशेषणं कार्यम् । न चैतावतैवालम्, "औरसो धर्मपत्नीजः" इति योगिस्मरणादिति वाच्यम् ; क्षेत्रजादावतिप्रसङ्गात् । तद्वारणाय यत् किंचित् धर्मपत्नीत्विनिर्वाहकमनन्यपूर्विकात्वादि, तत् सर्वमत्र विविक्षितम् ; तत्र तत्रोपयोगात् । ततश्च स्वमात्रक्षेत्रे धर्मपत्न्यां स्वमात्रसंस्कृतायां स्वयमुत्पादित औरस इति सिद्धम् ।

यतु "सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं जानीयात् " इति बोधायनीयं सवर्णात्व-विशेषणं, तदौरसेषु प्रकृष्टौरसप्रतिपादनाय; नान्येषां निराकराणायेति मन्तव्यम् । न चैवं शृद्धापुत्रस्यापि औरसत्वापितः । भवतु; किं बाधकमिति चेत्, पुत्रप्रतिनिधित्वेन तस्य परिगणनमेव बाधकमित्युच्यते । यथाह मनुः—

> " कानीनश्च सहोदश्च कीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ "

इति । मैवम्; नायम्द्रोत्पन्नः शौद्रः प्रतिनिधीक्रियते; "अंशं श्र्द्राष्ठ्वतो हरेत् " इत्येकांशदानविधिविरोधात् । किंतु अनृद्धायां श्र्द्रायामुत्पन्न एव । अत एव तस्यानंशत्वं स एवाह—"ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्र्द्रापुत्रो न दायभाक्" इति । तस्मादृद्धायां श्र्द्धायामुत्पन्नस्यौरसत्वे न किंचिद्धाधकम् । न च—"औरसो धर्मपत्नीजः" इति योगिस्मरणं बाधकम्; श्र्द्धाया धर्मपत्नीत्वाभावात् ; "कृष्णवर्णा वै रामा रमणायेव, न धर्माय " इति विस्षृष्ठसरणात्—इति वाच्यम् । धर्मोऽत्र श्रोतसार्तादिः; न गृहस्थाश्रममात्रधर्म इति व्याख्येयम्; अन्यथा परिणयनविधिविरोधात् । ततश्च दारानुकल्पत्वेन श्र्द्धाया विधानेन गृहस्थाश्रमविहितातिथि-पूजनादिसहकारित्वेन धर्मपत्नीत्वं न विरुद्धम् । तस्मात् यथोक्तमेव साधीय इति । प्रथमः; मुख्य इत्यर्थः;

" स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेत् सुतम<sup>1</sup> । तमीरसं विजानीयात् पुत्रं प्रथमकल्पिकम् ॥ "

इति मनुस्मरणात् ॥ २ ॥

# नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णेन वोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितीयः॥३॥

अथ गौणान् रुक्षयति । वाग्दानानन्तरमेव मृतपितकायां क्कीबभार्यायां व्याधितभार्यायां वा पुत्रोत्पत्त्यर्थं गुरुभिर्नियुक्तायां गुर्वनुज्ञातेनैव देवरेण किनष्ठेन ज्येष्ठेन वा भर्तुर्श्रात्रा, तदभावे सिपण्डेन, तस्याप्यभावे सगोत्रेण, तस्याप्यभावे समानप्रवरेण, तस्याप्यभावे उत्तमवर्णेन ब्राह्मणेन वा य उत्पादितः, स

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उत्पादयेतु यम्—ग.

मृतस्य क्लीबादेर्वा पत्युः क्षेत्रजः पुत्रो भवति । स द्वितीयः ; स्वक्षेत्रे स्वयं संस्कृतायामपि स्वयमनुत्पादात् कक्ष्यान्तिरितत्वेन विप्रकर्षात् द्वितीयः क्लीबादिक्षेत्रजः ; "तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः" इति विस्तृष्टसरणात् । वाग्दत्तोत्पन्नस्तु स्वयमसंस्कृतायां स्वयमनुत्पादनेन च कक्ष्याद्वयान्तरितत्वात् <sup>1</sup>तृतीयो युक्तः । अत एव याज्ञवल्कयेन तदभिप्राय एव क्षेत्रजस्य तृतीयत्वोपन्यासः । अत्र मनुः—

" यस्त्वन्यजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ "

इति । प्रमीतस्य ; वाग्दानानन्तरं विवाहात् प्राक् ;

" नान्यसिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यसिन् हि नियुङ्गाना धर्मे हन्युः सनातनम् ॥ "

इति विधवानियोजनं विनिन्द्य,

" यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजां विन्देत देवरः ॥"

इति मनुनैवाभिधानात् । देवराभावे सपिण्डाद्या नियोज्याः । यथाह गौतमः— "अपितरपत्यिल्युदे-वरात् पिण्डगोत्रिष्तंबन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा " इति । देवराभाविषयत्वं चैतेषां तेनैव स्पष्टीकृतम् "देवरवत्यामन्यजातमभागम् " इति वदता । योनिमात्रात् ब्राह्मणजातिमात्रात् ; "सर्वाभावे ब्राह्मण-जातिमात्रात् " इति शङ्कसरणात् । गमनं च घृताभ्यक्तायाः घृताभ्यक्तेन कार्यम् ; "नियुक्तां सर्वाङ्गघृताभ्यक्तां घृतेन सर्वाङ्गमात्मानमभ्यज्य गच्छेत् " इति उश्चनःसरणात् । अयमेवापुत्रेण बीजिना 'अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोभिविष्यति ' इति संविदा जिनतो बीजिनोऽपि बीजजः पुत्र इत्युच्यते । यथाह मनुः—

" क्रियाभ्युपगमात् क्षेत्रं <sup>2</sup>बीजार्थं यत् प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रक एव च ॥"

इति । किया संवित् । स चोभयोः रिक्थहरः पिण्डदश्च ;

" अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ "

इति योगिस्मरणात् । यत्तु—" औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः " इति योगिना पुत्रिकासुतस्य द्वितीयस्थाने परिगणनं कृतं, तत् पुत्रिकैव सुतः पुत्रिकासुत इत्यर्थमभिषेत्यः, तस्याः स्वोत्पन्नत्वेन

<sup>1</sup> द्वितीय:--ख, ग.

परोत्पन्नक्षेत्रजात् संनिक्चष्टत्वात् । यतु " तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते " इति वसिष्ठेन तस्यास्तृतीयत्वमुक्तं, तत् पित्रा असपिण्डासगोत्रभर्त्रसापेक्षतया संततिजनकरवेन फलतो विप्रकर्षात् ॥ ३ ॥

# पुत्रिकापुत्रस्तृतीयः ॥ ४ ॥ यस्त्वस्याः पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका॥५॥ व्युत्रिकाविधि विनापि प्रतिपादिता भ्रातृविहीना पुत्रिकैव ॥ ६॥

तृतीयं रुक्षयति । वक्ष्यमाणविधिना परिभाषिता कन्या पुत्रिका । तस्याः पुत्रः पुत्रिकापुत्रः । स तृतीयः ; स्वक्षेत्रजत्वस्वोत्पादितत्वयोरभावेन कक्ष्याद्वयान्तरितत्वात् ॥ ४ ॥

पुत्रिकां रुक्षयति । 'अभ्रातृकामिमां कन्यां तुभ्यं दास्यामि । अस्यां त्वत्तो यः पुत्रो भवेत् स में भवेत्' इति वरेण सह संविदं कृत्वा या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका। यथाह वसिष्ठः---

> " अश्रातकां पदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ "

इति । संवित्करणं चामिं प्रजापतिं चेष्ट्रा भवति । यथाह गौतमः—" पितोत्स्रजेत् पुत्रिकामनपत्योऽमिं प्रजापतिं चेष्ट्रासदर्थमपत्यमिति संवाद्य " इति । होमश्चाज्येनेति हरदत्तः ; तन्न ;

> " पत्रिकायाः प्रदाने त स्थालीपाकेन धर्मवित । अमि प्रजापतिं चेष्टा पुलदाने तथैव च ॥"

### इति जाबालिसरणात्॥ ५॥

प्रकारान्तरेणापि तां रुक्षयति । पूर्वोक्ता या परिभाषिता पुत्रिका, तद्विधिं विनापि अभिसन्धिमात्रेणैव तद्विरोषेण प्रतिपादिता दत्ता आतृविहीना सोदरआतृरहिता पुत्रिकैव भवति । तेन तत्पुत्रोऽपि पुत्रिकापुत्रः । यथाह गौतमः --- "अभिसंधिमात्रात् पुत्रिकेत्येकेषाम् " इति । 'पितृञ्जातृविहीना शहित पाठे तु पितृमरणा-नन्तरमञ्जातृपितृकाभिसंधिभावेन पितामहाद्यभिसंधिनापि पुत्रिकैव ; "मृते पितरि या दत्ता सा विज्ञेया तु पुत्रिका " इति ब्रह्मपुराणात् । तेन च तत्पुत्र एव तस्य रिक्थपिण्डाधिकारीति । ननु — षष्ठीतत्पुरुषात् कर्मधारयस्य लघुत्वात् पुत्रिकेव पुत्र इति कुतो न व्याख्यायते ? " तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते " इति वसिष्ठ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सापेक्षत्वेन—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> All the MSS. and printed editions read ' पुत्रिकाविधिना अप्रतिपादिता'; however, according to the commentary, the reading 'पुत्रिकाविधिं विनापि प्रतिपादिता' seems to be appropriate. 4 पत्रिकेव omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भ्रातृहीना—ग. ज.

वाक्यानुग्रहात् । न च 'यस्त्वस्याः पुत्रः स मे पुत्रः' इति पुत्रिकालक्षणकरणात् तदादर इति वाच्यम् ; तस्य प्रकारान्तरेण पुत्रिकापुत्रप्रतिपादनार्थत्वात् ; अत एव विसिष्ठेन " तृतीयः पुत्रिका " इति पुत्रिकामभिधाय पुत्रिकापुत्रोऽपि पृथगभिहितः "अश्रातृकां प्रदास्थामि " इत्यनेन । तस्मात् तथैव व्याख्येयमिति चेत्—मैंवम् ; श्रुतिस्मृतिभ्यां तस्य पक्षस्य दूषितत्वात् । तत्र श्रुतिः— " अश्रातेव पुंस एति प्रतीची " इति । अस्यार्थः अश्रातेव पुंसः ; यथा अश्रातृका कन्या दत्तापि सती पित्रा, ऊढापि भर्त्रा पुनः पुंसः प्रतीची पितृनेव पितृवंशमेवाभिमुखी एति संतानकर्मणे पिण्डदानार्थं, न पतिवंशमिति । सा हि पितृवंशं पुत्रैः पौत्रैश्च वर्धयति, न भर्तृवंशमिति । स्मृतिरपि विसष्ठस्य— " अश्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छिति पुत्रत्वम् " इति । अत्रोभयत्रापि दत्तप्रत्यावृत्तिलक्षणदोषसंकीर्तनात् पुत्रिकैव पुत्र इति पक्ष एवा-सभ्य इति । एनमुपेक्षितवान् श्रीभगवान् ॥ ६ ॥

# पौनर्भवश्चतुर्थः ॥ ७ ॥ अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः ॥ ८॥ भूयस्त्वसंस्कृतापि परपूर्वा ॥ ९ ॥

चतुर्शे रुक्षयित । वक्ष्यमाणरुक्षणायां पुनर्भ्यां जातः पौनर्भवः । स ³तुर्यः ; अक्षतायामन्य-संस्कृतायां स्वमात्रक्षेत्रत्वस्वमात्रसंस्कृतत्वधर्मपत्नीत्वानां त्रयाणामभावात् कक्ष्यात्रयान्तरितत्वात् । क्षतायां तु धर्मपत्नीत्वाभावेऽपि स्वमात्रक्षेत्रत्वं स्वमात्रसंस्कृतत्वं चास्त्येवेति न त्रितयाभावो यद्यपि, तथापि पूनर्भूत्व-निमित्तमेवैतदुभयमिष्, न भार्यात्विनिमित्तमित्यस्त्येव कक्ष्यात्रयान्तरितत्वं तदुत्पन्नस्यापि । न चैवं स्वसंस्कृतायां मात्रपदं न देयम् ; पुनर्भ्यां भार्यात्विनिमित्तपुनःसंस्काराभावेनातिप्रसङ्गाभावादिति वाच्यम् ; संस्कारसामान्यविवक्षायामितिप्रसङ्गवारणार्थत्वःत् ; विशेषविवक्षायां तु तद्वैयर्थ्यस्येष्टत्वात् । स्वैरिण्यां तु संस्काराविधानादेव न स्वसंस्कृतत्वम् । तदभावाच न स्वक्षेत्रत्वम् । धर्मपत्नीत्वं तु दूरापास्तमेवेति त्रितयान्तरितत्वात् चतुर्थत्वं तत्पुत्रस्यापि स्पष्टमेव । यतु योगीश्वरेण अस्य षष्ठत्वमुक्तं, तत् दानश्राद्धा-धर्मर्दत्वेनातिविप्रकर्षमिभेषेत्येति न विरोधः ॥ ७ ॥

पुनर्भूलक्षणमाह । अक्षता संस्कारमात्रदूषिता पुनः संस्कृता चेत् पुनर्भः । ननु — अनन्यपूर्विका-परिणयनिवधानात् पुनः संस्कार एवानुपपन्नः ; क्रियमाणोऽपि वा कथमुत्पचेत ? सक्कृत्पवृत्तिक-विध्यवगमितसजातीयसंस्कारान्तरावरुद्धत्व।दिति चेत् — बाढम् ;

> " सा चेदक्षतयोनिः स्याद् गतप्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भर्त्रो सा पुनः संस्कारमईति ॥ "

इति मनुना पूर्वसंस्कारवत् संस्कारान्तरस्याभिधानान्न दोषः ॥ ८॥

द्विविधा पुनर्भू:—अक्षता क्षता चेति; "अक्षता च क्षता चैव पुनर्भू: संस्कृता पुनः " इति योगिस्मरणात् । तत्राक्षता लक्षिता । क्षतां लक्षयित । या तु संस्कारात् प्रागेव परपूर्वा परोपभुक्ता, सा यद्यपि भूयो न संस्क्रियते, क्रियमाणसंस्कारस्यैव प्रथमत्वात्, तथापि पुनर्भूर्भविति; पुनर्मिथुनीभवनात् । अत एव मनुना—

" या पत्या वा परित्यक्ता विधवा स्वेच्छयापि वा । उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ "

इत्यनेन सधवाविधवात्वाद्यनाद्दय पुनर्मिथुनीभवनमेव पौनर्भवत्वे निमित्तमित्युपन्यस्तम् । यद्वा पूर्वसूत्र एव क्षतोपलक्षणीयाः अक्षतायाः द्विःसंस्कारेण पुनर्भूत्वे क्षतायाः सक्कृत्संस्कारेणैव पुनर्भूत्वसिद्धेः । अत्र तु स्वैरिण्या अपि पुनर्भूत्वं प्रतिपाद्यते । या परपूर्वा परं पूर्वं पतिमुत्स्रुज्यान्यमाश्रिता, सा भूयः संस्काराभावेऽपि पुनर्भूर्भवति । अनेन च पुनर्भूत्वे पुनः संस्कारः पुनर्मिथुनीभावश्चेति द्वयं निमित्तं दर्शितम् । यथाह विस्रष्टः—"या वा क्कीवं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्स्रुज्यान्यं पतिं विन्दते, मृते वा सा पुनर्भूर्भवति " इति । स्वैरिण्याः पुनः संस्काराभाव उपपादितोऽस्माभिः सविस्तरं मिताक्षरटीकायां प्रमिताक्षरायामिति नेहोच्यते ॥ ९ ॥

# कानीनः पश्चमः॥१०॥ पितृगृहे असंस्कृतयैवोत्पादितः ॥११॥ स च पाणिग्राहस्य॥१२॥

पश्चमं रुक्षयति । कन्या वक्ष्यमाणरुक्षणा । तस्यां यो जायते स कानीनः पश्चमः; स्वक्षेत्रत्वादि-विशेषणचतुष्टयामावेन कक्ष्याचतुष्टयान्तरितत्वात् ॥ १० ॥

कन्यारुक्षणाय पुनस्तमेव रुक्षयित । वाचा दत्तापि या वरेणासंस्कृता, तस्यां पितृगृहस्थितायामेव यो जायते, स कानीनः । अनेनेद्दशी कन्येत्युक्तं भवति । अत्रासंस्कृतयेति वचनात् वाग्दानानन्तर्यं गम्यते । अन्यथा अपत्तयेत्येवावक्ष्यत् । तथाच बोधायनः—" असंस्कृतामनितसृष्टां यामुपगच्छेत् , तस्यां यो जातः स कानीनो मातामहसुतः " इति । अत्रासंस्कृतामनितसृष्टामिति विशेषणद्वयोपादानात् वाग्दत्तायामसंस्कृतायां जातो वोदुः पुत्रो भवति । अवाग्दत्तायां जातो मातामहपुत्र इति सिध्यति ; " कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः " इति योगिस्सरणात् ॥ ११ ॥

वाग्दत्तायां पितृपत्योः संबन्धसाम्यात् कस्यासावित्यत आह । सः वाङ्मात्रदत्तायामसंस्कृतायामुत्पन्नः पुत्रः पाणित्राहस्य, यस्तस्याः पाणि ब्रहीष्यति तस्यासौ पुत्रः ; वाग्दानादेव पतिस्वत्वोत्पत्तेः । यथाह मतुः—

" पितृवेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीनं वदेत्राम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्॥" इति । कन्या ; वाग्दत्ता असंस्कृतेति ध्येयम् । अनेन वाग्दानाभावे यो जायते, स मातामहस्य पुत्र इत्युक्तं भवति । तच्चोपपादितमधस्तात् । यदा तु पितृसंस्कृतयेत्येव पाठः, तदा त्वयमर्थः सुलभ एव । ननु पितृपतिसंबन्धवत् बीजिसंबन्धोऽपि विद्यते ; तत्कथं तस्याप्यसौ न स्यादिति चेत् ; सत्यम् ; "बीजाद्योनिर्वेलीयसी " इति न्यायेन तस्य दौर्वल्यात् ॥ १२ ॥

गृहे च गृहोत्पन्नः षष्ठः॥ १३॥ यस्य तल्पजस्तस्यासौ ॥ १४॥ सहोदः सप्तमः॥ १५॥ <sup>1</sup>या गिभणी संस्क्रियते तस्याः पुत्रः॥ १६॥ स च पाणिग्राहस्य॥ १७॥

षष्ठं रुक्षयति । पितृगृहानुवृत्तौ पुनर्गृहोपादानं स्वगृहावगमाय । तेन चोढा सिध्यति । तस्यां भर्तृगृहे क्षेत्रक्षेत्रिभ्यामविज्ञायमानात् सवर्णात्, " सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः " इति योगिना पुत्रसाजात्याभिधानात्, उत्पन्नः पुत्रः गूढजः । स च षष्ठः; स्वक्षेत्रजत्वादिसत्त्वेऽपि स्वानुत्पत्त्या विशिष्टाभावात् कक्ष्याचतुष्टयेन अविज्ञातोत्पन्नत्वेन पञ्चम्या च व्यवधानात् । अनेन च पूर्वत्रोत्पादकानां विज्ञातत्वसिद्ध्या औरसरुक्षणे आत्मन उत्पादकताज्ञानं स्वयंशब्दार्थ इति सिध्यति । तदभावाच्चास्य षष्ठत्वम् । यथाह मनुः—

" उत्पाद्यते गृहे यस्तु न विज्ञायेत कस्य सः । स गृहे गूढमुत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ "

इति ॥ १३ ॥

बीजिक्षेत्रिणोस्तुल्यसंबन्धात् कस्यासावित्यत आह । यस्य भार्यायां जातः, तस्यासौ पुत्र इत्यर्थः ; योनिप्राबल्यात् ॥ १४ ॥

सप्तमं रुक्षयति । यः सहैव भार्यया उद्यते, स सहोढः । स च सप्तमः । पूर्वोक्ताभिः स्वक्षेत्रजत्वादि-पञ्चकक्ष्याभिः विज्ञातजत्वरूपया षष्ठ्या च व्यवधानात् ॥ १५ ॥

सहोदशब्दार्थं व्याचष्टे। या गर्भिण्येव संस्कृता, तस्याः स एव पुत्रः सहोदः। अयमेव कानीनगृद्धजाभ्यां तस्य विशेषः—यत् वाम्दानात् पूर्वमेव ज्ञाताज्ञाता वा गर्भोत्पत्तिरिति। ननु वाम्दानात् पूर्वमिप संभूतः कानीनो भवतीत्युक्तम् ; तिहं तस्मात् कोऽस्य मेद इति चेत् ; सत्यम् ; तस्य संस्कारात् भागेव प्रसृतिः ; अस्य तु संस्कारादनन्तरमिति महानेव मेदः॥ १६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Sütra omitted in ख, ट.

वोढृमातामहयोः तुल्यसंबन्धात् कस्यासावित्यत आह । स सहोढः यस्तस्याः गर्भिण्याः पाणि गृह्णाति तस्य पुत्रः ; मात्रा सह दानेन मातामहसंबन्धनिवृत्तेः । यथाह भन्तः—

> " या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । वोदुः स गर्भो भवति सहोद इति चोच्यते ॥"

इति ॥ १७ ॥

# ¹दत्तकश्चाष्टमः॥१८॥ स च मातापितृभ्यां यस्य दत्तः॥१९॥

एवं क्षेत्रद्वारा संनिकृष्टान् समिभ्याय, इदानीं बीजक्षेत्राभ्यामसंनिकृष्टान् विवक्षुरष्टमं रुक्षयति । दत्त एव दत्तकः । स चाष्टमः ; बीजक्षेत्रयोः सर्वथा परकीयत्वेन सहोढादिप विषकृष्टत्वात् । ननु तस्यापि वाग्दानात् प्रागेव गर्भसंभवात् बीजक्षेत्रयोः परकीयत्वाविशेष एवेति चेत् ; बाढम् ; तथाप्युत्तरकारुमपि दानेन तस्य क्षेत्रे स्वत्वसंभवात् ; प्रकृते तु सर्वथैव तदमावात् । यद्येवं कीतादिप्विप समानत्वात् कमोऽनुपपन्नः, पौर्वापयंनियामकप्रत्यासत्तितारतम्याभाव।दिति चेत् ; मैवम् ; दृष्टप्रत्यासत्त्यभावेऽपि कमानुपपत्त्या अदृष्टप्रत्या-सत्तेरवश्याभ्युपेयत्वात् । तथाहि—यो दानप्रतिम्रहाभ्यां संस्कारविशेषो दत्तकस्य, नासौ कीतस्य ; यथा ब्राह्मोढायां यः, नासौ आसुरोढायामिति । सोऽपि च यत्र दृष्टप्रत्यासत्त्यसंभवः, तत्र करुप्यते ; न पूर्वेषु सप्तस्विति ॥ १८ ॥

दानं च केनेत्यत आह । स दत्तकः मातापितृभ्यां यस्य दत्तः, तस्य पुत्रः । षष्ठी संपदाने; बहुलानुशासनात् । "शुक्रशोणितसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः, तस्य प्रदानविक्रयपरित्यानेषु मातापितरौ प्रभवतः " इति विस्ष्ठस्मरणात् । भर्तुरनुज्ञया तु मातुरि दानिषिकारः; "न तु स्त्री पुत्रं दद्यात् प्रतिगृह्णीयाद्वा, अन्यत्रानुज्ञानाद्वर्तुः " इति तस्यैव स्मरणात् । एवं मात्रभावे पितुरिपः, "माता पिता वा दद्यातां यमद्भः पुत्रमापदि " इति मनुस्मरणात् । आपितः, दुर्भिक्षादौ । अनापित तु दातुः प्रतिषेधः । यद्वा आपितः, प्रतिग्रहीतुरपुत्रत्वे; "अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रपतिनिधिः सदा " इति अत्रिस्मरणात् । सपुत्रत्वे तु तस्यैव प्रतिग्रहीतुरपुत्रत्वे; "अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रपतिनिधिः सदा " इति अत्रिस्मरणात् । सपुत्रत्वे तु तस्यैव प्रतिग्रहीत्याद्वा " इति विसिष्ठस्मरणात् । तथा ज्येष्ठश्च; 'ज्येष्ठं पिता' इति श्लीनःशोफीयलिङ्गात् । आतृपुत्रं विनाः, तस्मिन् सर्वपुत्रत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । पुत्रपतिग्रहिविधिमाह विसिष्ठः— "पुत्रं प्रतिग्रहिण्यन् वन्धूनाह्न्य राजिन निवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिर्तृत्वा अदूरबान्धवमसंनिक्रष्टमेव प्रतिगृह्णीयात् " इति । अदूरबान्धवस् ; संनिहितदेशवासिज्ञातिसमृहम् । असंनिक्ष्यम्, असंवन्धिनमेव । बन्धुसंनिक्रष्टमेवेत्यिप पाठः । तत्र आतृपुत्रो मुस्यः । दूरबान्धवत्वेन च संदेहे स एव— "संदेहे चोत्पन्ने दूरेबान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत् । विज्ञायते हेकेन बहुस्त्रायते " इति । दानविधिस्तु जाबालिना पुत्रिकादानेन व्याख्यातः ॥ १९ ॥

¹ दत्तकस्तु--ज.

# ¹क्रीतश्च नवमः॥ २०॥ स च येन क्रीतः॥ २१॥ स्वयमुप-गतो दश्चमः॥ २२॥ स च यस्योपगतः॥ २३॥

नवमं रुक्षयति । दत्तकोक्तरीत्या भातापितृभ्याम् अन्यतरेण वा ज्येष्ठमेकं वर्जयित्वा आपित् विक्रीयमाणो धनं दत्त्वा यः क्रीतः, स नवमः; क्रीतत्वेन क्रीतभार्यावत् देविपतृकार्यानर्हत्वेन दत्तादिप विषक्रष्टत्वात् ॥ २०॥

अविभक्तेषु भ्रात्रादिषु साधारणधनकीतत्वेन दासादिवत् साधारण्यापत्तावाह । स कीतः येन 'ममायं पुत्रो भवतु' इति बुद्धचा गृहीतः, तस्यैव पुत्रः ; न दासादिवत् साधारणः । यथाह मनुः—

" क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात् । स क्रीतकः स्रुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा ॥ "

इति ॥ २१ ॥

दशमं स्वयमुपगते । यो मातापितृविहीनः, ताभ्यां त्यक्तः 'तवाहं पुत्रो भवानि ' इति स्वयमेवोपगतः, स दशमः ; स्वयमुपगते कर्तृव्यापाराभावात् "अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिस्तथा" इत्यादिविधिपर्यवसा- नाभावेन क्रीतात् विप्रकृष्टत्वात् । न च स्वीकार एव कर्तृव्यापारः ; तस्य रागप्राप्तत्वेनाविधेयत्वात् । यथाह मनुः—

" मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् । आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयं दत्तश्च स स्मृतः । । "

इति॥ २२॥

स्वयमुपगतः कस्यासावित्यत आह । सः स्वयमुपगतः यं कामयेत 'तवाहम्' इति, तस्यैव पुत्रो नान्येषाम् । तदेतत् स्पष्टमाचष्टे विसष्ठः—"स्वयमुपगतश्चतुर्थः । तत् शुनःशेफेन व्याख्यातम् । शुनःशेफो वै यूपे नियुक्तो देवतास्तुष्टाव । तस्येह देवताः पाशं विमुमुचुः । तमृत्विज ऊचुः 'ममैवायं पुत्रोऽस्तु श्र इति । तान् ह न संपेदे । ते संपादयामाष्ठः । एष एव यं कामयेत् तस्य पुत्रोऽस्तिति । तस्य ह विश्वामित्रो होतासीत् । तस्य पुत्रत्विमयाय श्र इति ॥ २३ ॥

अपविद्धस्त्वेकादशः॥ २४॥ पित्रा मात्रा च परित्यक्तः॥ २५॥ स च येन गृहीतः॥ २६॥ यत्र कचनोत्पादितश्च द्वादशः॥ २७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कृत्रिमश्च—ज, ठ.

एकादशं रुक्षयति । यस्त्यक्तो गृह्यते सोऽपविद्धः । स वैकादशः; त्यक्तस्य स्वयं महणात् दत्तात्मनोऽपि विप्रकृष्टत्वात् ॥ २४ ॥

त्यागश्च केनेत्यत आह । प्रत्येक्तविभक्तिचकाराभ्यामुभाभ्याम् , अन्यतराभावेऽवशिष्टेनान्यतरेणैव वा परित्यक्तोऽपविद्ध इत्यर्थः । यथाह **पत्ः**—

> " मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृह्णीयादपितद्धः स उच्यते ॥"

इति ॥ २५॥

परित्यक्तस्यास्वामिकतया कस्यासावित्यत आह । अस्वामिकस्य परिम्रहीतुरेव स्वत्वात् येन गृह्यते, तस्यैव स पुत्रो भवति ॥ २६ ॥

द्वादशं रुक्षयति । उक्तविषयेभ्योऽन्यत्र यत्र कचन स्वीयायां परकीयायां वा सवर्णीयामसवर्णीयां अ। <sup>1</sup>ऊढायामनृढायां वा क्षतायामक्षतायां वा यो निष्पादितः, स तस्यैव पुत्रः; सजातीयतानियमस्य कृत्रिमेण सह द्वादशपुत्रविषयत्वात् । स च द्वादशः; विषयविशेषनियमाभावात् अपविद्धादिप विमकृष्टत्वात् । यथाह मनुः—

" य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः । यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ "

इति । अत्र केचित्—य एते क्षेत्रजादय एकादश पुत्रा औरसप्रसङ्गादुक्ताः, ते यस्य बीजतो जाताः तस्य न भवन्ति ; किंतु इतरस्य ; यस्य क्षेत्रं, येन वा क्रयादि कृतं तस्यैवेत्याहुः । तन्नः अस्यार्थस्य तल्रक्षणवाक्यैरेवोक्तत्वेन पौनरक्त्यप्रसङ्गात् । तथाहि—"तस्य स्याद्यस्य तल्पजः" इति, "वोदुः कन्यासमुद्भवम्" इति, "वोदुः स गर्भो भवति " इति गृद्धोत्पन्नकानीनसहोद्धलक्षणेषु तन्न वत्त्र श्रूयमाणत्वात् । अन्ये तु—य एते दित्रमादयः पुत्रा उक्तास्ते यदि दात्रादीनां क्षेत्रे अन्येभ्यो जाताः, तदा दात्रादिभिर्दत्ता अपि न प्रतिगृहीत्रादीनां पुत्रा भवन्ति ; किंतु बीजिन एवेत्यस्यार्थ इत्याृहुः । तदिप न ; स्वक्षेत्रोत्पन्नत्वेन स्वस्वत्वे सति दानिकयादौ बाधकाभावात् । न चैकपुत्रप्रतिषेधवत् वाचनिकोऽयमर्थ इति वाच्यम् ; अद्दष्टार्थत्वप्रसङ्गात् ; बीजिपुत्रताभिधानेन सर्ववादिसिद्धक्षेत्रिपुत्रताया असिद्धचापत्तेश्च । अपरे तु—य एते क्षेत्रजादयः पुत्राः प्रसङ्गादुक्ताः, ते बीजिन एव । क्षेत्रिणः औरसः पुत्रिका वा स्यात् । अन्यवीज-जत्वमेकादशानामप्युपल्क्क्षणम् । तेन स्वबीजजाविप पौनर्भवशौद्रौ न कर्तव्यौ । अत एव बृद्दस्पितःः—

" आज्यं विना यथा तैलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतः । तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोर्विना ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्वत्र—ख, ग, छ.

इत्याहेत्याहुः । तदपि मन्दम् ; अस्यार्थस्याव्यवहितपूर्ववाक्येनैवोक्तत्वेन पौनरुक्त्यात् । तच्च वाक्यम्—
" क्षेत्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् ।
पुत्रप्रतिनिधीनाहुः कियालोपान्मनीपिणः ॥ "

इति; औरसपुत्रिकाकर्तव्यश्राद्धादिकियालोपो मा भूदिति तत्प्रतिनिधित्वेन क्षेत्रजादीनामिभधानात् । तस्मादस्य वाक्यस्य सभ्योऽशों वक्तव्यः । स यथा—क्षेत्रजादयः क्षेत्रिकादीनामेव पुत्रा इति तत्तलक्षणवाक्यैरेव सिद्धे, औरसाद्यभावे प्रतिनिधीकार्या इति "क्षेत्रज्ञादीन् " इत्यनेनोक्तम् । इदानीं बीजिनः सर्वथाप्यपुत्रत्वे न केवलं ते क्षेत्रिकादीनामेव ; किंतु बीजिनोऽपीत्याह—यस्येति । यस्य ते बीजतो जातास्तस्यापि । नेतरस्य तु ; तुशब्दोऽवधारणे । नेतरस्येव क्षेत्रिकादेरिति ; बीजिक्षेत्रिणोरुभयोरप्यपुत्रत्वे क्षेत्रजादय उभयोरपि पुत्रा भवन्तीत्यर्थः । यथाह याज्ञवल्वयः—

" अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥"

इति । ननु, अयमर्थः स्त्रीपुंधर्माभिधानेऽभिहित एव

" क्रियाभ्युपगमात् क्षेत्रं बीजार्थं यत् प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ "

इत्यनेन । क्रियाभ्युपगमो नाम 'अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोर्भविष्यति ' इति परस्परसंप्रतिपत्तिः । बाढम् ; क्षेत्रजस्यैव द्व्र्यामुष्यायणताभिधानायेदं वाक्यं प्रकृतम् । तत्र च क्रियाभ्युपगमो निमित्तम् । अत्र तु तदमावेऽपि उभयोरपुत्रत्वे दत्तकादीनां सर्वेषामेव द्व्र्यामुष्यायणत्वमुच्यत इति न पौनरुक्त्यम् ; कियालेपादिति हेतोर्द्वयोरपि समानत्वात् ; "अपुत्रेण परक्षेत्रे " इत्यत्रापुत्रतामात्रस्य द्व्र्यामुष्यायणतायां हेतुतादर्शनाच्च । तस्मात् बीजिनोऽप्यपुत्रत्वे यत्र कचनोत्पादितः पुत्रो भवतीति सिद्धम् । ननु,

> " औरसः पुत्रिका बीजक्षेत्रजौ पुत्रिकासुतः । पौनर्भवश्च कानीनः सहोढो गूढसंभवः ॥ दत्तः कीतः स्वयं दत्तः कृत्रिमश्चापविद्धकः । यत्र कचोत्पादितश्च पुत्राख्या दश पश्च च ॥ अनेनैव कमेणेषां पूर्वाभावे परः परः । पिण्डदोंऽशहरश्चेति युक्ता गुणवशात् स्थितिः ॥"

इति देवलेन यत्र कचनोत्पादितो बीजजात् पृथगेवोक्तः<sup>1</sup>; तत् कथं यत्र कचनोत्पादितो बीजजत्वेन व्याख्यायत इति चेत्—मैवम् । क्रियाभ्युपगमादिति मनुवाक्यात् बीजक्षेत्रजाविति क्षेत्रजसाहचर्याच <sup>1</sup> उपन्यस्तः—छ ट.

यथोक्तसंविदोत्पादितो बीजजः पृथगुक्तः । संविद्यभावेऽपि बीजिनः सर्वथाप्यपुत्रत्वे दत्तकीतादीनामपि बीजिपुत्रत्वाभिधानाय यत्र कचनोत्पादितः साधारण्येनोच्यत इति न विरोधः । न चैवं द्वादशसंख्याविरोधः ; यत्र कचनोत्पत्रस्य पारशवावान्तरभेदत्वेन स्वातन्त्र्याभावादिति वाच्यम्—द्वादशातिरिक्तस्यापि त्यभिचाराद्यु-त्पत्रस्य संभवात् ; उपध्यसंकरेऽप्युपाधेरसंकराच्च तद्भेदस्यैव द्वादशत्वप्रयोजकत्वादित्यरुम् । अथवा यत्र कचनेत्यनेनानृद्धा शूद्धा विविक्षता ; तस्यां जातो द्वादशः पुत्र इति व्याख्येयम् ; ऊढायामुत्पन्नस्यैवौरसत्वाभि-धानात् । अत एव मनुः—

" यं ब्राह्मणस्तु शृद्धायां कामादुत्पाद्येत् सुतम् । स पारयन्नेव शवस्तस्मात् पारशवः स्मृतः ॥"

इति । तथा "स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः" इत्यदायत्वमपि तस्यैवाह ; ऊढायामुत्पन्नस्य "अंशं शूद्रासुतो हरेत्" इत्येकांशस्योक्तत्वात् ॥ २७ ॥

## एतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान् ॥ २८ ॥ स एव दायहरः ॥ २९ ॥ स चान्यान् विभृयात् ॥ ३० ॥

नन्वेषां प्रतिनिधित्वाविशेषे तुल्यकक्ष्यत्वमेवोचितम्; न तु द्वितीयादिकक्ष्यत्वमित्यत आह । एतेषां द्वादशानां मध्ये पूर्वः पूर्वः पूर्वः पूर्वः पूर्वः थ्रेयान् । श्रेयोऽदृष्टविशेषः; तद्वन्त्वत् प्रशस्तः । नन्वेषां पौर्वापयेणैवादृष्टविशेषः प्रत्यासितित्युक्तमेव; विमर्थमिदमुच्यते 'पूर्वः पूर्वः श्रेयान् ' इति? सत्यम् ; द्वेधा हि श्रेयस्त्वम् अवयवप्रत्यासत्त्या विशुद्धजन्मना च । तत्र औरसपौत्रिकेययोः निमित्तद्वादशकसद्भावात् उभयथापि श्रेयस्त्वम् । क्षेत्रजादीनां सहोद्धान्तानां पञ्चानामवयवप्रत्यासत्त्येव श्रेयस्त्वम् ; दंपत्योरन्यत्तरावयव-संवन्धात् । न जन्मना ; बीजक्षेत्रयोविषयीसात् । दत्तकादीनां जन्मनेव श्रेयस्त्वम् ; नावयवप्रत्यासत्त्याः उत्पन्नानामेव परिप्रहात् । तयोश्चावयवप्रत्यासत्तेरभ्यहितत्वमिभेषेत्य क्षेत्रजादीनां पूर्वमुपन्यासः; तेषां पितृदाय इव बन्धुदायेऽप्यधिकारात् । यथाहतुः शङ्क्तित्विण्यास्ति स्क्रेत्रजः पृत्रिकासुतः पौनर्भवः कानीनो गूढोत्पन्नश्चेति षट् पुत्रा बन्धुदायादाः " इति । चकारात् सङ्कोद्धोऽपि ; "अथ दायादवन्ध्वनं सहोदः भयमः " इति विसष्ठसरणात् । दत्तकादीनां तु तदभावात् अनभ्यहितत्वेन पश्चादुपन्यासः । यथाह हारीतः—" दत्तः कीतकोऽपविद्धः सहोदः स्वयमुपागतः सहसा वष्टश्चत्यवन्धुदायादाः " इति । सहसा दृष्टः कृत्रमः । बन्धूनामपुत्रपितृत्व्यादीनां दायमाददतिति बन्धुदायादाः ; न बन्धुदायादाः अवन्धुदायादाः । अयमर्थः—पत्न्याद्यमावे यदा श्रातृपुत्रादीनां दायसंबन्धः प्रामोति, तदा ते औरसाचाः सहोदान्ताः वस्प्रमार्थः—पत्न्यादिधनमाजो मवन्ति ; न दत्तकाद्याः पञ्चेति । ते तु केवलं पितुरेव धनमाजो नान्येषामः ;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संतेव पितृन्यादि—ख, छ.

"तेषां षड् बन्धुदायादाः पूर्वेऽन्ये पितुरेव तु " इति देवल्रस्मरणात् । सहोढे तु गुणागुणाभ्यां व्यवस्था । एवं मनुगौतमाद्युक्तक्रमस्यापि व्यवस्था ज्ञेया; "पिण्डदोंऽशहरश्चेति युक्ता गुणवशात् स्थितिः " इति तस्यैव स्मरणात् । यस्तु गौतमीये पुत्रिकापुत्रस्य दशमत्वेन पाठः, स विज्ञातीये द्विषट्चतुर्थाशाभिधानात् समानजातीयौरससाम्यात् । तेषां च औरसोत्पत्तौ ज्यष्टश्चमपि न; "औरसे पुनरुत्पन्ने ज्यष्टश्चं तेषु न विद्यते " इति देवल्रस्मरणात् ॥ २८ ॥

श्रेयस्त्वस्य प्रयोजनमाह । यो यः श्रेयान् स पित्रादिदायहरः ; न पापीयान् । श्रेयसोऽभावे तु पापीयानपि दायहरो भवति । यथाह मनुः—"श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमर्हति" इति ॥ २९॥

यदा श्रेयसो दायहरत्वं, तदान्येषां का गतिरित्यत आह । स पूर्वः पूर्वः औरसादिर्दायहरः अन्यान् क्षेत्रजादीन् बिभृयात्, अन्नाच्छादनेन पोषयेत् । इदं च औरसाद्यपेक्षयान्येषामत्यन्तिनिर्गुणत्वे ज्ञेयम् । समगुणत्वे तु मनुः—

"षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदचात् पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन् दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥"

इति । अत्यन्तसमगुणत्वे तु तृतीयांशो ब्रह्मपुराणेऽभिहितः—

" समग्रधनभोक्ता स्यादौरसोऽपि जघन्यजः । त्रिभागं क्षेत्रजो भुङ्क्ते चतुर्थं पुत्रिकासुतः ॥ "

# इति । पुत्रिकौरससमवाये तु मनु:---

" पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥

# इति । औरसपौनर्भवादिसमवाये ब्रह्मपुराणम् —

" कृत्रिमः पञ्चभागं तु षड्भागं गूढसंभवः । सप्तांशं चापविद्धस्तु कानीनश्चाष्टमांशभाक् ॥ नवभागं सहोढश्च कीतो दशममश्तुते । पौनर्भवस्त्वेकदशं द्वादशं स्वयमागतः । त्रयोदशमभागं तु शौद्रो भुङ्क्ते पितुर्धनात् ॥ "

इति । हारीतः—" विभिज्ञिष्यमाण एकविंशं कानीनाय दद्यात्; विंशं पौनर्भवाय; एकोनविंशं द्व्यामुप्या-यणाय; अष्टादशं क्षेत्रजाय; सप्तदशं पुत्रिकापुत्राय; इतरानौरसाय पुत्राय द्द्युः " इति । एतौ च न्यूनाधिकौ भागौ औरसात् न्यूनाधिकगुणवशात् व्यवस्थाप्यौ । अत्यन्तगुणवत्त्वे पञ्चमोंऽशः; " क्षेत्रजाद्याः सुताश्चान्ये

#### पञ्चदशोऽध्यायः

पञ्चषट्सप्तमागिनः " इति वार्हस्पत्यात् । अत्यन्तिनिर्गुणत्वे तु भरणमात्रमित्युक्तमेव । यदा तु विशिष्टजन्मना श्रेयस्त्वं, तदा क्रमविरोपं विभागविरोपं चाहतुः वृहस्पतिदेवली—

" एक एवोरसः पित्र्ये धने स्वामी प्रकीर्तितः । तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता द्वावेतावृत्तमौ स्मृतौ ॥ दत्तोऽपविद्धः क्रीतश्च कृतः शौद्रस्त्रथेव च । जातिशुद्धाः कर्मशुद्धा मध्यमास्ते सुताः स्मृताः ॥ क्षेत्रजो गर्हितः सद्भिन्तथा पौनर्भवः सुतः । कानीनश्च सहोदश्च गृद्धोत्पन्नम्त्रथेव च ॥ विशेषश्चापि पुत्राणामानुपूर्व्याद्विशिष्यते । तेषां सवर्णा ये पुत्रास्ते तृतीयांशभागिनः । हीनास्तमुपजीवेयुर्यासाच्छादनभाजनाः ॥"

इति । अयमभिसंधिः — आनुपृत्र्यं प्रत्यासित्तकमः । तस्माद्विशेषो जन्मादिशुद्धिविशिष्टः ; पतितापिततोत्पन्नयोः पुत्रयोः पौत्रयोर्वा तुल्यायामिप प्रत्यासत्तौ विशुद्धोत्पन्नस्यैव पित्र्ये पैतामहे वा धनेऽधिकारदर्शनात् । एवं प्रत्यासित्तिविप्रकर्पेऽपि पुत्रश्चातृपुत्रयोस्तथाविधयोः श्चानृपुत्रस्यैव पितृत्यधनेऽधिकारः समर्थ्यते प्रत्यासत्त्या धनाधिकारवादिभिरपि । यद्येवं तर्हि भूलोक्तेप्वपि द्वादशपुत्रपु तन्न्यायसंभवात् आस्तां प्रत्यासित्तर्दूरे ; विशुद्धजन्मनैव धनाधिकारः सिध्यतु । स्यादेवं यदि पाठकमप्रयोजकप्रत्यासित्तमात्रणैव धनाधिकारः कल्प्येत । अस्ति तु तत्रापि 'पूर्वामावे परः परः ' इति श्रोतकमिवधायकं वचनम् । तस्मात् मूलोक्तवार्हस्पत्ययोर्द्वयोरपि कमयोः श्रोतत्वात् विकल्प एव साधुः ; न पक्षद्वयं मिश्रीकृत्य विषयव्यवस्था । औरससमवाये सगुणसवर्णविपयमिदम् । निर्गुणास्तु सवर्णाश्चतुर्थाशागिनः ;

" उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु मासाच्छादनभाजनाः ॥"

इति कात्यायनस्मरणात् । औरसत्वेन <sup>1</sup>पुत्रिकापि गृह्यते । एतेन "तसिंश्चेत् प्रतिगृहीते औरस उत्पचेत, चतुर्थभागभागी स्याद्दत्तकः" इति वासिष्ठं व्याख्यातम् । द्व्यामुप्यायणभागे विशेषमाह योगी वरः

> " अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पाादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पुत्रिकाद्यपि—ख, ग, छ.

इति । यदा तु परस्परसंविदा द्व्यामुष्यायण उत्पन्ने बीजिक्षेत्रिणोरन्यतरस्यौरस उत्पचेत, तदा स्वस्विपतृधन-हरत्वमेवोभयोः; न तूमयांशहारित्वं द्व्यामुष्यायणस्येत्याह पातुः—

> " यद्येकरिक्थिनौ स्थातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ । यद्यस्य पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरत् ॥ "

इति ॥ ३०॥

# अनुढानां स्वित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात् ॥ ३१ ॥ पतित-क्वीबाचिकित्स्यरोगविकलास्त्वभागहारिणः ॥ ३२ ॥ थरिक्थग्राहि-भिस्ते भर्तव्याः ॥ ३३ ॥

विभृयादित्यनेनेतरपरिसंख्याप्राप्ती अपवादमाह । स पूर्वः पूर्व औरसादिः, अन्येषामीरसानां चानृढानामसंस्कृतानां स्विवित्तानुरूपेण संस्कारं जातकर्मादिविवाहान्तं कुर्यात् । यद्यपि प्रक्रमवलात् अनौरसानामेव भरणवत् संस्कारोऽपि गम्यते, तथापि कैमुतिकन्यायेनौरसेप्वप्यसौ सिध्यतीति ज्ञेयम् । तेन भरणेऽपि यावदंशप्रदानमर्थसिद्धमेव । यद्यपि अनृढानामित्युपक्रमस्यासंजातिवरोधित्वेन बल्वन्त्वात् उपसंहारस्थं संस्कारपदं विवाहपरमेव प्रतीयते, "वेदो वा प्रायदर्शनात् " इति न्यायात् ; तथापि "असंस्कृतास्तु संस्कार्या अातृिमः पूर्वसंस्कृतैः" इति योगिवचनेनोपक्रमोपसंहारयोरेकरूपेणैकवाक्यतयास्यापि तदर्थपरत्वमेव युक्तमिति । आतुरुपक्रमे स्ववित्तानुसारेणेति वदता, भगिनीसंस्कारे विशेषो दर्शितः । स च 'अनृढाश्च दुहितरः ' इति वक्ष्यते ॥ ३१ ॥

यदुक्तं 'पूर्वः पूर्वः श्रेयान् दायहरः ' इति, अस्यापवादमाह । पतितो महापातकादिना । क्लीबो नपुंसको जात्या विकारेण वा । अचिकित्स्यरोगः भगंदरादिग्रस्तः । विकलः इन्द्रियैः, अन्धबधिरविग्रम्क- कुष्ठ्युन्मत्तकुणिपङ्ग्वादिः । तुशब्दात् आश्रमान्तरगतादीनां ग्रहणम् । एते भागहारिणो न भवन्ति । यथाह विसष्ठः — " अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः " इति । नारदोऽपि —

" पितृद्विट् पतितः षण्ढो यश्च स्यादौपपातिकः । औरसा अपि नैतेंऽशं रुभेरन् क्षेत्रजाः कुतः ॥ "

## इति । मनुदेवली-

" सर्व एव विकर्मस्था नाईन्ति आतरो धनम् । " " मृते न पितरि क्वीबकुष्ठ्युन्मत्तजडान्धकाः । पतिताः पतितापत्यं रिङ्गी दायांशभागिनः ॥ "

<sup>1</sup> रोगि for रोग—झ.

इति । पतितादिषु चोद्देश्यगतत्वात् लिङ्गमविवक्षितम् । तेन च पत्नीदुहितृमात्रादीनां तथात्वे निरंशत्वं सिध्यति ॥ ३२ ॥

भागाभावे कथमेषां जीवनमित्यत आह । ये रिक्थग्रहणयोग्याः पुत्रादयो वक्ष्यमाणाः, तैस्ते क्कीबादयो भर्तव्याः । पतितस्य तु प्रायश्चित्तार्ह्वतायां तत् कारयित्वांशो देयः । अनर्हतायां तु परित्याग एव ; न तु भरणम् ; "अतीतव्यवहारान् ग्रासाच्छादनैर्बिभृयुः पतिततज्जातवर्जम् " इति बोधायनस्मरणात् । अन्येषां त्वभरणे पातित्यम् ;

> " सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । प्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥ "

इति मनुस्मरणात् । अत्यन्तं यावज्जीवम् । भेषजादिना तु क्कीबत्वादेरप्यपगमे भागप्राप्तिरस्त्येव ; अनंशत्व-निमित्तापगमात् ॥ ३३ ॥

# तेषां चौरसाः पुत्रा भागहारिणः ॥ ३४ ॥ न तु पतितस्य ॥ ३५ ॥ पतनीये कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्नाः ॥ ३६ ॥

क्कीबादीनामनंशत्वात् तत्पुत्राणामप्यनंशत्वपाप्तावपवादमाह । तेषां क्कीबादीनामौरसाः पुत्रा भागं लभनते । चकारात् क्षेत्रजग्रहणम् ; "औरसाः क्षेत्रजास्तेषां निर्दोषा भागहारिणः " इति योगिस्मरणात् । तत्र क्कीबस्य क्षेत्रजः, अन्येषामौरस इति व्यवस्था जातिक्कीबे । पुत्रोत्पत्त्यनन्तरं रोगादिना क्केब्योत्पत्तौ तु क्कीबस्याप्यौरससंभवात् 'तेषामौरसाः ' इत्यविशेषेणोपन्यासः । औरसक्षेत्रजग्रहणमितरपुत्रव्युदासार्थम् । यत्तु देवलीये "तत्पुत्राः पितृदायांशं लभेरन् दोषवर्जिताः " इति पुत्रसामान्योपादानं, तत् औरसक्षेत्रजपरमेव ; उपसंहारन्यायात् । पुत्रग्रहणात् पत्नीदुहित्रीर्भरणमेव, न तु भागहारित्विमित्युक्तं भवति । यथाह योगीश्वरः—

" सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वे भर्तृसात्कृताः । अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकृलास्त्रथैव च ॥ "

इति ॥ ३४ ॥

तेषामित्यनेन पतितादीनां सर्वेषां प्राप्तावपवादमाह । पतितस्य तु औरसा अपि पातित्यावस्थोत्पन्नाः पुत्रा न भागहारिणः; तेषामपि पतितत्वात् । यथाह विसष्ठः—" पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः" इति ॥ ३५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तेषामेबीरसाः—ज, ठ.

के ते पतितोत्पन्नाः पतिता इत्यत आह । ब्रह्महत्यादिपतनीयकर्मकरणानन्तरमेव पातित्ये ये उत्पन्नाः पुत्राः, ते पातित्योत्पन्नाः पतिताः । न तु पातित्यात् पूर्वभपनीते वा पातित्ये ये उत्पन्नाः, ते पतिता इति । तेन च पातित्यावस्थोत्पन्नाः पतिता इत्यर्थः सिद्धः । एतेन "पतितोत्पन्नः पतितः " इति वासिष्ठं व्याख्यातम् । यद्वा, पतितस्यौरसाः पुत्रा न भागहारिणः ; तिर्हं के भागहारिण इत्यत आह । पतनीये कर्मणि कृते पातित्यावस्थायां तु नौरसा भागहारिणः । न त्वनन्तरोत्पन्नाः ; अनन्तरः अव्यवहितः कनिष्ठो ज्येष्ठो वा आता ; तदभावे पूर्वोक्तः सिपण्डादिर्वा । तेन ये उत्पन्नाः क्षेत्रजा इति यावत् ; ते तदीयं भागं रुभन्ते, शुद्धावस्थोत्पन्नौरसाभावे । तत्सद्भावे तु पातित्यावस्थोत्पन्नः क्षेत्रजोऽपि न रुभत एव ।। ३६ ॥

# ¹प्रतिलोमासु स्त्रीषु चोत्पन्नाश्चाभागिनः ॥ ३७ ॥ तत्पुत्राः पैतामहेऽप्यर्थे ॥ ३८ ॥ ²अंदाग्राहिभिस्ते भरणीयाः ॥ ३९ ॥

यदुक्तं 'यत्र कचनोत्पादितो दायहरः ' इति, तस्य कचिदपवादमाह । प्रतिलोमासु वैश्यादिस्त्रीषु श्रद्भादिभ्य उत्पन्ना आयोगवादयो वक्ष्यमाणाः श्र्द्भादिभ्यः पितृभ्यो भागं न लभन्ते । यतु "श्र्द्भापुत्रवत् प्रतिलोमासु " इति गौतमीयं, तत् "श्र्द्भापुत्रोऽप्यनपत्यस्य श्र्श्रूषुश्चेल्लभेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना " इत्यपकान्तातिदेशात् श्रुश्रूषादिगुणोत्कृष्टप्रतिलोमजविषयम् । चकारात् अक्रमोढादीनां म्रहणम् । यथाह कात्यायनः—

" अक्रमोढासुतश्चेव सगोत्राद्यश्च जायते । प्रवज्यावसितश्चेव न रिक्थं तेषु चाईति ॥ "

इति । अक्रमोढात्र असवर्णा प्राह्या ; सवर्णास्रुतस्य रिक्थमाक्त्वात् । यथाह स एव—'' अक्रमोढास्रुतस्त्वृक्थी सवर्णश्च यदा पितुः '' इति । तथा प्रतिलोमप्रसूतासमुत्पत्रौरसोऽपि न दायमाक् ,

" प्रतिलोमप्रस्ता या तस्याः पुत्रो न रिक्थमाक् । प्रासाच्छादनमत्यन्तं देयं तद्धन्धुभिर्मतम् ॥ बन्धूनामप्यलाभे तु पित्र्यं धनमवामुयात् । अपित्र्यं तद्धनं प्राप्तं दापनीया न बान्धवाः ॥ "

इति तस्यैव स्मरणात् । अत्यन्तं यावज्जीवम् । पित्र्यं पितुरार्जितम् । अपित्र्यं पित्रनुपार्जितम् ; किंतु अपुत्रस्य पितृत्यादेर्रुब्धम् । तत् बान्धवा एवामुयुः ; न तस्मै द्द्युरित्यर्थः । द्वितीयश्चकारः पिण्डानधिकार-समुच्चयार्थः । तच्चानुपदमेव वक्ष्यते । इदं चामागित्वं साक्षाद्वणीत्पन्नप्रतिलोमजानामेव । न प्रतिलोमजाति-मात्रस्य ; तस्य स्वस्वपितृदायहरणस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Sutra omitted in 可.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sutra omitted in क, ज, ठ.

ननु क्लीबादिवत् सूतादीनामनंशत्वेऽपि तत्पुत्राणां क्लीबादिपुत्रवत् अंशभागित्वं स्यादित्यत आह । तेषां प्रतिलोमासु जातानां सूतादीनां ये पुत्राः, ते पितामहस्य क्षत्रियादेयोऽर्थः, तस्मिन्नप्यभागिनः । तस्मात् प्रतिलोमासु जातानां पुत्राणां पौत्राणां च न वर्णिधनभाक्त्वमिति सिद्धम् ॥ ३८ ॥

तर्हि कथं ते जीवेयुरित्यत आह । बहूनां विभज्यार्थयाहित्वे सर्वेषां भरणकर्तृताबोधनायांशव्यपदेशः । अन्यथा यो यस्य रिक्थं गृह्णीयात्, स बिभृयादित्यर्थसिद्धमेव ॥ ३९ ॥

यश्चार्थहरः स पिण्डदायी ॥ ४० ॥ एकोढानामप्येकस्याः पुत्रः सर्वासां पुत्र एव¹ ॥ ४१ ॥ भ्रातॄणामेकजातानां च ॥ ४२ ॥ पुत्रः पितृवित्तालाभेऽपि पिण्डं दद्यात् ॥ ४३ ॥

रिक्थप्रसङ्गात् तुल्ययोगक्षेमस्यापि निर्णयमाह । यो यस्यार्थं रिक्थत्वेन गृह्णीयात् , स तस्मै पिण्डं श्राद्धमपि दद्यात् । द्वादशिवधपुत्राभिप्रायमेतत् ; तदुपक्रमेणैव "पिण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः " इति योगिस्मरणात् । पुत्राभावे तु धनप्रहणेनैव श्राद्धाधिकारं बोधियतुं साधारण्येन व्यपदेशः ; "यो यस्याददीत स तस्मै श्राद्धं कुर्यात् पिण्डं च त्रिपुरुषं दद्यात् " इति शङ्खस्मरणात् ॥ ४०॥

तस्य कचिदपवादमाह । एकेन पुंसोढानां स्त्रीणामपुत्राणामप्येकस्याः सपत्न्याः यः पुत्रः, स सर्वासामपि पुत्रः, पुत्रकार्यकारी । अयमर्थः—मातृधनं दुहितृगामीति वक्ष्यित ; पित्रोः श्राद्धाधिकारी पुत्र इति च । तत्र पुत्राभावे धनप्रहणनिमित्तको मातृश्राद्धाधिकारो दुहितॄणां प्राप्तः । तत् सपत्नीपुत्रे विधातुं पुत्रत्वेन तस्य व्यपदेश इति । एवकारोऽत्र पुत्रीकरणं व्यावर्तयित । यथा पत्न्यवयवारब्धः क्षेत्रजो भर्तुः पुत्रः, तथा भर्त्रवयवारब्धः सपत्नीपुत्रः पत्न्याः ; दंपत्योरन्यतरावयवारब्धत्वेनैव पुत्रत्वसिद्धौ पुत्रीकरणानर्थक्यात् । यत्तु वृहस्पितना,

" यद्येकजाता बहवो आतरस्तु सहोदराः ।
एकस्यापि स्रुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः ॥
बह्वीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः ।
एका चेत् पुत्रीणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ "

इति अतिपुत्रवर्मातिदेशः सापनेऽभिहितः, सोऽपि प्रतिनिधित्वविषयः; न पुत्रीकरणविषयः; तस्य प्राप्तत्वात् ॥ ४१ ॥

¹ स पुत्र एव—ज.

सपत्नीन्यायं अ।तृप्वप्यतिदिइति । एकजाताः सोदराः । तेषां आतॄणामपुत्राणमप्येकस्य आतुर्यः पुत्रः, स सर्वेषां पुत्रः पुत्रकार्यकारी । अयमर्थः

> " अपुत्रस्य पितृत्यस्य यः पुत्रो भ्रातृजो भवेत् । स एव तस्य कुर्वीत पिण्डदानोदकिकियाम् ॥ पार्वणं तेन कार्यं स्यात् पुत्रवद् श्रातृजेन तु । पितृस्थाने तु तं कृत्वा दोपान् पूर्ववदुच्चरेत् ॥ "

इति स्पृत्यन्तरेऽप्युक्तः । तथा मार्कण्डेयोऽपि---

" पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रश्च तद्वद्वा आनुसंतितः । सिपण्डसंतिर्वापि क्रियार्हा तूपजायते । सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तृणाममन्त्रकम् ॥ "

इति सर्वामावे स्त्रीणामधिकारमाह । एतेन,

" अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती त्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात् तिसण्डं कृत्सनमंशं लभेत च ॥ "

इति **रुद्धमनु**वाक्यं व्याख्यातम् ; सर्वाभाव एव तद्धिकारबोधनात् । यद्वा अपुत्रेण पुत्रप्रतिनिधौ कियमाणे आतृपुत्र एवादौ प्रतिनिधिः कार्य इत्येतदर्थकिमदं वाक्यं व्याख्येयम् ; यथाश्रुतार्थनिर्वाहाभावात् । तथाहि— न ताक्त् पुत्राभावे दायाधिकारो आतृपुत्रस्य ; "पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा । तत्सुताः " इति तस्य पञ्चमस्थानपाठात् । नापि पिण्डाधिकारः ; "पत्नी आता आतृजश्च " इति तृतीयस्थानपाठात् । तस्मात् यथोक्त एवार्थोऽस्य सभ्यः । अयं चापरो विशेषः—यदेकोऽप्यसावनेकैः आतृभिः पुत्रीकार्य इति ; मनुना—

> " आतॄणामेकजातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् । सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥"

इत्यत्र 'तेन पुत्रेण ' इत्येकत्विनिदेशात् । कालिकापुराणे उभाभ्यामपि वेतालभैरवाभ्याम्,

" एकमेव करिष्ये वो निन्दिनं चेत्यभाषताम् । ततः कदाचिदुर्वश्यां भैरवो मैथुनं गतः ॥ तस्यां स जनयामास सुवेशं नाम पुत्रकम् । तमेव चक्रे तनयं वेतास्रोऽपि स्वकं सुतम् ॥ "

इत्यादिना एकस्यैव सुवेशस्य पुत्रीकरणलिङ्गदर्शनाच । विवृतं चैतत् पराश्वरसृतिविवृतौ विद्वन्मनो-इरायां दत्तकमीमांसायां चासाभिरिति नेह प्रतन्यते ॥ ४२ ॥ 'यश्चार्थहरः स पिण्डदायी ' इत्यस्यापवादान्तरमाह । पितुर्निर्धनत्वेन स्वस्य निःस्पृहत्वेन वा यः पुत्रः पितृधनं न रुभते, सोऽपि पित्रे पिण्डं दद्यात् । अनेन पुत्रत्वमेव पिण्डदाने प्रयोजकम् , न धनप्रहणम् ; अन्येषां तु संबन्धसाम्येऽप्यपवादाभावे तदेक प्रयोजकमित्युक्तम् ॥ ४३ ॥

पुत्राक्तो नरकाचस्मात् पितरं त्रायते सुतः।
तस्मात् पुत्त्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ ४४ ॥
ऋणमस्मिन् संनयत्यमृतत्वं च गच्छति।
पिता पुत्रस्य जातस्य पद्येचेज्जीवतो मुखम् ॥ ४५ ॥
पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमद्गते।
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रश्नस्याप्तोति विष्ठपम् ॥ ४६ ॥
वैपौत्रदौहित्रयोलेकि विद्रोषो नोपपचते।
वैदौहित्रोऽपि स्वपुत्रं तं संतारयति पौत्रवत् ॥ ४७ ॥

## इति वश्रीविष्णुसमृतौ पश्चदशोऽध्यायः

पुत्रपदिनर्वचनव्याजेन तत्रोपपितमाह । मृतस्य प्रेतावस्थायां क्षुतृष्णाजनितदुःखानुभवः पुन्नामा नरकः । ततः पिण्डोदकदानादिना सुतो यस्मात् पितरं त्रायते, तस्मात् पुत्त्व इति स्वयमेव स्वयंभुवा वेदेन प्रोक्तः । अनेन पुत्रानुत्पादने पुन्नरकपाप्तिर्दिशिता । तेन पुत्रोत्पादनिवधिनित्यत्वं सिध्यति । तथाच श्रुतिः— " नापुत्रस्य स्रोकोऽस्ति " इति । नरकात् त्राणं च पिण्डदान।दिनैवेत्युक्तं स्मृत्यन्तरे—

" जीवतोर्वाक्यकरणान्मृताहे भूरिभोजनात्। गयायां पिण्डदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता॥"

इति ॥ ४४ ॥

तमेव वेदमुदाहरति । जातस्य पुत्रस्य जीवतो मुखं यदि पिता पश्येत्, तदा असिन् पुत्रे स्वीयं पित्र्यमृणं संनयति संक्रामयति । तावतैव स्वयं पितृऋणान्मुच्यत इति यावत् । यथाह विसष्ठः— " विज्ञायते हि त्रिभिर्ऋणेः ऋणवान् ब्राह्मणो जायत इति यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य इत्येष वा अनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचर्यवानिति " इति । मृतश्चामृतत्वं मोक्षं च गच्छति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अस्मै—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दौहित्रोऽपुत्रिणं यस्मात् संतारयति पुत्रवत्—ठ.

<sup>5</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे पुत्रविशेषमकरणं पञ्चदशम्— ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पुत्रदौहित्रथो;—ज, ठ.

<sup>🕯</sup> पुत्रवत्--ज, ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

प्रतिबन्धकीभृतऋणापगमात् मोक्षाधिकारी भवति; "प्रजाभिरम्ने अमृतत्वमस्यामित्यपि निगमो भवति " इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ ४५ ॥

वंशकरपुत्रोत्पत्तौ फलविशेषमाह । पुत्रेणेन्द्रादिलोकान् जयति । पौत्रेण तेषामेवानन्त्यं चिरस्थायिता-मञ्जुते प्राप्तोति । पुत्रस्य पौत्रेण स्वस्य प्रपौत्रेण ब्रध्नस्य सिवतुः विष्टपं लोकं प्राप्तेति । दायभागप्रकरणे एतस्याभिधानं पत्न्यादिसद्भावेऽपि पुत्रस्य, तदभावे पौत्रस्य, तस्याप्यभावे प्रपौत्रस्य च दायभाक्त्वमिति दर्शयितुम् । तच्चाग्रे स्पष्टीकरिष्यते ॥ ४६ ॥

पुत्रपौत्रपपौत्राभावे दौहित्रस्य तत्कार्यकारितामाह । पौत्रदौहित्रयोरिह लोके विशेषसत्त्वेऽपि परलोके विशेषो नास्ति ; तुल्योपकारजनकत्वात् । तमेव दर्शयति । यतः पौत्रवदेव दौहित्रोऽपि अपुत्रं मातामहं संतारयति नरकादुद्धरत्येव । अस्य च दायभागप्रकरणे पिण्डपस्तावेऽभिधानं पुत्रपौत्राद्यभावे दौहित्रस्य धनसंबन्धं पिण्डसंबन्धं च प्रतिपादयितुम् । तथाच स्मृत्यन्तरे—

" अपुत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धनमामुयुः । पूर्वेषां च स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका मताः ॥ "

इति । इदं च न पुत्रिकापुत्रविषयम् ; पुत्रिकापुत्रत्वेन पौत्रत्वव्यपदेशाविरोधात् । तस्मात् अपुत्रीकृतदुहितृसुत-स्यापि मातामहधनसंबन्धोऽस्तीत्यनेन बोध्यते । अत एव मनुः—

> " अक्कता वा कृता वापि यं विन्देत् सहशात् सुतम् । पौत्री मातामहस्तेन दद्यात् पिण्डं हरेद्धनम् ॥ "

इत्युमयदुहितृसुतस्य मातामहधनसंबन्धं दर्शयति । स च पत्नीदुहित्रभावे इति च वक्ष्यते ॥ ४७ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पञ्चदशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मतिपादयति—ट.

# षोडशोऽध्यायः

# समानवर्णासु ¹पुत्राः सवर्णा भवन्ति ॥ १ ॥ अनुलोमासु ²मातृसवर्णाः ॥ २ ॥

एवं मुख्यगौणसुतान् विभज्य गौणा रुक्षिताः। सांप्रतं षोडरोऽध्याये मुख्यसुतान् तदवान्तरमेदं च रुक्षयति। भर्त्रपेक्षया समानवर्णासु। इदमुपरुक्षणम् ; तेन प्रशस्तविवाहोढासु अक्षतयोनिषु अस-मानार्षगोत्रासु असिपण्डासु यवीयसीषु आतृमतीषु चेत्यिप द्रष्टव्यम्। तासु भर्त्रा जनिताः पुत्रा मातृपितृसमानवर्णा भवन्ति। यथाह बौधायनः—" एतानार्यस्य विवाहानाहुः। एतैः संस्कृताया-मुत्पन्नास्तज्जातीया भवन्ति, नान्ये" इति। एतान् ब्राह्मादींश्चतुरः। आर्यस्य त्रैविणिकस्य। आर्यप्रहणात् श्रद्धस्य विवाहान्तरोढायामपि जातस्य सवर्णत्वं भवति; न त्वनृद्धायाम्। मनुरपि—

" सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुस्रोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ "

इति । आनुलोम्यं यवीयस्त्वं कन्यायाः । न तु वर्णानुलोम्यम् ; तस्य जात्यन्तरापादकत्वात् । तेनावरात् ज्यायस्यामुत्पन्नस्य न वर्णतेति । सगोत्रादिषु तु चण्डाल्य्वमेव स्मर्यते—

> " आरूढपतितापत्यं बाह्मण्यां यश्च शूद्भजः । सगोत्रोढासुतश्चेव चण्डालास्रय ईरिताः ॥ "

इति । अातृमतीत्वं "आता लाजानावपित " इति लाजावापे आतुः कर्तृत्वेन तदभावे होमवैगुण्येन संस्कारानुत्पत्तेरावश्यकम् । न च आतृस्थानीयेन तत्सागुण्यम् ; तस्याप्यभावे वैगुण्यतादवस्थ्यात् । एतेन कानीनसहोढपौनर्भवगृढोत्पन्नकुण्डगोलकानामसवर्णत्वमुक्तं भवति ; ब्राह्मण्यादिजातेः शास्त्रिकसमधिगम्यत्वात् ; अन्यथा जातिविवेकशास्त्रानर्थवयप्रसङ्गात् । न चाभिन्यञ्जकिनस्त्रपणाय तत् ; तावताप्यलौकिकत्वसिद्धेः, वैगूपाहवनीयादिवत् । न च जन्यजनकभाव एवाभिन्यञ्जकः ; स च मातुः प्रत्यक्ष एवेति वाच्यम् ; तावनमात्रस्यातिप्रसक्तत्वेन जन्यजनकयोरि ब्राह्मण्यादिविशेषणाभ्युपगमात् । तज्ज्ञानं न मातुरिप प्रत्यक्षेण ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वे पुत्रा:—ज, झ, ठ.

² मातृवर्णाः—इ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नर्धक्यापातात्—ख, ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यूप omitted in ख, ग, छ,

<sup>5</sup> मानुष—ख,

नापि शब्देन; प्रत्यक्षाधीनत्वात् तस्येति तस्यापि प्रत्यक्षत्वासिद्धेः। एवं च स्त्रियाः स्वजातिः पुरुष-जातिर्ग यदि न प्रत्यक्षा, तदा कथमिव स्वपुत्रजातिः प्रत्यक्षा स्यात् ? तस्मात् शास्त्रजन्यानुभवमूळकानादि-स्मरणपरंपराप्रमाणिकेव ब्राह्मण्यादिजातिरिति साधु मन्यताम्। वस्तुतस्तु 'ब्राह्मण्यमळीकिकम् , ठौकिकार्थिकियासाधनत्वाभावात् , आहवनीयादिवत् ' इत्यनुमानादेवाळीकिकम् । तत्र यद्यपि गमन-भोजनादिकारित्वं ब्राह्मणस्याप्यस्ति, तथापि तत् न ब्राह्मण्यपुरस्कारेण, किंतु प्राणित्वादिनैवः ताद्रूप्येण त्वळौकिकिकियायामेव साधनत्वात् । यत्रापि 'ब्राह्मणाः शतं दण्ड्याः' इत्यादिदुष्टराजादेशादौ ब्राह्मण्यमेव दण्डप्रयोजकम् , तत्राप्यर्थपदेन तिन्ववृत्तिः ; तस्य बळवदिनिष्टानुबन्धीष्टार्थत्वात् । न च दण्डनमर्थवती कियाः दोषश्रवणात् । अनिष्टातिरिक्ता तु सर्वापिष्टकिया सामान्यविधिनार्थवत्येवेति न काप्यसिद्धिः । अत एव वसिष्ठः—"प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वर्ण्यं संस्कारविशेषात् " इत्युक्त्वा " ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदित्यपि निगमो भवति " इत्याह । एवं क्षत्रियत्वाद्युन्नयमित्यळं प्रपञ्चेन । विशेषस्तु मिताक्षरटीकायां प्रिमिताक्षरायाम् अस्मत्कृतायामवगनतव्यः ॥ १ ॥

सवर्णापदव्यावर्त्यमाह । ब्राह्मणादीनामनुस्रोमाः क्षत्रियादयः । तासु तेभ्यो जाताः म।तृसवर्णाः पुत्रा भवन्ति । मातृसवर्णत्वं तत्तद्वर्णधर्मप्राप्त्ये ; " ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव । क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्य एव । वैश्येन श्रद्धायां श्रद्ध एव " इति श्रङ्कस्मरणात् । न तु तत्तद्वर्णप्राप्त्ये ; जात्यन्तरस्मरणात् । यथाह योगीश्वरः—

" विप्रान्मूर्धाविसक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम् । अम्बष्टः राद्भ्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ वैश्याराद्भ्योस्तु राजन्यान्माहिष्योम्रो सुतौ स्मृतौ । वैश्यात् करणः राद्भयां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥ "

इति । गौतमस्तु अन्यथाह—" अनुलोमा अनन्तरैकान्तरद्वचन्तराष्टु जाताः सवर्णाम्बष्टोप्रनिषाददौष्यन्त-पारशवाः " इत्यादि । अस्यार्थः — ब्राह्मणस्यानन्तरा क्षत्रियाः , तस्यां तस्मात् सवर्णः । क्षत्रियस्य वैश्याः , तस्यां तस्मादम्बष्टः । वैश्यस्य शृद्धाः , तस्यां तस्मादुप्रः । ब्राह्मणस्यैकान्तरा वैश्याः , तस्यां तस्मात्त्रिषादः । क्षत्रियस्य शृद्धाः , तस्यां तस्मात् दौष्यन्तः । ब्राह्मणस्य द्वचन्तरा शृद्धाः , तस्यां पारशव इति । एताभ्यां योगिगौतम-वाक्याभ्यां ब्राह्मणादिभ्यः क्षत्रियादिषु जातानां संज्ञाविकल्पोऽभिहितः । स यथा—मूर्धावसिक्तसवर्णो, अम्बष्टनिषादभुज्यकण्ठाः, निषादपारशवौ, माहिष्याम्बष्टौ, उम्रदौष्यन्तयवनाः, करणोमौ चेति । अस्मादेव च वैरूप्यात् मूले संज्ञानभियानमिति न न्यूनता । अनुलोमानामपि पितृसवर्णत्वं कचिदाह योगीश्वरः—

" जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पश्चमेऽपि वा। व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥ "

इति । जातयः मूर्धाविसक्ताद्याः । तासामुक्तर्षः ब्राह्मणत्वादिवर्णप्राप्तिः ; स सप्तमे ; अपिशब्दात् षष्ठे पञ्चमे वा युगे स्त्रीपुंसयोर्द्वन्द्वे भवित । यथा—ब्राह्मणेनोढायां शृद्धायामुत्पादिता निषादी । सा ब्राह्मणेनोढा कन्यां जनयित । सापि ब्राह्मणेनोढा कन्यान्तरम् । इत्येवं सप्तमी शुद्धमष्टमं ब्राह्मणं जनयित । एवमन्वष्ठी षष्ठी सप्तमम् । एवं मूर्धाविसक्ता पञ्चमी षष्ठम् । एवमन्यत्र ज्ञेयम् । तथा शृद्धवृत्त्या जीवन् ब्राह्मणो यं जनयित, सोऽपि तया वृत्त्या जीवन् अन्यम् , इत्येवं सप्तमे द्वन्द्वे जातोऽष्टमः शृद्ध एव भवित । एवं वैश्यवृत्त्या षष्ठे द्वन्द्वे सप्तमो वैश्यः । एवं क्षत्रियवृत्त्या पञ्चमे द्वन्द्वे षष्ठः क्षत्रिय इति । तथा मूर्धाविसक्तः क्षत्रियायां पुत्रं जनयित ; सोऽपि क्षत्रियायां पुत्रान्तरम् ; इत्येवं पञ्चमे द्वन्द्वे षष्ठः क्षत्रिय एव । एवम् अन्वष्ठो वैश्यामृद्धा षष्ठे द्वन्द्वे सप्तमं वैश्यम् । एवं निषादः शृद्धामृद्धा सप्तमे द्वन्द्वे अष्टमं शृद्धमेनेत्यिप ज्ञेयम् , "वर्णान्तरगमनमुक्तर्षापकर्षाभ्यां सप्तमेन पञ्चमेनाचार्याः" इति गौतमस्मरणात् ॥ २ ॥

प्रतिलोमास्वार्यविगर्हिताः ॥ ३ ॥ तत्र वैश्यापुत्रः शुद्धे-णायोगवः ॥ ४ ॥ पुल्कसमागधौ क्षत्रियापुत्रौ वैश्यशुद्धाभ्याम् ॥ ५ ॥ चण्डालवैदेहकसूताश्च ब्राह्मणीपुत्राः शुद्धविद्क्षत्रियैः ॥ ६ ॥ थंसकरसंकराश्चासंख्येयाः ॥ ७ ॥

तस्यैव व्यावर्त्यान्तरमाह । राद्रादीनां प्रतिलोमा वैश्यादयः । तासु तेभ्यो जाता आर्यविगर्हिताः त्रैवर्णिकबाह्याः राद्रसधर्माण इत्यर्थः । अनेनानुलोमजानां द्विजधर्मत्वमुक्तम् । यथाह **मनुः**—

> " <sup>3</sup>सजातिजानन्तरजाः षट् सुता द्विजधर्मिणः । शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ "

इति । अपध्वंसो व्यभिचारः । तेन कानीनादीनां शृद्धसधर्मः वमेव । गौतमस्तु शृद्धायामनुलोमजस्याप्यधर्म-त्वमाह— " प्रतिलोमातु धर्महीनः शृद्धायां च " इति । प्रतिलोमजेष्वपि विशेषं स एवाह— " असमानायां तु शृद्धात् पतितवृत्तिः " इति । असमाना वैश्यादिः ; तस्यां शृद्धोत्पन्नः आयोगवादिः पतितवत् भवति । एतेन वैश्यादुत्पन्नस्य प्रतिलोमजस्य न पतितवृत्तिः ; अपि तु शृद्धसधर्मत्वमिति ॥ ३ ॥

तानेव संज्ञापूर्वकं लक्षयित । तत्र षण्णां प्रतिलोमजानां मध्ये शृद्धेण वैश्यायामुत्पन्नः पुत्र आयोगव-संज्ञो भवति <sup>4</sup>वैदेहक इति वा ॥ ४ ॥

क्षत्रियायां वैक्यादुत्पन्नः पुरुकसः मागव इति वा धीवर इति वा । शृद्धादुत्पन्नो ⁵मागधः वैदेहक इति वा पुल्कस इति क्षत्तेति वा ॥ ५ ॥

¹ ऊढायां omitted in ख, छ. ² संकरिण:—क; संकरिणाम्—ठ. ⁴ वैदेहक इति वा omitted in ग.

असजातिजात्यन्तरजाः—ग.वैदेहकः मागधः—ख, ग.

ब्राह्मण्यां शूद्रादुत्पन्नश्चण्डालः । वैश्यादुत्पन्नो वैदेहकः क्षत्तेति वा मागध इति वा । क्षत्रियादुत्पन्नः स्त इति । यथाह गौतमः—" प्रतिलोमाः सूतमागधायोगवक्षत्तृवैदेहकचण्डालाः " इति । अस्यार्थः— "अनन्तरैकान्तरद्वयन्तरास्त जाताः " इत्यनुवर्तते । तेन क्षत्रियस्यानन्तरा ब्राह्मणी ; तस्यां तस्मात् सूतः । वैश्यस्यैकान्तरा विश्यस्य क्षत्रिया ; तस्यां तस्मादायोगवः । वैश्यस्यैकान्तरा ब्राह्मणी ; तस्यां तस्मात् क्षत्ता । शूद्रस्य क्षत्रिया ; तस्यां तस्मात् वैदेहकः । शूद्रस्य द्वयन्तरा ब्राह्मणी ; तस्यां तस्मात् चण्डाल इति । मतान्तरेण स एव सवर्णानुलोमजप्रतिलोमजानां संज्ञान्तरमाह——" ब्राह्मण्य-जीजनत् पुत्रान् वर्णभ्य आनुपूर्व्या ब्राह्मणस्तमागधचण्डालान् । तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धावसिक्तक्षत्रियधीवर-पुक्कसान् । तेभ्य एव वैश्या मृर्धावसिक्तक्षत्रियधीवर-पुक्कसान् । तेभ्य एव वैश्या मृर्धावसिक्तक्षत्रियधीवर-प्रक्रिसान् । तेभ्य एव वैश्या मृर्धावसिक्तक्षत्रियम् । योगीश्वरोऽपि—

" ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् स्तो वैश्याद्वेदेहकस्तथा । राद्भाज्ञातस्तु चण्डारुः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्रात् क्षतारमेव च । राद्भादायोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ "

इति ॥ ६ ॥

वर्णसंकर्वत् संकीर्णसंकरा अप्यभ्युपेयाः । तदनिभिधाने निमित्तमाह । संकरेषु अनुलोमजेषु भितिलोमजेषु च वर्णेभ्यः पुनरानुलोम्येन प्रातिलोम्येन च जाताः, ते संकरसंकराः । तथा संकराणा-मनुलोम्येन प्रातिलोम्येन च परस्परं ये संकराः, ते असंख्येयाः; अनन्तत्वात् । यथाह मनुः—

" ब्राह्मणादुम्रकन्यायामावृतो नाम जायते । आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिम्वणः ॥ जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुल्कसः । शुद्धाज्ञातो निषाद्यां तु स वै <sup>2</sup>कवटकः स्मृतः ॥ क्षतुर्जातस्तथोमायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वैदेहकेन त्वम्बष्ठ्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ "

इत्यादि । तेषामप्यानुलोम्यप्रातिलोम्याभ्यामुत्पत्तौ उत्कर्षापकर्षौ ज्ञेयौ ; " पूर्ववचाधरोत्तरम् " इति योगि-स्मरणात् ॥ ७ ॥

<sup>1</sup> अभिषेया:—ग, छ.

रङ्गावतरणमायोगवानाम् ॥ ८ ॥ व्याघता पुल्कसानाम् ॥ ९ ॥ स्तुतिकिया मागधानाम् ॥ १० ॥ वध्यघातित्वं चण्डाला-नाम् ॥ ११ ॥ स्त्रीरक्षा तज्जीवनं च वैदेहकानाम् ॥१२॥ अश्वसारध्यं सूतानाम् ॥ १३ ॥

प्रतिलोमजानां वृत्तीराह । रङ्गावतरणं मल्लविद्या, नृत्यशिक्षा च । सा आयोगवानां वृत्तिः । "त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च " इति मनुः । त्वष्टिः काष्ठादितक्षणम् ॥ ८ ॥

व्याधता आरण्यपशुहिंसनम् । पुल्कसानामिति तत्समानधर्माणामन्येषामप्रुपळक्षणम् । यथाह मनुः---

" मेदान्ध्रचञ्चुमदूनामारण्यपशुहिंसनम् । क्षत्रुप्रपुल्कसानां च बिलैकोवधबन्धनम् ॥ "

इति । निषादाद्वैदेद्यां कारावरश्चर्मकारिवदोषः । कारावरायां वैदेहान्मेदः । निषाद्यामन्धः । ब्राह्मणात् वैदेद्यां जातः चञ्चुः । बन्दिस्त्रियां जातो <sup>2</sup>मद्गुः । क्षत्रियेण शृद्धायां जातो वन्दीति **बोधायनोक्तं** वेदितव्यम् ॥ ९ ॥

स्तुतिकिया सदसद्गुणकीर्तनं मागधानां वृत्तिः। " मागधानां विणक्पथः " इति मनुः । विणक्पथो वाणिज्यम् ॥ १०॥

वध्यानां चौरादीनां घातनं चण्डालानां वृत्तिः । बहुवचनात् श्वपचानां च । यथाह **मनुः**—
" चण्डालश्वपचनां च " इत्युपकम्य,

" अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः । वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्धीयुः शय्यां चाभरणानि च ॥"

इति ॥ ११ ॥

स्त्रीणां नर्तक्यादीनां रक्षा पोषणादि । तज्जीवनं तदुपार्जितद्रव्यजीवनं च वैदेहकानां वृत्तिः । अन्तःपुररक्षेत्यन्ये ॥ १२ ॥

अश्वानां दमनयोजनादिशालिहोत्रज्ञानं रथसारथ्यं च सूतानां वृत्तिः ॥ १३ ॥

चण्डालानां बहिर्ग्रामनिवसनं मृतचैलघारणमिति विशेषः ॥ १४ ॥ सर्वेषां च समानजातिभिर्विवाहः ॥ १५ ॥ स्विपतृ-वित्तानुहरणं च ॥ १६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तजातजीवनं--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> धावनमिति—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मण्डुः—ग.

<sup>4</sup> समानजातिभिश्च-क.

चण्डालेषु विशेषमाह । बहुवचनात् श्वपचादीनां ग्रहणम् । तेषां ग्रामात् बहिर्निवासः । शववस्त्राणां धारणमिति प्रतिलोमजानां मध्ये चण्डालादीनां विशेषः । विशेषग्रहणात् भिन्नभाण्डभोजनादयोऽन्ये धर्मा अभ्यनुज्ञायन्ते । यथाह मनुः—

" चण्डारुश्वपचानां तु बहिर्मामात् प्रतिश्रयः । कारावरो निषादातु चर्मकारः प्रजायते ॥ वैदेहकादन्ध्रमेदौ बहिर्मामप्रतिश्रयौ । चण्डारुत् पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ॥ आहिण्डको निषादेन वैदेह्यामेव जायते । चण्डारुन तु सोपाको मूरुव्यसनवृत्तिमान् ॥ पुरुकस्यां जायते पापः सदा सुजनवर्जितः । निषादस्त्री च चण्डारुत् पुत्रमन्त्यावसायिनम् ॥ स्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम् । अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ वासांसि मृतचैरुति भिन्नभाण्डेषु भोजनम् । काण्णीयसमस्रंकारः परित्रज्या च नित्यशः ॥ रात्रौ न विचरेयुश्च मामेषु नगरेषु च । दिवा चरेयुः कार्यार्थं विह्निता राजशासनैः ॥ "

इति । अपपात्राः; संस्कृतमि एषां पात्रमन्यैर्न प्रयोज्यम् । परिव्रज्या अटनं सर्वेषां प्रायो विशेषः । राजशासनं राजादिष्टं चिह्नं कर्णो कपर्दिकादिबन्धनंम् ॥ १४ ॥

तद्धर्मानाह । आयोगवादीनां षण्णामि तत्समानधर्माणामन्येषां च स्वस्वसमानजातिधर्मैः सह विवाहादिव्यवहारः ; नोत्तमैः । यथाह मनुः—

> " नैतैः समयमन्विच्छेत् पुरुषो धर्ममाचरन् । व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ "

इति ॥ १५ ॥

'मितिस्रोमासु स्त्रीषु चोत्पन्नाश्चामागिनः' इत्यस्यापवादमाह । सर्वेषामिप मितिस्रोमजानां स्वस्व-पितृद्रव्यांशमागित्वमितः । पितृपदेनैव सिद्धौ स्वपदं स्वसमानजातिधर्मं पितरमाह ; न विजातिधर्मम् । तेन साक्षात् वर्णजानां मितस्रोमजानां न वर्णवित्तानुहरणमिति सिध्यति ॥ १६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विशेष: omitted in ख.

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः । प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ १७ ॥ ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः । स्त्रीवालायवपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ १८ ॥

### इति <sup>2</sup>श्रीविष्णुसमृतौ षोडशोऽध्यायः

यदुक्तं 'प्रतिलोमास्वार्यविगर्हिताः ' इति तत्र विगर्हार्थं ज्ञानोपायमाह । या एता वर्णानां संकरे आयोगवादयो जातयः मातापितृभ्यां प्रदर्शिताः, ताः प्रच्छन्नाः गूढोत्पन्नाः, प्रकाशाः प्रकटोत्पन्ना वा स्वस्वकर्मभिरेव वेदितव्याः ; शुक्रशोणितानुपातिनो जातिधर्मस्य बळवत्त्वात् । यथाह **मनुः**—

" वर्णापेतमविज्ञातं नरं कल्लषयोनिजम् । पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां विमुश्चति ॥ ''

इति ॥ १७ ॥

तेषामदृष्टसाधनं धर्ममाह । गोब्राह्मणस्त्रीबालानामन्यतमस्यापि त्राणार्थम् अनुपस्कृतः दृष्टप्रयो-जनानपेक्षः प्राणत्यागः बाह्यानां सिद्धिकारणं स्वर्गापवर्गहेतुः; न त्वन्यत्, विना सामान्यधर्मात् । यथाह योगीश्वरः—

> " अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनित्रहः । दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ "

इति ॥ १८ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मज<sup>4</sup>श्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षोडशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्त्रीबालानां विपत्ती वा—कः स्त्रीबालाभ्यवपत्ती च—ज.

<sup>2</sup> वैष्णवे षोडशोऽध्याय:---क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे संकरधर्मप्रकरणं षोडशम्-- ज, ठ.

<sup>3</sup> श्रीमहाराज to पण्डितकृती omitted in ख्र, ग,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> श्री omitted in ग.

#### सप्तद्शोऽध्यायः

# पिता चेत् पुत्रान् विभजेत् तस्य स्वेच्छा <sup>1</sup>स्वयमुपार्जितेऽधें ॥ १॥

एवमध्यायद्वयेन मुख्यगौणस्रुतान् विभज्य लक्षयित्वा, सांप्रतं तेषां विभागं वक्तुं सप्तदर्शन भक्तमते । तत्र साधारणस्य धनस्य विशेषेण भजनं विभागः । साधारणं चानेकस्वामिकम् । स्वत्वं च लेकिकमि पुत्रादीनां जन्मनेव ; " उत्पत्त्येवार्थे स्वामित्वाल्लभेतेत्याचार्याः " इति गौतमीयात् । पत्नीस्नुषादीनां तु पाणिग्रहणेन ; " पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मस्र, तथा द्रव्यपरिग्रहेषु च " इत्याप-स्तम्बीयात् । आतृपुत्रादीनां तु स्वामिसंबन्धेन ; " अनन्तरः सिपण्डाद्यस्य तस्य धनं भवेत् " इति लिङ्गात् । तदिप द्विविधम् सिप्तिबन्धम्, अप्रतिबन्धं च । तत्राद्यं पत्नीदिहित्रादीनाम् ; पुत्रेण प्रतिबन्धात् । अन्तयं पुत्रादीनाम् ; कचित् पुत्रेच्छ्यापि विभागात् । विशेषश्चासाधारण्यम् ; तेन भजनं ज्ञानमिच्छा वा । तच्च विद्यमाने पित्रादिधने ' इदं तव, इदं मम ' इत्याकारकम् । अर्किचनतायां तु 'त्या अद्यारम्य यदर्थार्जनं तत् तवैव । मया यदर्थार्जनं तन्ममैव ' इति । एवं चासंनिहितेऽपि धने ज्ञानादिविशेषो विभागः सिध्यति । द्रव्यपृथक्करणस्य तत्त्वे, तत् संनिहिते धने । अर्किचनतायां च विभागोऽसिद्धः ।

तदस्मिन् विभागे कर्तृकालप्रकारमाह । पितेति कर्तृनिर्देशः । स च पुत्रपौत्राद्युपलक्षणम् । तच यथाप्रदेशं वक्ष्यते । चेदिति इच्छारूपकालनिर्देशः । स चान्येषामप्युपलक्षणम् । यथाह गौतमः— " ऊर्ध्वै पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन् निवृत्ते रजिस मातुर्जीवित वेच्छिति " इति । नारदोऽपि—

> "मातुर्निवृत्ते रजसि प्रचासु भगिनीषु च । निवृत्ते वापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे ॥"

इति । नैमित्तिककालमाह शृह्धः — "अकामे पितरि रिक्थविभागो वृद्धे विपरीतचेतसि दीर्घरोगिणि च " इति । रोगः कोषादेरुपलक्षणम् । यथाह नारदः —

> " व्याधितः कुपितश्चेव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्त्रकारी च न विमागे पिता प्रमुः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वयमुपात्ते—क, झ, ठ.

इति । अन्यथाशास्त्रकारी विधिनिषेधातिक्रमकारी । उक्तनिमित्ताभावे न पुत्रेच्छया विभागः । यथाह देव लः

" पितर्युपरते पुत्रा विभजेरन् पितुर्धनम् । अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोषे पितरि स्थिते ॥ "

इति । मनुरि — "अनीशास्ते हि जीवतोः" इति । साहित्यमिवविक्षितम् ; "अस्वतन्त्राः पितृमन्तो मातर्यप्येवम् " इति शङ्क स्मरणात् । मातरि जीवन्त्यां यदस्वातन्त्र्यं तत् मातृधन एव ; न पितृधने । अन्यथा "पितुरूर्ध्व विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्" इत्यादि विरुध्येत । एवं विभागकर्तृकाल्योरनेक-त्वेऽपि यदा पितेव पुत्रान् विभजेत् , तदा तस्य स्वार्जितार्थविभागे स्वेच्छेव नियामिका । अयमर्थः — यदि पिता कस्यचित् पुत्रस्य गुणवत्तया बहुकुटुम्बितया अशक्ततया वा किंचिद्धिकं दित्सित, तदा स्वेच्छया दद्यात् । न पुत्रान्तरसंमत्यपेक्षा तत्र स्वार्जितार्थस्य । कारणं विना तु न दद्यात् ;

" जीवद्धिभागे तु पिता नैकं पुत्रं विशेषयेत् । निर्भागयेत्र चैवैकमकस्मात् कारणं विना ॥ "

इति कात्यायनीयात् । स्वोपार्जितं पैतामहस्यापि नष्टोद्धृतस्योपरुक्षणम् । यथाह बृहस्पतिः—

" पैतामहं हतं पित्रा स्वराक्त्या यदुपार्जितम् । विद्याशौर्यादिना प्राप्तं तत्र स्वाम्यं पितुः स्मृतम् । प्रदानं स्वेच्छया कुर्याद्भागं चैव ततो धनात् ॥"

इति । अत्रोभयत्रापि "अनाश्रित्य पितृद्रस्यं श्रमेण यदुपार्जयेत् " इति दोष इति वक्ष्यते । अत एव तादृग्विधविभागापालने पुत्रा दण्ड्या इत्याह् स एव—

> " समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकल्पिताः । तथैव तैः पालनीया विनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ "

इति । न चोद्धारवैषम्याभिप्रायमेतत् , तस्यैव <sup>1</sup>शास्त्रीयत्वेन धर्म्यतया अलङ्कनीयत्वोचित्यादिति वाच्यम् ; स्वार्जिते पितुरैच्छिकवैषम्यस्यापि शास्त्रीयत्वेन धर्म्यत्वात् । अत एव नारदः—

> " पितैव वा स्वयं पुत्रान् विभजेद्वयसि स्थितः । ज्येष्ठं श्रेष्ठविभागेन यथा वास्य मतिर्भत् ॥ "

इति शास्त्रीयोद्धारविभागात् ऐच्छिकं विषमविभागं पृथगेवाह । तस्यैव चारुङ्घनीयतामप्याह स एवाह---

" पित्रैव तु विभक्ता ये समन्यूनाधिकैर्धनैः । तेषां स एव धर्म्यः स्यात् सर्वस्य हि पिता प्रभुः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पालनीयत्वेन—ग, छ.

इति ; पितामहाद्यार्जिते पितुः प्रभुत्वाभावात् । ननु "जीवन् पुत्रेभ्यो दायं विभजेत् समम्" इति आपस्तम्वेन समविभागाभिधानात् कथमयमैच्छिको विभागः प्रतिपाद्यत इति चेत् ; सत्यम् ; तस्य सामान्यरूपत्वेन स्वार्जितातिरिक्तपैतामहसहोत्थानार्जितधनविषयत्वेनापि संभवात् ; यद्वा तस्योद्धारविभागनिषेधकत्वेनैच्छिकविभागनिषेधकत्वाभावात् । तथाहि—आपस्तभ्वेनैव सममिति स्वमतमुक्तम् । " उयेष्ठो दायाद इत्येके । देशविरोषे सुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य । रथः पितुः परिभाण्डं च गृहे । अलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके " इत्येकीयमतेनैवोद्धारविभागमुक्त्वा " तच्छास्त्रीविषद्धम् " इति स एव निराकृतः । यदि " मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदित्यविरोषेण श्रूयते " इति समविभागसाधकं विषमविभागबाधकं चोक्तम् , तदिप " नित्यानुवादमविधिमाहुन्यायविदः " इत्यनेन निराकृतं तेनैव । एतेन कात्यायनीयमिष पूर्वार्धं व्याख्यातम् । उत्तरार्धं तु इच्छाया निरङ्कुशतानिराकरणाय; " यो वै भागिनं भागान्नुदते चयते वैनं स यदि वैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रम् " इति श्रुतेरिति सर्वमनवद्यम् । एतेन

" विभागं चेत् पिता कुर्यादिच्छया विभजेत् सुतान्।" " न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः।"

इति याज्ञवल्कीयमिष वचनद्वयं व्याख्यातम् । यतु " इच्छया विभजेत् स्रुतान् " इत्यत्र मिताक्षरायाम् इच्छायाः विभजेत् स्तान् त्रेण विभागप्रकारिनिमित्तत्वमपह्नुत्य उद्धारिवभागसमिवभागविषयत्वमेव नियमितं, तत् विष्णु- वृहस्पितकात्यायननारदादिभित्तत्र तत्र स्वतन्त्रैच्छिकविभागप्रतिपादनेन विरोधात् चिन्त्यम् । स्वार्जित इत्यनेन पितामहार्जिते पित्रार्जिते वा न विषमो विभाग इत्युक्तम् ;

" द्रव्ये पितामहोपात्ते जङ्गमे स्थावरेऽपि वा । सममंशित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ "

## इति बृहस्पतिसारणात् ;

" आतॄणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत् सह । न तत्र विषमं भागं पिता दद्यात् कथंचन ॥ "

इति मनुस्मरणात् । उत्थानं धनार्जनम् । सह ; पित्रेति वक्तव्यम् ; अन्यथा केवलपुत्रार्जिते पुत्रेच्छयेव विभागात् पितेत्यसंगतं स्यात् । स्वेच्छयेत्यनेनोद्धारिवभागे वैषम्यं नेत्युक्तम् ; तस्य शास्त्रीयत्वेनैच्छिकत्वा-भावात् । स्वपदेन च पुत्रेच्छया वैषम्यं निरस्तम् ; "अनीशास्ते हि जीवतोः " इति स्मरणात् ; "पितिर जीवित पुत्राणामर्थदानविसर्गाक्षेपेषु न स्वातन्त्र्यम् " इति हारीतस्मरणात् । अर्थो धर्मोपलक्षणम् ; " अनही एव पुत्रा अर्थधर्मयोरस्वातन्त्र्यात् " इति शङ्खस्मरणात् । दानमदृष्टार्थम् । विसर्गो वन्दिभ्यो दानम् । आक्षेषो चूतादिना नाशनम् । अनिच्छायां त्वर्थत एव वैषम्यं निरस्तम् । पितेत्यनेन पुत्रैः पित्रार्जितस्यापि

¹ इच्छया—ग,

तदूर्वं विभागो न विषम इत्युक्तम् ; "विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वमृवथमृणं समम् " इति योगिस्मरणात् । चेदित्यनेन व्याध्यादिमस्ते पितरि जीवत्यपि पित्रार्जितस्य पुत्रैर्विभागो न विषम इत्युक्तम् ; विशेषाश्रवणात् " समं स्यादश्रुतत्वात् " इति न्यायात् ;

> " व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥ "

इति स्मरणाच । व्याध्यादेः पितृस्वातन्त्र्यनिराकर्तृत्वेनैच्छिकवैषम्यनिराकर्तृत्वसिद्धिः । पुत्रानित्यनेन मृतपितृकपौत्रविभागे न वैषग्यमित्युक्तम् ; " पितृतो भागकल्पना " इत्यविशेषस्मरणात् ; " अविभक्ते सुते प्रते तत्सुतं रिक्थभागिनम् । कुर्वीत " इति कात्यायनीयविशेषस्मरणाच ।

पुत्रविभागेऽपि विशेषमाह योगीश्वरः—"शक्तस्यानीहमानस्य किंचिह्त्वा पृथक्किया" इति । विशेषश्रवणं न केवळं पुत्रविभाग एव, किंतु स्वविभागेऽपि । यथाहतुः श्रङ्खिलिखतौ—"स्वल्पेन वा संविभज्य भूयिष्ठमादाय वसेत्" इति । भूयिष्ठतायाश्च नियममाह वृहस्पितः—"जीवद्विभागे तु पिता गृह्खीतांशद्वयं स्वयम्" इति । श्रृत्रश्च वित्तं च पुत्रवित्ते ; तयोरर्जनात् । पुत्रश्चौरस एव ; "स यद्येकपुत्रः स्यात् द्वौ भागावात्मनः कुर्यात् " इति । पुत्रश्च वित्तं च पुत्रवित्ते ; तयोर्प्जनात् । पुत्रश्चौरस एव ; "स यद्येकपुत्रः स्यात् द्वौ भागावात्मनः कुर्यात् " इति शङ्खिलिखितस्मरणात् । एकः मुख्यः पुत्रो यस्येति औरसपुत्रवानित्यर्थः ; "एके मुख्यान्यकेवलाः " इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । इयं च द्व्यंशकल्पना औरसपुत्राणामेव विभागे । अन्यविभागे तु ततोऽप्यिभिकेन स्वांशकल्पना ; तेषां चतुरादिभागभागित्वस्योक्तत्वात् । विशेषान्तरम-प्याहतुः शङ्खिलिखितौ—" यद्युपदस्येत् पुनस्तेभ्योऽपि गृह्धीयात् क्षीणांश्च विभ्यात् " इति । उपदस्येत् ; भक्ष्यामावेन क्विश्येत् ; तदा तेभ्यः पुत्रेभ्यो जीवनं गृह्धीयात् । क्षीणांश्च पुत्रान् पिता विभ्यादित्यर्थः । मातुस्तु वक्ष्यिति । आतृविभागे अर्जकस्यापि द्वयंशत्वमाह विस्तृः—" येन चैषां स्वयमुपार्जितं स्यात् स द्वयंशमेव लमेत " इति । अर्थे इति सामान्योपादानेऽपि जङ्गमस्यैवैच्छिको विभागः ; न स्थावरस्य ;

" पितृप्रसादाद् भुज्यन्ते वस्त्राण्याभरणानि च । स्थावरं तु न भुज्येत प्रसादे सति पैतृके ॥ "

इति <sup>3</sup>दक्षस्मरणात् ; ऐच्छिकविभागस्यापि प्रसादहेतुकत्वात् । न चेदं पैतामहस्थावरविषयम् ;

" स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमार्जितम् । असंभूय सुतान् सर्वान् न दानं न च विक्रयः ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इच्छा च—ग, छ.

² अंशद्वय to तयोरर्जनात् omitted in ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> नारद—छ.

इति स्मरणात् । अस्यापवादमाहतुः शङ्किलिति — "गृहं यवीयसोऽन्यत्र पितुरवस्थानात् " इति । विसिष्ठोऽपि — " अजावयो गृहं च किनिष्ठस्य " इति । यद्येकमेव गृहं विभागायोग्यं च, तदा किनिष्ठाय तत् देयमित्यर्थः, परं तु पित्रवस्थितिगृहं विना । तत्तु ज्येष्ठस्यैवेति । यथाह हारीतः — " ज्येष्ठाय दद्युदेवता गृहं च । इतरे निष्क्रम्य कुर्युः " इति । देवताः पितृपूज्यविष्ण्वादिप्रतिमाः । गृहं पैतृकम् । निष्क्रम्य कुर्युः त्या इति । देवताः पितृपूज्यविष्ण्वादिप्रतिमाः । गृहं पैतृकम् । निष्क्रम्य कुर्युरिति ; आत्मवासार्थं गृहान्तराणि कुर्युरित्यर्थः । विभागाहें तु गृहे विशेषमाह स एव — " एकिसिन्नेथ वा दक्षिणं ज्येष्ठायानुपूर्व्यमितरेषाम् " इति । दक्षिणं दक्षिणांशम् । इतरेषामानुपूर्व्यम् ; उदक्संस्थतादि-भागक्रम इत्यर्थः । दक्षिणं श्रेष्ठमिति करुपतरुः । अनेन बहुषु गृहेषु पैतृकं ज्येष्ठस्यैवेत्यर्थ-सिद्धमित्यरुं बहुना ॥ १ ॥

### पैतामहे त्वर्थे पितृपुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वम् ॥ २॥

अथ पैतामहद्रव्यविभागमाह । पितामहेनार्जितः पैतामहः । तस्मिन्नेथं स्थावरे जङ्गमे वा पितृपुत्रयो-स्तुल्यं स्वामित्वम् । यथाह योगीश्वरः—

> " भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ "

इति । निबन्धो नाम 'एकस्य मासस्यैतिह्नमारभ्य इयदन्नादि अस्मै देयम्' इति राजदत्तो वृत्तिविशेषः । पैतामह इत्यनेन प्रपितामहादिकमागतेऽपि तुल्यस्वाम्येन समांशित्वमनिच्छत्यपि पितरि पुत्रेच्छया विभाग-श्चोच्यते । यथाह व्यासः—

> " क्रमागते गृहक्षेत्रे पितृपौत्राः समांशिनः । पैतृके न विभागार्हाः सुताः पितुरनिच्छतः ॥ "

इति । कमोऽत्र प्रपितामहपितामहपितॄणां विवक्षितः ; प्रपौत्रपर्यन्तं दायसंबन्धश्रवणात् । यथाह देवलः—

" अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यादा चतुर्थादिति स्थितिः ॥ तावत् कुल्याः सपिण्डाः स्युः पिण्डभेदस्ततः परम् । समिमच्छन्ति पिण्डानां दायार्थस्वविभाजनम् ॥ विधिरेष सवर्णानां बहूनां समुदाहृतः । एक एव सवर्णस्य दायोऽत्र न विभज्यते ॥" इति । अयमर्थः — अविभक्तानां विभक्तानां वा सह वसतां कुल्यानां यो दायविभागः प्रथमं भूयो वा, स आ चतुर्थात् चतुर्थपुरुषमभिव्याप्य स्यादिति स्थितिः मर्यादा । तत्र हेतुमाह — तावदिति । तावत् चतुर्थपुरुषपर्यन्तमेव कुल्याः सपिण्डाः समानपिण्डाः एकपिण्डदानिकयान्वयिनो भवन्ति ; त्रयाणां संप्रदानत्वात् चतुर्थस्य च दातृत्वात् । तद्वचितरेकमाह — ततः ; चतुर्थात् परं पञ्चमस्य पिण्डभेदः पिण्डदानिकयानन्वयः । तेन न दायभागित्विमत्यर्थः । तिन्यममाह । पिण्डानां पिण्डसंबन्धानां सममन्वयव्यतिरेकिनियतं दायवि-भजनिमिति । अयमपि विधिः सवर्णानामौरसानां सवर्णानां कानीनादीनां चेति । अयमिसंधिः — येपामेकपिण्डदानिकयान्वयः, तेषामेव दायसंबन्ध इति । मनुरिप —

" त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डं प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ अनन्तरः संपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् । अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव च ॥ "

इति । चतुर्णां सिपण्डत्वात् स्वाम्यभावे तदीयं दायं पुत्रपौत्रप्रपौत्राः पूर्वपूर्वाभावे गृह्णीयुः, न पश्चमः । स्वसंतानस्याभावे स्विपतृपितामहपितामहसंतानो गृह्णीयात् पूर्वपूर्वाभावे । सिपण्डाभावे तु सकुल्यो वृद्धप्रपितामहसंतिः गृह्णीयादित्यर्थः ।

यदुक्तं पञ्चमो न दायभागिति, तदपि जङ्गमविषयमेव। स्थावरं तु पञ्चमादिरपि रुभत एव। यथाह बृहस्पति:—

> " तृतीयः पञ्चमश्चैव सप्तमो वापि यो भवेत् । जन्मनामपरिज्ञाने रुभतेंऽशं क्रमागतम् ॥ यं परंपरया मौलाः सामन्ताः स्वामिनं विदुः । तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोत्रजैर्मही ॥ "

इति । चकारेण वाशब्देन च चतुर्थषष्ठयोर्महणम् । महीति स्थावरमात्रोपलञ्जणम् । पैतामहेऽपि पित्रा नष्टोद्धते न <sup>1</sup>पितृपुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वं, किंतु पितुरेवेति वक्ष्यति । जीवति तु पितामहे पितृपुत्रयोरुभयोरप्य-स्वातन्त्र्यमित्युक्तमेव । पितामहस्यापि मणिमुक्तादिषु स्वातन्त्र्येऽपि स्थावरे पुत्रपौत्रयोः <sup>2</sup>पारतन्त्र्यमेव,

> " मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अस्वातम्ब्यमेव—ग, छ.

इति स्मरणात् । पैतामहेऽर्थे तुल्यस्वामित्वप्रतिपादनेन च समांशित्वमुक्तं भवति । अन्यथा तुल्यस्वामित्वेन दानविक्रयादिनिषेध एव सिध्येत् , न समांशित्वम् । अत एव बृहस्पतिः—

" द्रव्ये पितामहोपात्ते जङ्गमे स्थावरेऽपि च । सममंशित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥ "

इति॥२॥

#### पितृविभक्ता विभागानन्तरोत्पन्नस्य भागं दद्यः॥३॥

अथ विभागानन्तरोत्पन्नस्य विभागमाह । ये पित्रा समैर्विषमैर्वा अंशैर्विभक्ताः, तेऽपि भागकाले मातुरस्पष्टगर्भतया विभागानन्तरोत्पन्नस्य भ्रातुः स्वस्वेभ्योंऽरोभ्यः आयन्ययविशोधितेभ्यः स्वांशानुरूपं किंचित् किंचिदुङ्कृत्य स्वसमीकृतं भागं दद्यः। यथाह योगीश्वरः—" दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात्" इति । दृश्यात् भ्रातृविभागं कल्पयेयुरित्यर्थः। इदमपि पितृसंस्रष्टभ्रातृधनाभावे। तत्सत्त्वे तु तत एवांश-कल्पनास्येति । यथाह मनुः—

" ऊर्ध्व विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव धनं हरेत् । संस्रष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तै: सह ॥ "

इति । पित्र्यमेवेत्येवकारेण विभक्तपुत्रांशात् न्यूनत्वे अधिकत्वे वा विभक्तजस्तदेव लभते । तत्पूर्वजा अधिकं न गृह्णीयुः, न्यूनं वा न पूर्येयुः; "अनीशाः पूर्वजाः पित्र्ये आतृभागे विभक्तजाः" इति बृहस्पितसरणात् । विभक्तजा इति बहुवचनात् बहूनामपि विभक्तजानामिति बोद्धव्यम् । पित्र्ये; मात्रंशभागित्वेनोक्तदुहित्रभावे मातुर्धनं विभक्तज एवामोति; "मातुर्दुहितरः शेषमृणात् ताभ्य ऋतेऽन्वयः" इति योगिस्मरणात् । तत्राप्य-सवर्णायां जातस्तु स्वांशमेव पित्र्यात् लभते । मातृकं तु सर्वमेव । यद्यप्यन्वयित्वेन पूर्वजानामपि प्रामोति, तथापि विभक्तजे सति तेषामस्वाम्यात् विभक्तजस्यैव मातृकम् ; पित्र्यं तु तस्यैव ;

" पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत् स्वयमार्जितम् । विभक्तजस्य तत् सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥ "

इति बृहस्यतिस्मरणात् । अत्रार्जितमिति समान्योपादानात् ऋणं धनं चेत्युभयमपि गम्यते । यथाह स एव,

" यथा धने तथर्णेऽपि दानाधानक्रयेषु च । परस्परमनीशास्ते मुक्त्वाशौचोदकक्रियाम् ॥ "

इति । विशेषान्तरमाह योगीश्वरः—" पितृभ्यां यस्य यद्त्तं तत्तस्यैव धनं भवेत् " इति । दानप्रतिषेधो दत्तप्रत्याहरणं वा न तेन कार्यमित्यर्थः । अनेनैव न्यायेन विभागात् प्रागूर्ध्वं वा पितृभ्यां यस्य यत् दत्तं, तत् तस्यैवेति वेदितव्यम् ;

" पितामहेन यहत्तं पित्रा वा प्रीतिपूर्वकम् । तस्य तन्नापहर्तव्यं मात्रा दत्तं च यद्भवेत् ॥"

इति व्यासस्मरणात् । पितृविभक्ता इति परस्परविभक्तानामप्युपलक्षणम् । तेन पितुरूर्ध्वं परस्परविभक्ता अपि अतिरो विभक्तजस्य आतुर्यथोक्तमंशं द्युः । विभागानन्तरोत्पन्नस्येति सामान्यनिर्देशात् एवंविधस्य आतृपुत्र-स्याप्यंशं पितृव्या द्युरिति सिध्यति । स्पष्टे तु गर्भे यावत्प्रसवं प्रतिक्षेव कार्यो । यथाह वसिष्ठः—"अथ आतॄणां दायविभागो याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभात् " इति । प्रतीक्ष्येति शेषः ॥ ३ ॥

#### अपुत्रधनं पेत्न्यभिगामि ॥ ४ ॥

पुत्रपौत्रपपौत्राणां दायादत्वं निरूपितम् । तदभावे <sup>1</sup>प्रमीतानां दायादानाह केशवः ॥

न विद्यन्ते पूर्वोक्ता द्वादश पुत्रा यस्यासौ अपुत्रः । पुत्रश्चात्र पौत्रपपौत्रयोरप्युपल्रक्षणम् । ततश्च पुत्रपौत्रपपौत्राणामभावे यद्वित्तं, तत् पत्न्या इति सिध्यति ;

> " अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यादा चतुर्थादिति स्थितिः ॥ "

इति देवलेन प्रपौत्रस्यापि दायसंबन्धाभिधानात्, "अपुत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धनमामुयुः" इति अपुत्र-दायाधिकारिपुत्रपौत्रसंतानाभावस्याभिमतत्वाच्च²। अत्र दौहित्रपदमपुत्रधनप्राहिमात्रोपलक्षणम्; पूर्वोक्तन्यायात्। अत एव बौधायनः—" सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः" इत्युपक्रम्य "असत्स्वन्येषु तद्गामी ह्यर्थो भवति" इति स्पष्टमाह। अन्येषु पत्न्यादिषु। तद्गामी; पुत्रादिगामी। किंच पुत्रपदस्य मुख्यगौणपुत्रमात्रपरत्वे मृतपुत्रायाः पौत्रवत् पत्न्या एव धनप्रहणप्रसङ्गः। न चेष्टापत्तिः; पितृपितामह्या एव सकल्धनसंबन्धेन पुत्राणां तत्पारतन्त्र्येणांशकल्पनायोगात्। तच्चामे स्पष्टियप्यते। न च पैतामहे धने पौत्राणामपि स्वत्वाद्विभागः सिध्यत्येवेति वाच्यम्; पितामहेनेव पितामह्यापि पौत्राणां पारतन्त्र्यात्। तस्मात् पुत्रपौत्रप्रपौत्राभाव एव पत्न्या धनाधिकार इति सिद्धमित्यलं पल्लवितेन।

तस्यापुत्रस्य पुत्रपौत्रपित्ररहितस्य मृतस्य स्थावरजङ्गमादि सर्वं पत्नी विवाहसंस्कृता सवर्णा भार्या गृह्णियात् । <sup>4</sup>यथाह **वृद्धमनुः**—

> " अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्न्येव दद्यात् तत्पिण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च<sup>5</sup> ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रमीतस्य—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संतानस्य for संतानाभावस्य----ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पीत्रवत्याः—त्व, ग. <sup>4</sup> यदाह—छ; तत्राह—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वा---ख.

इति । कृत्रनं स्थावरं जङ्गमं च । यथाह बृहस्पति:---

" जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं धान्यं रसाम्बरम् । आदाय दापयेच्छाद्धं मासषाण्मासिक।दिकम् ॥ पितृच्यगुरुदौहित्रान् भर्तुः स्वश्रीयमातुरुान् । पूजयेत् कव्यपूर्ताभ्यां वृद्धांश्चाप्यतिथीन् स्त्रियः ॥ तत्सिपण्डा बान्धवा ये तस्याः स्युः परिपन्थिनः । हिंस्युर्धनानि तान् राजा चौरदण्डेन शातयेत् ॥ "

इति । स्थावरं गृहक्षेत्रारामादि । जङ्गमं गवाश्वादि । हेमकुप्यादीनामुभयात्मकत्वात् पृथङ् निर्देशः । पितृ-व्यादिसाहित्यं वृद्धादीनां पूजने चकारेणोच्यते । तेन तन्नैरपेक्ष्यं स्थावरे । कचिदपवादमाह स एव----

> " यद्विभक्तं धनं किंचिदाध्यादिविधिसंभवम् । ¹तज्जाया स्थावरं मुक्तवा लभते गतमर्तृका ॥ "

इति । अस्यार्थः — आधिः प्रनष्टस्वतः " आधिः प्रणश्येद् द्विगुणे धने " " काले कालकृतो नश्येत् " इत्याद्युक्तः । अयमभिसंधिः — यद्भ्रतं स्थावरमाधीकृत्य धनं प्रयुक्तं, तस्मिन् विकार्यद्व्या द्वेगुण्यमापन्ने तिस्मिन्नाधो स्वामिनः स्वत्वनाशेन धनप्रयोक्तः भर्तुः स्वत्वमुत्पन्नमिति स्थितिः । भर्तृमरणानन्तरं तस्मिन्नाधो स्वियां संकान्ते तादृशप्रयोगान्तरोत्पत्त्या धनद्वेगुण्यातिक्रमेण कलायां वर्धमानायामाधिनाशो नास्तीति सिध्यति । ततश्च मरणात् भर्तृस्वत्वे नष्टे कलावृद्ध्या च स्त्रियाः स्वत्वानुत्पत्तौ तादृशस्थावरस्य पर्युदासो युक्त एवेति । आदिपदात् भर्तुः प्रीतिदानम् । तदुभयविधिना यत् संभृतं स्थावरं, तन्मुक्त्वा स्थावरं जङ्गमं च लभत इति । ततश्चा-विभक्तस्थावरविषयमिदं वृत्तिहीनपत्नीविषयं चेत्यपि व्याख्यानं परास्तम् । दुहितृरहितपत्नीविषयमिद्मिति तु उच्छमेव ; प्रमाणामावात् । न च पूर्ववाक्ये दौहित्रपूजनश्रवणात् दौहित्रवत्याः स्थावराधिकारसिद्धेरिदं विहित्ररहितपत्नीविषयमर्थात् भवेदिति वाच्यम् ; दौहित्रवत् पितृव्यादीनामपि पूजनश्रवणात् तद्वत्या अधिकारापत्त्या तदभावविषयता व्यापद्येत । न च पितृव्याद्यपेक्षया दौहित्रस्य संनिहितत्वेनाधिकारापाद्कत्व-मिति वाच्यम् , संनिहितस्वदौहित्राश्रवणात् प्रकृतमर्तृदौहित्रस्याधिकारापादकत्वासंभवात् । तस्मान्न किंचिदेत-दित्यलम् ।

यतु " स्थावरं मुक्त्वा " इति वचनं दायादानुमतिं विना स्थावरदानविकयादिनिषेधपरमिति, तद्वि प्रमाणाभावप्रस्तम् । यतु

> " मृते भर्तिरे भर्त्रैशं लभते कुलपालिका । यावज्जीवं हि तत्स्वाम्यं दानाधमनविक्रये ॥ "

इति कात्यायनीयं वचनं प्रमाणमिति, तदिप न ; तत्र स्थावरपदाश्रवणात् ; तस्य भर्तृपीतिदत्तविषयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।

सवर्णाभावे त्वसवर्णा अप सर्व धनं गृह्णीयुः; 'सवर्णाभावे त्वनन्तरस्य ' इति वक्ष्यमाणत्वात् । समवाये तु सर्वा विभज्य गृह्णीयुः। परं तु स्वस्वपुत्रभागानुसारेण। यदा तु द्विजातीनां केवल्रशृद्धैव भार्या, नान्या, तदा सा न सर्वे लभते; किंत्वर्धमेव। अर्थं चान्ये रिक्थिनो गृह्णीयुः। यथाह गौतमः— "पिण्डगोत्रर्षिसंबद्घा रिक्थं भजेरन्; स्त्री चानपत्यस्य " इति। अनपत्यस्य धनं सपिण्डाद्याः प्रत्यासत्तिक्रमेण भजेरन्; स्त्री च। अत्र सपिण्डादिभ्यः स्त्रियाः पृथक् निर्देशात् अर्थं सपिण्डाद्यन्यतमः; अर्थं स्त्रीति सिध्यति। स्त्रीप्रहणाचेदं शृद्धापरमेव; अन्यासां पत्नीत्वात्। वक्ष्यति च—'द्विजातीनां शृद्धस्त्वेकः पुत्रोऽर्धहरः। अपुत्ररिक्थस्य या गतिः सात्रार्धस्य द्वितीयस्य ' इति ; शृद्धापुत्रन्यायस्य शृद्धायां पत्न्यामपि तुल्यत्वात्। वृहस्पितस्तु क्षत्रियादिपरिणीतायां शृद्धायां विशेषमाह—

" अन्यत्र ब्राह्मणात् किंतु राजा धर्मपरायणः । तत्स्त्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ अन्नार्थं तण्डुलप्रस्थमपराह्ने तु सेन्धनम् । वसनं त्रिपणकीतं देयमेकं त्रिमासतः ॥ एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाधनम् । वसनस्याशनस्यैव तथैव रजकस्य च । धनं व्यपेह्य तच्छिष्टं दायादानां प्रकल्पयेत् ॥ "

इति । साध्वीनामिति विशेषणात् असाध्वीनां तदपि नेति ध्वनितम् :

" भरणं चापि कुर्वीरन् स्त्रीणामा जीवनक्षयात् । रक्षन्ति शय्यां भर्तुश्चेदाच्छिन्द्युरितरासु च ॥"

•इति नारद्स्मरणात् । अपकीतापुनर्भूस्वैरिण्यवरुद्धादिभ्यस्तु आढकमात्रमेव देयं, नान्यत्; पत्नीत्वाभावस्य सर्वास्विप तुल्यत्वात्; "आढकं भर्तृहीनाया दद्यादामरणं स्त्रियाः " इति प्रजापितस्मरणाच । एतस्मादेव गौतमबृहस्पत्यादिवचनज्ञापितदायादकमात् यदा सवर्णा दुहिता असवर्णा च स्त्री समवेतः, तदोभयोः समांशित्वम्; पुत्राभावे उभयोविधानात् । पत्न्यभावे दुहिता सवर्णादुहिता । सवर्णाभावे असवर्णा पत्नीति द्वयन्तरितत्वसाम्यात् । यथाह नारदः—" पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात् " इति । " "सहशी सहरोनोढा साध्वी गुश्रूषणे रता" इति च बृहस्पितः । सवर्णाभावे असवर्णत्युक्तमेव ।

<sup>1</sup> From here up to इति नारदस्मरणात् on p. 290, l. 19 omitted in ग.

एवमुत्तमवर्णकन्याधमवर्णस्त्रीसमवायेऽन्यत्राप्यूह्मम् । इदं च पत्यादीनां धनग्रहणं विभक्ते पत्यावसंस्रिष्टिनि मृते च द्रष्टव्यम् ; विभागस्य पूर्वमुक्तत्वात् , संस्रिष्टिनां चाग्ने वक्ष्यमाणत्वात् ।

ननु अपुत्रस्येत्यत्र पुत्रपदेन स्नुषापि कृतो न विवक्ष्यते ? तस्या अपि "अर्थो वा एप अत्मनः पत्नी " इति श्रुत्या पुत्रार्धशरीरत्वावगमात् । सत्यम् ; पत्नीमात्रविषयन्यायश्रुत्या श्रश्र्वा अपि श्रश्रुशशरीरार्धता-प्रतिपादनात् स्वामिशरीरार्धतया श्रश्र्वाः एतत्स्नुषापेक्षया संनिक्षेण विवक्षाफलामावात् । पत्न्यमावे त्वपुत्रधनं स्नुषेव लभते, न दुहिता ; तद्धिकारस्य पुत्रपत्न्यभावायत्ततया पत्न्यभावेऽपि पुत्रार्थशरीरसत्त्वेन पुत्रामावविरहात् । तथाच बृहस्पतिः—

" यस्य नोपरता भार्या देहार्धं तस्य जीवति । जीवत्यर्धशरीरे तु कथमन्यः समामुयात् ॥ "

इति । न च दुहितुः साक्षात् पित्रवयवारव्धत्वेन पित्रवयवारव्धपुत्रसहकारिस्नुपापेक्षया संनिकृष्टत्वमिति वाच्यम् ; पित्रवयवारव्धपुत्रसहकारित्वमेव न केवलम् , अपि तु दुहित्रपेक्षया सगोत्रसपिण्डायाः स्नुपायाः प्रत्यासत्त्यतिशयात् । यद्येवं पित्रादिप्वतिप्रसङ्ग इति चेत् ; सत्यम् ; तेपां वचनेनैव स्थानविशेषस्य नियमितत्वात् । यत्रापि पतिमरणानन्तरं पत्न्येव लभते, तत्रापि मातृधनत्वेन तद्धनं दुहितृगामीति न अमितव्यम् ; जन्मना पुत्रस्येव विवाहेन स्नुपाया अपि भितृद्धारा श्रञ्जरधने स्वत्वोत्पत्त्या श्रञ्जरमरणे श्रश्रूस्तुषयोः स्वत्वसाम्येन श्रश्रूमरणे स्नुपाया एव साधारणस्वाम्यात् ॥ ४ ॥

#### तदभावे दुहितृगामि॥ ५॥

तदमावे क इत्यत आह । तेषां पुत्रादिस्नुषान्तानामभावे दुहितरो धनं गृह्णीयुः ; पूर्वपूर्वाभावसह-कृतोत्तरोत्तरभावस्यैवोत्तरोत्तराधिकारापादकत्वात् । अत्र च दुहितृसामान्यनिर्देशेऽपि पुत्रवत्या एव तस्याः पितृधनाधिकारो युक्तः, "पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात् " इति नारदस्मरणात् । अनेनैव च हेतुनिर्देशेन प्रत्यासित्तसाम्येऽप्युपकारातिशयेन धनाधिकारोऽभिहितो भवति, यथा पुत्रत्वसाम्येऽप्यक्कीबादीनाम् । एतदेव स्पष्टीकृतमुत्तराधे तेनैव— "पुत्रश्च दुहिता चोभौ तुल्यसंतानकारकौ" इति । पुत्रदुहित्रोरुभयोरपि संतानवत्त्वमेव धनमहणेऽधिकारापादकम् ; न स्वरूपमात्रम् ; अन्यथा क्वीबादिपर्युदासस्यादृष्टार्थतापत्तेः । यदिप अपुत्रस्यापि पुत्रादेर्धनमहणं, तदिप योग्यतामादायैव ; नायोग्यतानिश्चये । ततश्च विधवादीनामयोग्य-तानिश्चयेन धनानिधकारः । किंतु क्वीबादीनामिव तासामिप धनमाहिभिः भरणमात्रं कार्यमिति । तत्र सवर्णा, सदमावे असवर्णीप । समवाये तु स्वस्वस्वतोत्यत्त्यनुरूपेणांशेन पितृधनं गृह्णियः । यथाह बृद्दस्पितः—

" भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहितां स्मृता । सदशी सदशेनोढा साध्वी शुश्रूषणे रता ॥" इति । सदृशी सवर्णा । सा चासवर्णोपलक्षणम् ; 'पुत्रभागानुसारेण भागापहारिण्योऽनृढाश्च दुहितरः' इति वक्ष्यमाणलिङ्गात् । उद्धेत्यनृढोपलक्षणम् ;

" पत्नी पत्युर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी । तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत तदा ॥"

इति कात्यायनसारणात्। ततश्च सवर्णा असवर्णा ऊढा अनूढाश्च समवाये यथांशं समं च विभज्य गृह्णीयुः। पूर्वपूर्वाभावे तृत्तरोत्तरैवेति। ऊढानृढासमवाये अनूढेवेति तु न; तादशक्रमकल्पने प्रमाणाभावात्। यतु " यद्यनृढा भवेत्त्। " इति यद्यनृढा दुहिता भवेत् तदैव सा धनं लभते, नान्यथेत्यनेनानृढाभाव एव ऊढाया धनप्रहणं सिध्यतीति; तन्न; तस्यान्यार्थपरत्वात्। तथाहि—यद्यनृढा भवेत्, तदा अनृढावस्थायां पितृभागं न लभते; किंतु यावद्विवाहं भरणं विवाहोपयुक्तं च द्रव्यम्। पितृभागं तु विवाहानन्तरमेव लभत इति। तथाच नारदः—

" स्यातु वै दुहिता तस्याः पित्रंशो भरणे मतः । आ संस्काराद्धरेद्धागं परतो विभृयात् पतिः ॥"

इति । अस्यार्थः — यद्यनूढा दुहिता स्यात् , तदा तस्याः आविवाहं पित्रंशेन भरणं कार्यम् । परतो विवाहा-नन्तरं पित्र्यं भागं हरेत् । तस्याश्च भरणं पतिरेव कुर्यात् ; न पित्रंशेनेति । देवलोऽपि —

" कन्याभ्यश्च पितृद्रव्याद् देयं वैवाहिकं वसु । अपुत्रस्य तु कन्या स्वा धर्मजा पुत्रवद्भवेत् ॥"

इति । वैवाहिकं विवाहोपयुक्तम् । देयं कन्यादानाधिकारिणा । स्वा सवर्णा । धर्मजा औरसी । यदिप पराश्चरवचनम्—' अपुत्रमृतस्य कुमारी ह्यर्थं गृह्णीयात्, तदमावे वोढा' इति पठन्ति, तदिप धन-मन्तरेणानूढकन्याया ऋतुदर्शने पित्रादीनां नरकपात्रश्चतेः तिद्वाहः प्रथमं कर्तव्यः ; अनन्तरमंशदानम् ; तदमावे विवाह्यकुमार्यभावे ऊढा सपुत्रा संभावितपुत्रा वा गृह्णीयादित्यर्थकम् । यद्यपि संनिपत्योपकारकत्वात् सपुत्राया एव प्रथमं धनप्रहणं प्राप्नोति, तथापि तदमावे संभावितपुत्राया अपि योग्यतया पुत्रवत्त्वात् दुहितृत्वा-विशेषाच्चोभयोरिप विभज्येव धनप्रहणं युक्तमुत्पस्यामः । एतेन " स्त्रीधनं दुहितॄणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च" इति गौतमीयस्य पितृधने समानत्वात् प्रताप्रत्तसमवाये अप्रत्तेव, प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितसमवाये चाप्रतिष्ठितैवेत्यपि व्याख्यानं परास्तम् ; वाक्यस्य स्त्रीधनविषयत्वात् , न्यायस्य च पितृधनविषये दुष्टत्वादित्यलं प्रसङ्गेन । 'तुल्य-संतानदर्शनात् ' इति हेतूपन्यासेन पुत्रामावे पौत्रस्येव, दुहित्रमावे दौहित्रस्याधिकारः । यथाह वृहस्पितः—संतानदर्शनात् ' इति हेतूपन्यासेन पुत्रामावे पौत्रस्येव, दुहित्रमावे दौहित्रस्याधिकारः । यथाह वृहस्पितः

" यथा पितृधने स्वाम्यं तस्याः सत्स्वपि बन्धुषु । तथैव तत्सुतोऽपीष्टे मातृमातामहे धने ॥"

## तदभावे पितृगामि ॥ ६॥ तदभावे मातृगामि ॥ ७॥

तदमावे क इत्यत आह । तेषां पुत्रादिदौहित्रान्तानामभावे अपुत्रधनं पितृगामि । यथाह देवलः— " जुल्या दुहितरो वापि घ्रियमाणः पितापि च " इति । कात्यायनोऽपि—

" अपुत्रस्यापि कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥"

इति ॥ ६ ॥

तदभावे क इत्यत आह । तेषां पित्रन्तानामभावे माता ; मात्यस्यां गर्भ इति या माता जननी, सा धनं गृह्वीयात् । यथाह बृहस्पतिः—

> " भार्यासुताविहीनस्य तनयस्य मृतस्य तु । माता रिक्थहरी ज्ञेया आता वा तदनुज्ञया ॥ !'

इति । एतेन "पितरौ आतरस्तथा" इति योगिवाक्यमि व्याख्यातम् । यत्तु—एकरोषे विम्रहवाक्ये मानुशब्दस्य पूर्वे निपातात् , एकरोषाभावे च मातापितराविति मानुशब्दस्य पूर्वे अवणात् , पाठकमादेवार्थ-कमावगमात् प्रथमं माता गृह्धीयात् , पश्चात् पितेति व्याख्यातम् ; तदसत् ; मूलवाक्ये तदमावेना-र्थकमो गृह्यते " अमिहोत्रं जुहोति, यवाग् पचिति " इतिवत् ; "पिता माता" इति कात्यायन-वाक्येन मतीयमानश्रीतकमिवरोधेन च पाठकमस्यातन्त्रत्वात् । यदि पिता पुत्रान्तरेष्विप साधारणः, माता तु असाधारणीति प्रत्यासत्त्यतिशयात् मातुः प्रथमं धनम्रहणं युक्तमिति ; तदप्ययुक्तम् ; पित्रवयवाधिक्येन पितुः प्रत्यासन्त्रत्त्वात् ; अवयवपत्यासत्तेश्चोक्तप्रत्यासत्त्यपेक्षयाभ्यिहितत्वात् । अन्यथा दुहितॄणां मानुधनम्रहणं पुत्राणां च पिनुधनमहणं न स्यात् । किंच अपत्योत्पत्ती शुक्रस्य प्राधान्यं शोणितस्य च तदुपष्टम्भकत्वेन गुणभाव इत्यपि पितुः प्रत्यासन्नतरत्वम् । तदाह बौधायनः— 'अपत्यजनने पितुः प्राधान्यं, पितुरेव बीजस्य प्राधान्यात् । अयोनिजा अपि पुत्रा दृश्यन्ते द्रोणागस्त्यादयः ' इति । एतदेवाभिषेत्य स्पष्टमाह मनुः—

" उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । पिता प्रधानं जनने तस्माद्धर्मेण तं भजेत् ॥ "

इति । उपसर्जनं नाम माता, प्रधानस्य पितुः धर्मतो धर्मेण रिक्थग्रहणादिना नोपपद्यते न संबध्यते । यतः जनने <sup>2</sup>पुत्रोत्पत्तौ पिता प्रधानम् । अतो धर्मेण पुत्रधनं तमेव पितरमेव भजेत, न मातरमिति । तस्मात् पितैव प्रथमं गृह्णीयात् ; पश्चान्मातेति । मात्रभावे पितामही धनं गृह्णीयात् ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आश्विनो दशमो गृह्यते, तं तृतीयं जुहोति—ग, छ.

#### सप्तद्शोऽध्यायः

" अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवामुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ "

इति मनुना मात्रभावे पितामह्याः धनसंबन्धवोधनात् ।

अत्र केचित्—सत्यमनेन मातुरनन्तरं पितामह्याः धनम्रहणं प्राप्तम् ; परं तु पित्रादीनां श्रातृष्ठतपर्यन्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्येऽनुप्रवेशाभावात् 'पितुर्माता' इति वचनस्य धनम्रहणाधिकारिमात्रपरत्वादुत्केषे तत्स्रुतानन्तरं पितामही गृह्णाति, अविरोधादित्याहुः । तद्विरुद्धम् ; ब्द्धक्रमाणामपि पञ्चानां चितीनां मध्ये अना-रभ्याधीतानां चित्रिण्यादीनामिष्टकानाम् "यां वै कांचित् ब्राह्मणवतीमिष्टकामिमजानीयात् , तां मध्यमायां चितावुपदध्यात् " इति वचनेन यथा मध्यमचितावुपधानं, तथा बद्धक्रमाणामपि पित्रादीनां मध्ये " मातर्यपि च वृत्तायाम् " इति वचनेन मातुरनन्तरं पितामह्याः निवेशसंभवात् । यदप्यस्य धनम्रहणाधिकारिमात्रपरत्वात् न क्रमपरत्विमिति ; तदपि न ;

" विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्। भ्राता वा जननी वापि माता वा तत्पितुः क्रमात्॥"

इति श्रोतक्रमविधायककात्यायनवाक्येकवाक्यतया क्रमपरत्वसंभवात् । पुत्रपदं च दौहित्रान्तसंनिहितोपरुक्षणम् । अनेन "अनपत्यस्य पुत्रस्य " इत्यि व्याख्यातम् । श्रातुः पूर्विनिर्देशश्च मात्रभ्यनुज्ञानाभिष्रायः ; " माता रिक्थहरी ज्ञेया श्राता वा तदनुज्ञ्या " इति स्परणात् । तस्मात् मात्रभावे पितामही धनं गृह्णातीति सिद्धम् ॥ ७॥

#### तदभावे भ्रातृगामि ॥ ८ ॥ तदभावे भ्रातृपुत्रगामि ॥ ९ ॥

तदमावे क इत्यत आह । तेषां पितामह्मन्तानामभावे आतरः । स्वसारश्च आतरश्चिति आतरः ; "आतृपुतौ स्वसृदुहितृभ्याम् " इत्येकरोषात् । योगिवाक्ये "पितरौ आतरस्तथा " इत्येकरोषोपकमाद्वा आतरो भगिन्यश्च आतृधनं गृह्णन्ति, प्रत्यासित्तसाम्यात् ; "आतरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनामयः " इति संसृष्टिधने भगिनीनामप्यंशभागित्वदर्शनाच्च । तत्र प्रथमं समानपितृका आतरो गृह्णीयुः ; पित्रवयवाधिक्येन प्रत्यासन्ततरत्वात् । तदभावे समानमातापितृका भगिन्यो गृह्णीयुः ; तासां भिन्नमातृकादिआत्रपेक्षया संनिहितत्वात् ; भिन्नोदराणां मात्रा भिन्नवीजानां च पित्रा विप्रकर्षात् । तदभावे तु तेऽपि गृह्णीयुः ;

" सोदर्याः सन्त्यसोदर्या आतरो द्विविधा यदि । विद्यमानेऽप्यसोदर्ये सोदर्या एव भागिनः ॥ "

इति स्परणात् । तत्रापि प्रथमं समानपितृकाः ; पश्चात् समानमातृकाः ; बीजस्य प्राधान्यात् , प्रत्या-सत्तेश्च क्रमनियामकत्वात् । तद्यथा---एकस्य द्वे पत्न्यो । तत्रैकस्यां द्वौ पुत्रौ, अन्यस्यामेकः पुत्रस्तेन जनितः । अनन्तरं च द्विपुत्रा अन्यं पितमिश्रित्य पुत्रान्तरं जनयामासेति तस्याः त्रयः पुत्रा बभूवः। तत्र पूर्वयोरन्यतरिसन् प्रमीते तद्धनं समानमातापितृक एव प्रथमं गृह्णीयात्। तदभावे समानपितृको भिन्निपतृकोऽपीति। तत्रापि ज्येष्ठ एव प्रथमं गृह्णीयात्; बीजप्राधान्यात्। तदभावे समानमातृको भिन्निपतृकोऽपीति। तत्रापि ज्येष्ठ एव प्रथमं गृह्णीयात्, तदभावेऽन्यः; "असंसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य " इति गौतमस्मरणात्। सवर्णभ्रात्रभावे सवर्णा सपुत्रा माता गृह्णीयात्; "सवर्णा भ्रातरो माता भार्या चेति यथाकमम् " इति देवल्रस्मरणात्। अत्रान्ते भार्योपादानं शङ्कितव्यभिचारिणीविषयमित्युक्तं प्राक् । सवर्णसपत्रमात्रभावे असवर्णा भ्रातरो गृह्णीयुः। तदभावे असवर्णा सपत्रमातेति ॥ ८॥

¹तदभावे क इत्यत आह । तेषां भ्रात्रन्तानामभावे भ्रातृपुत्राः धनं गृह्णीयुः । अत्राप्येकदोषः पूर्ववदेव । तथाच भ्रातृपुत्राणामभावे भिगनीपुत्रा गृह्णीयुः ; पूर्ववदेव प्रत्यासत्तरान्तरतम्यात् । भ्रातॄणां पूर्वप्रमीतत्वेन भ्रातृधने स्वत्वानुत्पत्त्या भ्रातृपुत्राणामेव च स्वामिन।दोन स्वत्वोत्पत्त्या पितृक्रमेण विभागा-नर्द्तत्वाच्न पितृतो भागकल्पना स्यात् , पेतृकस्वत्वस्य द्रव्यविषयत्वात् । यदा तु अपुत्रे भ्रातिर मृते अन्येषां तद्भातॄणां तद्भने स्वत्वोत्पत्तेर्यदि कश्चित् तद्भनविभागात् प्रागेव म्रियते, तदा तत्पुत्राणाम् ; पितृतोऽधिकार-विशेषात् । अत्रापि भ्रातृवदेव प्रत्यासत्तिर्वर्णनीया ॥ ९ ॥

## तदभावे बन्धुगामि ॥ १० ॥ तदभावे सकुल्यगामि ॥ ११ ॥ तदभावे सहाध्यायिगामि ॥ १२ ॥

तदभावे क इत्यत आह । तेषां श्रातृपुत्रान्तानामभावे बन्धवः सिपण्डाः । ते च सगोत्रा असगोत्राश्च । तत्र प्रथमं सगोत्राः सिपण्डा गृह्णीयुः । ते च पितृपितामहप्रितामहास्त्रयः । तेषां चापत्यानि त्रीणि त्रीणि । तत्रायं कमः—पितृसंताने श्रातृपुत्रामावे श्रातृपौत्रः तदमावे पितामहः तत्पुत्रः तत्पौत्रश्च । तदमावे पितामहः तत्पुत्रः तत्पौत्रश्च । तदमावे पितामहः तत्पुत्रः तत्पौत्रः तत्प्रपौत्रश्चेत्येवं चतुर्णामेवाधिकारः, न पञ्चमस्येति ।

" त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ "

इत्यिमधानात् । " पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनात् " इत्यस्यात्मदुहितृष्विव पित्रादिदुहितृष्विपि तुल्यत्वात् । पितृसिपण्डाभावे मातृसिपण्डाः मातामहमातुल्रतत्युताद्या गृह्णीयुः ; बीजस्य प्राधान्यात् । तदभावे मातृष्वस्यतत्युताद्याः । यत्तु आत्मिपितृमातृबन्धूनामात्मपैतृष्वसेयादीनां मध्ये प्रथममात्मबन्धुः, पश्चात् पितृबन्धुः, तदभावे मातृबन्धुरिति व्याख्यातम् , तत् आत्ममिगिनीमागिनेयादिषु विद्यमानेषु पैतृष्वसेयादीनां धनग्रहणमनौचितीपराहतं, विप्रकर्षादित्युपेक्षणीयमेव चेति युक्तम् ॥ १० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commentary on Sūtra-s 9 and 10 missing in π.

तद्भावे क इत्यत आह । तेषां बन्ध्वन्तानामभावे सकुल्यः पञ्चमादिसंतितः ; तद्गामि । यथाह बौधायनः — "प्रिपतामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तानिभक्त-दायादान् सिपण्डानाचक्षते । विभक्तदायादान् सकुल्यानाचक्षते । सत्सु सिपण्डेषु तद्गामी ह्यर्थो भवति । सिपण्डाभावे सकुल्याः, तद्भावे त्वाचार्योऽन्तेवासी ऋत्विग्वा हरेत् । तद्भावे राजा " इति । दायोऽत्र पिण्डः ; दीयते इति व्युप्पत्तः । सः आभिमुख्येन दीयते पित्रादिभ्यः ; आदीयते गृह्यते च पुत्रादिभ्यो यस्मिन् कर्मणि तत् दायादं श्राद्धम् । तत् अविभक्तम् एकदानृदेवताभावेन येषां ते अविभक्त-दायादाः ; एकश्राद्धान्वयिन इत्यर्थः । ते ये चत्वारः सिपण्डाः, ततोऽन्ये पञ्चमादयः सकुल्या इत्यर्थः । सकुल्यः सिपण्डाभावे धनं गृह्णीयात् । सकुल्याभावे आचार्यो गृह्णीयात् । तदभावे शिष्यः ; "पुत्राभावे प्रत्यासन्नः सिपण्डः, तदभावे आचार्यः, आचार्याभावे अन्तेवासी" इति आपस्तम्ब-स्मरणात् ॥ ११ ॥

शिष्याभावे क इत्यत आह । तस्य शिष्यस्याभावे सहाध्यायी गृह्णीयात् । येन सह एकस्मात् गुरोरधीतं, स सहाध्यायी । अध्ययनमुपनयनस्याप्युपलक्षणम् । तेनैकाचार्योपनीतोऽपि लभते ; "शिष्यस- ब्रह्णचारिणः" इति योगिस्मरणात् । तद्भावे ऋत्विक् हरेत् ; "अन्तेवासी ऋत्विका हरेत् " इति शृह्णसरणात् ॥ १२ ॥

# तदभावे ब्राह्मणधनवर्जं राजगामि ॥ १३ ॥ ब्राह्मणार्थो ब्राह्मणानाम् ॥ १४ ॥ वानप्रस्थधनमाचार्यो गृह्णीयात् ॥ १५ ॥ शिष्यो वा ॥ १६ ॥

²ऋत्विजोऽभावे क इत्यत आह । तेषां पुत्रादीनामृत्विगन्तानामभावे तद्धनं राजा गृह्णीयात् ब्राह्मणधनं वर्जियत्वा । यथाह बृहस्पितः—

> " येऽपुत्राः क्षत्रविट्छूदाः पत्नीभात्रादिवर्जिताः । तेषां धनहरो राजा सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ "

इति ॥ १३ ॥

तर्हि ब्राह्मणधनस्य का गतिरित्यत आह । ब्राह्मणस्यार्थो धनम् । तं श्रोत्रिया ब्राह्मणा गृह्णियुः ; "श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिवथं भजेरन्" इति गौतपस्मरणात् । तदभावे ब्राह्मणमात्रम् । यथाह मनुः—" सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः " इति ॥ १४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ऋत्विजोऽप्यभावे—अ.

यदुक्तं पुत्रादयस्तदभावे पत्न्यादयश्च धनभाज इति, तदुभयापवादमाह । वानप्रस्थ इति गृहस्थातिरिक्ताश्रमत्रयोपलक्षणम् । आचार्य इति शिष्याद्युपलक्षणम् । तेन च वानप्रस्थयतिब्रह्मच।रिणां धनं क्रमेणाचार्यसिच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनो गृह्धीयुः । यथाह योगीश्वरः—

" वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मआत्रेकतीर्थिनः ॥ "

इति । आचार्योऽत्र वानप्रस्थाश्रमदीक्षयिता ; " दीक्षितो गुरुणानुज्ञातो दिशमुपनिष्कम्य " इति दृद्धहारीतीय-लिङ्गात् । भारतेऽपि---

> " तत्रैनं विधिवद्राजा प्रत्यगृह्णात् कुरूद्वहम् । स दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः ॥ शतयूपाश्रमे तिस्मिन्नवासमकरोत् तदा । तस्मै सर्वे विधि राज्ञे राजाचस्यौ महामितः ॥ "

इति धृतराष्ट्रस्य वानप्रस्थाश्रमे आचार्यवत्त्वलिङ्गाच । सन् गुणवान् निर्दोषः शिष्यः । धर्मश्राता प्रतिपन्नो श्राता । एकतीर्थी समानाचार्यकः । धर्मश्राता चासौ एकतीर्थी चेति ; एकाचार्येषु श्रातृत्वेन प्रतिपन्न इति यावत् । एते त्रयः त्रयाणां क्रमेण धनमाजः । यद्वा एकतीर्थी वाराणस्याचेकतीर्थवासी ; पृथगेव द्वन्द्वाश्रयणात् । ते चत्वारः त्रयाणां क्रमेण पूर्वपूर्वामावे परः परो धनमागित्यर्थः । यतेस्तु आचार्यो महावाक्योपदेष्टा ; "संन्यस्याचार्यमुपतिष्ठेत ब्रह्मजिज्ञासया " इति शङ्कस्मरणात् । यत्तु यतिवर्णिनो-राचार्याभावमभिनेत्य प्रातिलोम्यकमेणेति व्याख्यातं, तत् हारीतविष्णुशङ्कवाक्यादर्शनमूलकमित्युपेक्ष्यम् ॥ १५॥

आचार्याभावे क इत्यत आह । सच्छिष्यो वा वानप्रस्थादिधनं गृह्णीयात् । वाशब्दात् धर्मभ्रात्रेकतीर्थिनोर्भ्रहणम् ॥ १६ ॥

# संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः। दचादपहरेबांशं जातस्य च मृतस्य च॥ १७॥

अपवादमाह । विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संस्रष्टम् ; "संस्रष्टं धनमुभयं समाकृतम् " इति श्रुतेः । यदेकं सत् उमे याति तदुभयम् ; विभक्तमिति यावत् । तत् समाकृतं साधारणीकृतं संस्रष्टम् । तदस्यास्तीति संस्रुष्टी । यथाह बृहस्पति:—

" विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा चैकत्र संस्थितः । पितृव्येणाथवा पीत्या स तत्संसृष्ट उच्यते ॥ " इति । एकत्र स्थितिरत्र विभक्तानां धनानामिदंताव्यवहारप्रयोजकधर्मापनयनेन पूर्ववत् सर्वेषां साधारण्येनो-पभोगयोग्यतापादनम् । तच्च 'यावद् भृतभावि भवद्धनं तव, तन्ममापि ; यावच्च तद्धनं मे, तत् तवापि ' इत्यनुमितः । सा तु कचिद्वाचिनिकी ; कचित्तु अनन्यथासिद्धव्यवहारगम्या ; "अनुक्त्वापि वचः किंचित् कृतं भवित कर्मणा " इति विष्णुपुराणात् । पित्रादिगणनं तु प्रदर्शनार्थं, नान्यपरिसंस्त्यार्थम् ; दोपत्रयापत्तेः ; "विभक्ताः सह जीवन्तः " इति पानवीये सामान्याभिधानाच्च । न च विशेषेणोप-संहारः ; "विभज्ञरन् पुनर्यदि " इति पुनःशव्देनावृत्तिवाचिना आद्यविभागपूर्वावस्थां द्योतयता यत्मितियोगिक आद्यो विभागः, तत्प्रतियोगिकस्येव संसर्गस्य प्रदर्शनेनास्पष्टताभावात् । किंच पित्रादित्रयसंसर्गे "अनपत्यस्य धर्मोऽयम् " इत्यादिवक्ष्यमाणवार्हस्पत्यसंस्विक्षमानुपपत्तिः । तस्मात् यैः सह विभागः, तैरेव सह संसर्ग इति स्थितम् । तेन च पित्रा विभक्तः पुत्रः पूर्वविभक्तेन पितृव्यादिना सह संसर्घे न भवित ; किंतु यः पितृव्यादिभिः सांप्रतं विभक्तः, स तेषामेवान्यतमेन । न विभागस्योपरुक्षणत्वम् ; संभूयसमुत्थानादावितप्रसङ्गात् ।

तस्य संसृष्टिनो मृतस्यांशं संसृष्टी दद्यात् । कस्य दद्यादित्यपेक्षायामाह—जातस्येति । संसृष्ट्यन-संवन्धितयेति शेषः । सा च त्रिथा—संसर्गावस्थोत्पत्त्या, संसृष्टिपितृसंसर्गेण, अविभक्तपितृकेण संसर्गेण चेति । तद्यथा—यः संसर्गावस्थायामुत्पद्यते पुत्रः, यो वा पूर्वविभक्तो आत्रादिसंसृष्टेन पित्रा पश्चात् संसृज्यते, यो वा अविभक्तः पितृकृतसंसर्गेणेव संसृष्टा भवति, तस्य त्रिविधस्यापि । यथाह मनुः—

> " ऊर्ध्व विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् । संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ "

इति । य इति सामान्यनिर्देशात् पितृपुत्रभ्रातृच्यादयो ये तेन पित्रा सह संसृष्टाः, तैः सह विभजेत ; तेभ्योंऽशं गृह्णीयात् ; ते तस्मै अंशं द्युरित्यर्थः । तादृशपुत्राभावे मृतस्य संसृष्टिनोंऽशं संसृष्ट्येवापहरेत् गृह्णीयात् । न त्वसंसृष्टः पुत्रभ्रात्रादिः ; पूर्वविभागेनासंसृष्टानां स्वत्वस्य निवृत्त्या, संसृष्टानां तु संसृष्टिधनसंस्गेण स्वत्वोत्पत्त्या, सत्सु च तेषु धनस्वामिषु 'कस्येदं धनं भवति ग् इत्याकाङ्क्षाया अनुदयेना-संसृष्टिगामित्वशङ्कानवकाशात् । एवंच विभक्तानेकपुत्रसत्त्वेऽपि यदा केनचिदेकेनैव पुत्रेण पिता संसृज्य सुतादकृतविभाग एव म्रियते, तदा तद्भागं संसृष्ट्येव पुत्रो गृह्णाति, नासंसृष्टी पुत्रः ।

एवमेव यदा कश्चित् भ्राता स्वभ्रातॄन् स्वपुत्रांश्च विभज्य केनचित् भ्रात्रा भ्रातृपुत्रेण वा संसृष्टः, संसर्गावस्थायां च पुत्रान्तरमनुत्पाचैव मृतः, तदा संसृष्टचेव भ्राता भ्रातृव्यो वा तद्धनं गृह्णीयात् । नासंसृष्टः पुत्रभ्रात्रादिः ; "संसृष्टिनस्तु संसृष्टी " इति वचनारम्भसामर्थ्यात् । उक्तन्यायवलात्

" संसृष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते । अतोऽन्यथानंशभाजो निर्वीजेष्वितरानियात् ॥ " इति व्याख्यातस् । अतः संसृष्टिभ्यः; अन्यथा ये असंसृष्टिनः, ते अनंशभाजः अंशानर्हाः। कदा पुनस्ते अंश-भाज इत्यत आह । निर्वीजेषु निरपत्येषु पुनः संसृष्टिषु मृतेषु तद्भागः इतरान् असंसृष्टिनोऽपि इयात् गच्छेत् । अयमर्थः—संसृष्टिमं पूर्वोक्तिस्त्रिविधोऽपि संसृष्टी पुत्रो गृह्णीयात् । तद्भावे संसृष्टी पितृश्रात्रादिः । तस्याप्यभावे पूर्वोक्तिस्त्रिविधोऽसंसृष्टी पुत्रः । तस्याप्यभावे असंसृष्टी पितृश्रात्रादिः ; निर्वीजत्वविशोषणस्योभयसंसृष्टिशेषत्वात् । नन्वेतदसंगतम् :

" विभक्ता श्रातरो ये च संपीत्यैकत्र संस्थिताः । पुनर्विभागकरणे ज्येष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥ यदा कश्चित् प्रमीयेत प्रत्रजेद्वा कथंचन । न छप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥ या तस्य भगिनी सा तु ततोंऽशं रुव्धुमईति । अनपत्यस्य धर्मोऽयमभार्यापितृकस्य च ॥"

इति वृहस्पितना पुत्रपत्नीपितृरहितस्यैव संसृष्टिनो श्रातुरंशं संसृष्टी श्राता गृह्णियादित्युक्तत्वात् कथमसंसृष्टिनि पुत्रे विद्यमाने संसृष्टी श्राता श्रातृत्यो वा धनभागिति । उच्यते — नेदमपत्यादिसामान्याभावं बोधयित ; पत्याद्यपवादकसंसृष्टिवाक्यशेषत्विरोधात् । किंतु "संसृष्टिनां तु यो भागः" इति नारद्वचनैकवाक्यतया संसृष्टिवाक्यशेषतया च संसृष्टिनां पुत्रपत्नीपितॄणामभावं गमयित । तथाच यत्रैकस्य कस्यचित् पुत्रभार्या-पितृश्रातृभिः समं संसर्गः, तिसान् मृते संसर्गाविशेषेण सर्वेषां सममंशग्रहणे प्राप्ते संसृष्टिपुत्राद्यभाव एव संसृष्टिश्रात्रादेधनसंबन्धं बोधयित ; "पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ श्रातरस्त्रथा" इति कमस्य संसृष्टिवाक्यस्य पत्न्याद्यपवादकत्वानुपपत्तेः, पत्युत विकल्पापत्तेः ; 'सत्यामि पत्न्यां संसृष्टी गृह्णीयात् । सत्यां पत्न्यां न समृष्टी गृह्णीयात् । सत्यां पत्न्यां न समृष्टी गृह्णीयात् । इति परस्परिवरोधात् ; अपवादकत्वस्य च "अतोऽन्यथानंशभाजः" इत्यनेनावश्यकत्वात् । तस्मात् पुत्राद्यनेकसंसर्गे प्रत्यासित्तिविशिष्टसंसिगिकमेण प्रथमं संसृष्टी पुत्रः, तदभावे संसृष्टिनः स्त्री, तदभावे संसृष्टी पिता, तदभावे संसृष्टिनी माता, तदभावे संसृष्टी श्राता, तदभावे तु असंसृष्ट्यिप पुत्रादिरिति यथोक्तकमेण रुक्ष्यते ; "निर्वीजेष्विरानियात् " इति स्मरणात् ; संसृष्टिमकमे,

" मृतोऽनपत्योऽभार्यश्चेदभ्रातृपितृमातृकः । सर्वे सपिण्डास्तद्दायं विभजेरन् यथांशतः ॥ "

#### इति बृहस्पतिसारणाच ।

नतु पुत्रादिभिरनेकै: संसर्गे पुत्रस्य सत्त्वात् अतिर्धनम्रहणं न प्रामित्येव ; " न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः " इति स्मरणात् ; संस्रष्टिवाक्यस्य "अपुत्रधनं पन्त्यभिगामि " इत्यस्यापवादकत्वेनो-

स्तर्गसमानविषयतया अपुत्रविषयत्वाच । तसादत्र क्रमाकाङ्काविरहेण एतद्वाक्यारम्भो निरर्थक इति चेत—मेवम् । संस्रष्टिवाक्येन 'अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि ' इत्यस्य विशिष्टस्यापवादं वदता पुत्रपत्नीसद्भावेऽपि संस्रष्टिनो धनग्रहणं बोधितम् । तथा संस्रष्टिपुत्रसत्त्वेऽपि पुत्रत्वमनादृत्य संसर्गाविशोषात् तेन सह आतुरपि धनग्रहणं प्राप्तम् । न क्रमविधानाय ; अनपत्यस्येति वचनारम्भसामध्यात् । विशिष्टापवादत्वे च " संस्रष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इप्यते । अतोऽन्यथानंशभाजः " इति नारद्वाक्यमेव प्रमाणम् । अन्यथा पत्न्याद्यप्वादोऽपि न स्यात् ; प्रमाणान्तराभावात् । यदि चेदमेव प्रमाणं, तर्हि असंसर्गाविशेषात् पुत्रस्याप्यपवादकमस्तु । न चाद्यष्टपूर्वः पुत्रापवादः ; वानप्रस्थादिषु दर्शनात् । न च पुत्राशेषु प्रतिप्रसवोऽस्ति । यत्तु अनपत्यस्येति, तत् अनेकसंस्रष्टिनां क्रमपरम् । अन्यथा विरोधः ; पत्न्यामपि तुल्यत्वादित्युक्तमेव ।

ननु 'अनपत्यस्य ' इत्यस्य सामान्याभावपरत्वानङ्गीकारे महदेव वैशसम् । तथाहि—" अतोऽन्यथानंशमाजः " इत्यनेन पूर्वविभक्तस्य पुत्रस्यापवादः । संसर्गावस्थात्मस्य तु "संस्रष्टास्तेन देयाः स्युः " इत्यनेनांशग्रहणं बोधितम् । संस्रष्टिनस्तु 'अनपत्यस्य ' इत्यनेन संबन्धो बोधितः । तथाच सित यदा अकृत-विभागेन पुत्रेण सहैव पिता आत्रादिना संस्रज्यते, तदा तादृशपुत्रस्य कोटित्रयेऽप्यनन्तर्भावात् का गतिरिति चेत् — न ; संस्रष्टान्तर्भाव एवात्र गतिरिति ब्रूमः । अविभक्ते धनंऽिष पितापुत्रयोः स्वत्वस्य तुल्यतया एतादृशधनेनान्यसंसर्गे पितृवत् पुत्रस्यापि संस्रष्टित्वस्य शब्दशक्त्येव सिद्धत्वात् । न चैवं "दंपती धनस्येशाते " इति आपस्तम्बेन पाणिग्रहणादेव पत्न्या अपि मर्तृधने स्वत्वबोधनात् अकृतविभागभायेणान्यसंसर्गे भार्यापि भर्त्रशं छमेत ; तथाचापवादो निर्विषय इति वाच्यम् । अकृतविभागायाः कृतविभागायाः संसर्जितधनाया-श्चोक्तरीत्या संस्रष्टत्वेऽिष अपवादस्य कृतविभागासंसर्जितधनपत्नीविषयत्वसंभवात् ; पत्नीवाक्ये उभयविधाया अपि ग्रहणात् । न चैवमपि भिगन्याः संस्रष्टित्वं न संभवत्येव ; आतृसक्त्वे तस्याः विमागानर्हतया तदभावेन संसर्गासंमन्।दिति चेत्— न ; असंस्कृतभिगन्या अंशदानपूर्वकं संस्कारश्रवणात् विभागसंभवेन संसर्गसंभवात् । तस्मात् सिद्धं पुत्रपत्न्याद्यनेकसंसर्गे कमविधानार्थम् अनपत्यवाक्यमिति ।

ननु संसर्गावस्थोत्पन्नपुत्राभावविषयतया अनपत्यपदं सवर्णापरतया वतस्थापरतया वा भार्यापदं च कुतो नेप्यते ? वृद्धैस्तथा व्यवस्थापनादिति चेत्—न ; पितृपदे विषयविशेषपरतासंभवेन विरोधतादवस्थ्यात् । अपत्यपदस्य तु पुत्रदुहितृपरता अवश्याभुपेयेव ; दुहितुरप्येच्छिकविभागसंभवेन संसर्गसंभवात् । पत्न्यास्तु पाक्षिकं विभागं वक्ष्यत्येव । न च—अातृमात्रविषयमनपत्यस्येति वचनम् ; प्रकरणादिति वाच्यम् ; वाक्यान्तरेकवाक्यतायाः प्रकरणात् बलवत्त्वात् । अन्यथा मूलान्तरकल्पनाक्षेशापत्तेः । पत्न्याद्यपवादस्यास्य वाक्यस्य पत्न्याद्यभाव एव विशेषणमिति विरोधात् असंस्रष्टस्यापि आतुर्धनग्रहणे पुत्रपत्न्याद्यभावो विशेषणम् ; स एव संस्रष्टस्यापीति अविशेषणैतद्वाक्यारम्भानर्थक्याच्च । तस्मात् अनपत्यस्येत्यादि

<sup>1</sup> वैषम्यम्—ग.

संस्रष्टिमात्रविशेषणम् ; " विभक्तो यः पुनः पित्रा " इत्याद्युपक्रमबलात् । मध्ये आतृमात्रपरामर्शस्त " सोदरस्य विधीयते " इत्यादिगुणविधानाय ।

यदिप संस्रष्टिवाक्यं न पत्नीवाक्यस्यापवादः; किंतु पत्न्यादिपित्रन्तानामभावे क्रमेण आत्रिधिकारे विशेषविधायकम् । ततश्च बृहस्पितवाक्ये संसर्गस्योपकमात् "सोदरस्य विधीयते " इत्येतदिप संस्रष्ट-विषयं वाच्यम् । तदेकवाक्यतापत्रम् 'अनपत्यस्य ' इति वाक्यं पुत्रादीनां पित्रन्तानामभावे संस्रष्टिसोदरस्याधिकारं गमयतीत्यविरोधेनोपपत्तौ किमर्थं पत्नीबाधकत्वं कल्प्यताम् ? एवं च संस्रष्टिवाक्यं न्यायभूलं भवति । अन्यथा त्वदृष्टार्थं चेदमूलकं स्यादिति—तदिप न; "विभक्तो यः पुनः पित्रा " इत्यादिना पितृआतृ-पितृव्यैः संसर्गाभिधानस्यानर्थकयापातात् । न हि संस्रष्टिवाक्ये पित्रादयो विषयाः; तस्य आतृमात्र-विशेषाभिधायकत्वात् । किंच पुत्रादिपित्रन्तानामभावस्य पत्नीवाक्येनैव आतृमात्रे प्राप्तत्वात् संस्रष्टिआतिर तदिभिधायकस्य 'अनपत्यस्य ' इति वाक्यस्यारम्भोऽनर्थकः, अपवादत्वेऽपि तदर्थतापत्तः, संसर्गोत्पन्नस्य स्वत्वान्तरस्यापि दृष्टस्यैव निर्णयादित्यलं विस्तरेण ।

'संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी ' इत्यस्यापवादमाह—' सोदरस्य तु सोदरः ' इति । सोदरस्य संस्रष्टिनो मृतस्य धनं सोदरः संस्रष्टी जातस्य दद्यात्; तदभावे स्वयमेव हरेत् । न तु संस्रष्ट्यपि भिन्नोदर इत्यर्थः ; भिन्नोदरे संसर्गमात्रसत्त्वात् ; सोदरे तु संसर्गसोदरत्वयोर्द्वयोः सत्त्वात् । यदा तु सोदरः संस्रष्टी नास्ति, तदा भिन्नोदर एव संस्रष्टी गृह्णीयात् । यदा पुनः सोदरः असोदरश्चोभाविष संस्रष्टिनौ न स्तः, तदा असंस्रष्टयिषु पुत्रादिर्गृह्णीयात् । एतदेव स्पष्टियतुं वचनान्तरमाह याज्ञवल्कयः—

" अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंसृष्ट्यपि चादद्यात् संसृष्टो नान्यमातृजः ॥ "

इति । अत्रेयं व्याख्या—अन्योदर्यस्तु संसृष्टी धनं हरेत्। नान्योदर्यश्चेत्रः न अन्योदर्यः नान्योदर्यः ; मृतस्य सोदर इति यावत् । मृतस्य संसृष्टिनः सोदरः संसृष्टी चेन्नास्ति, तदा भिन्नोदरोऽपि संसृष्टी हरेदित्यर्थः । असंसृष्ट्यपि चादद्यात् संसृष्टो नान्यमातृजश्चेत् ; सोदरासोदरसंसृष्ट्यभावे असंसृष्ट्यपि पुत्रादिर्गृह्णीयादित्यर्थः ;

> " संस्रष्टिनां तु यो भागस्तेषामेव स इप्यते । अतोऽन्यथानंशभाजो निर्बीजेप्वितरानियात् ॥ "

इति नारदम्मरणात् । निर्वीजेषु निरपत्येषु । अपत्यानि च त्रिविधान्यपि संसृप्टानीत्युक्तम् । इतरान् असंसृष्टिनः । संसृष्टिनः अपत्याभावं वदता संसृष्ट्यभावः अर्वागेवोक्तः । तदेव स्पष्टमाह कात्यायनः—

> " संस्रष्टानां तु संस्रष्टाः पृथवस्थानां पृथक् स्थिताः । अभावेंऽशहरा ज्ञेया निर्वीजान्योन्यभागिनः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नान्यस्य added in छ.

इति । अयमर्थः — संस्रष्टानां संस्रष्टा एव गृह्णीयुः । तदमावे पृथक् स्थिताः । तथा पृथकस्थानामंशं पृथक् स्थिताः असंस्रष्टिन एव गृह्णीयुः । तदमावे संस्रष्टाः । न केवलं स्वाम्यभाव एवान्यस्यार्थहरत्वम् ; किंतु त्रिविधसंस्रष्टपुत्राभाव इत्याह — निर्वीजेति । त्रिविधसंस्रष्टपुत्राभावे अन्योन्यस्यार्थहरत्वम् ; न तु तत्सन्त्वे । अस्य चोभयशेषत्या संस्रष्टानामभावे तदपत्याभावे च संस्रष्टा गृह्णीयुः । तेषामभावे तदपत्याभावे च पृथक् स्थिता इत्यर्थः पर्यवस्यति । एवं पृथक् स्थितानामपि द्रष्टव्यम् । यत्तु — "अन्योदर्यस्तु संस्रष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् । असंस्रष्टी " इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योदर्यस्य संस्रष्टित्वमेव धनभाक्त्वे हेतुरिति प्राचोक्तम् ; तिचन्त्यम् ; संस्रष्टिवाक्यस्य पत्न्याद्यपवादकत्वोक्त्यैवैतदर्थसिद्धेर्वाक्यारम्भानर्थक्यात् ; पित्रादीनामपि संस्रष्टित्वसंभवात् तस्य साधारण्ये च पृथगसोदर्ये तद्विधानवैयर्थ्याच । न च सोदर्यस्यैव संस्रष्टित्वेनांशभाक्त्वं नान्यस्येति नियमाय वचनारम्भः ; पित्रादीनां संसर्गिणामपि धनभाक्त्वाप्रसङ्गाच । न चेष्टापत्तिः । आदे पित्रादिसंसर्गिविधानवैयर्थ्यात् । अन्त्ये तदपवादत्विरोधात् ।

यद्येवं सोदरवाक्यस्यापि संस्रष्टिवाक्यापवादकत्वारम्भेणेव सोदर्याभावे अन्योदर्यः, सोदरासोदर-संस्रष्ट्यभावे चासंस्रष्टी हरेदित्यर्थसिद्धौ एतद्वाक्यानर्थक्यं तदवस्थमेवेति चेत्—न'; सोदरआतृपुत्रान्योदर्थ-आतृसत्त्वे किं द्वयोरपि, उत अन्यतरस्यांशभाक्त्वमित्यपेक्षायां पूर्वार्धपृत्रचेः; आत्रपत्यासत्त्यभावेऽपि पित्रपत्यासन्नत्वेनांशभाक्त्वौचित्यात्। उत्तरार्धं तु अपवादापवादकशास्त्रमन्तरेणोत्सर्गाप्रवृत्तेरारभ्यत इति नानर्थक्यम्। अपवादकाभावमात्रेणोत्सर्गप्रवृत्त्यङ्गीकारे वानप्रस्थादिधनाधिकार्यभावेऽपि पुत्रादीनामधिकारा-पत्तेरित्यलम्।

यदिष संसृष्टिनो भिन्नोदरस्यासंसृष्टिनश्च सोदरस्य सद्भावे उभयोविभज्य धनम्रहणमिति उत्तरार्ध-व्याख्यानं, तदिष तथेव; "अतोऽन्यथानंशभाजः" "अभावेंऽशहरा ज्ञेयाः" इति नारदकात्यायन-वावयविरोधात्। असंसृष्टिसंसृष्टिपदयोः पूर्वत्रान्वितयोः इतरत्राप्यनुषङ्गस्य, संसृष्टिपदे संसृष्टित्वसोदरत्वरूपार्थ-द्वयकरुपनस्य, एवकाराध्याहारस्य च निष्प्रमाणकत्वाच्च।

यच

" विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठचं तत्र न विद्यते ॥ येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । ब्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते ॥ सोदर्या विभजेयुस्तं समेत्य सहिताः समम् । अतरो ये च संस्रष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥ "

इति मनुवानये सोदर्थपदमसंसृष्टिसोदरपरम् ; " श्रातरो ये च संसृष्टाः " इत्येतच संसृष्टिभिन्नोदरपरिमिति व्याख्यानं प्रमाणवदाभासते—तद्पि न ; सोदरश्रातृपदयोः विशेषणविशेष्यभावमात्रेणोक्तबृहरूपित- वाक्यस्थसोदरपदेन एकार्थत्वसंभवे अर्थान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात् ; चकारवशात् तत्कल्पने तु नारदकात्यायन¹वाक्यविरोधापत्तेः ; चकारद्वयस्यापि धवश्च खदिरश्चेतिवत् उत्तरविवक्षया भगिनीस-मुच्चयार्थत्वात् । न च विशेषणानर्थक्यम् ; भगिनीविशेषणवत् भिन्नोदरश्चातृवारणार्थत्वात् । तस्मात् यथोक्तेव व्यवस्था साधीयसीति ।

अत्रापरार्कः—' अपुत्रधनं आतृणामित्युक्तम् । तत्रायं विशेषः—संसृष्टिनः सोदरस्य मृतस्यांशं सोदरः संसृष्टी गृह्णीयात् । तिसन् मृते जातस्य पुत्रस्य दद्यादिति तु प्रासिङ्गकम् । सोदर्यत्वामावे तु नांशभाक्त्वमिति स्पष्टयति—अन्योदर्यस्तु संसृष्टयपि नान्योदर्याद्धनं हरेदिति । यदा तु अन्योदर्य एव संसृष्टी, न सोदर्यः, तदाह—असंसृष्टयपि चादद्यात् सोदर्य एव, नान्यमातृजः संसृष्टयपि दिति—तत् आमूलं शिथिलम् । संसृष्टिवाक्यस्य आतृमात्रविषयत्वे पितृआतृपितृत्येः संसर्गाभिधानमनर्थकम्; तत्संसर्गनिर्णायक-वाक्यान्तराभावात्; प्रकरणविच्छेदकतुशब्दद्वयवैयर्थ्याचः, सोदर्यनियमादेवान्योदर्यन्यावृत्तिसिद्धौ व्यतिरेकाभि-धानवैयर्थ्याच्च । संसृष्टिसत्त्वेऽपि असंसृष्टिनोंऽशभाक्तवे नारदकात्यायनवचोविरोधश्चेत्यलं वृद्धिनेश्चेन ।

अंशमिति सामान्योपादानेऽि स्थावरे विशेषमाह **रुद्धहारीतः**—" संस्रष्टी गृह्णाति स्थावरवर्जं स्थावराणां सिपण्डसमता" इति । अस्यार्थः—सोदरासोदरसंसर्गे सोदरः संस्रष्टी सोदरसंस्रिष्टिनोंऽशं गृह्णीयात्; परं तु अविभक्तं स्थावरं वर्जयित्वा ; तस्य सोदरासोदरसाधःरण्यादिति । तदाह **यमः**—

" अविभक्तं स्थावरं यत् सर्वेषामेव तद्भवेत् । विभक्तं स्थावरं ग्राह्यं नान्योदर्यैः कथंचन ॥ "

इति । अविभक्तविभागे यत् स्थावरं, तत् सर्वेषां संस्रष्टिनां सोदराणामसोदराणां च । विभक्तं तु नान्योदर्थैप्रीह्मम्, किंतु सोदरैरेव । तदाह बृहन्मनुः—

> " एकोदरे जीवति तु सापत्नो न लमेद्धनम् । स्थावरेऽप्येवमेव स्यात् तदभावे लमेत वै ॥ "

इति । यदपि प्रजापतिसारणम्---

" अन्तर्धनं तु यद् द्रव्यं संस्रष्टानां च तद्भवेत् । भूमिं गृहं च संस्रष्टाः प्रगृह्णीयुर्यथांशतः ॥ "

इति, तदपि संसृष्टानां सोदराणाम् । भूमिं गृहं च ; अविभक्तमिति व्याख्येयम् ॥ १७ ॥

पितृमातृसुतभ्रातृदत्तम्, अध्यग्न्युपागतम्, आधिवेदनिकं, बन्धुदत्तं, शुल्कम्, अन्वाधेयक्रमिति स्त्रीधनम्॥ १८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विशेषणवद्वाक्य—गं, छ.

एवं पुरुषधनविभागं सप्रपञ्चमिधाय स्त्रीधनविभागं विवक्षन् तल्लक्षणमाह । पित्रा मात्रा पुत्रेण श्रात्रा च यहत्तं, तत् सौदायिकम् । यच विवाहकाले अग्निमधिकृत्य पितृव्यादिभ्यः अधिगतं तत् अध्यग्न्युपागतम् । आधिवेदनिकम्; अधिवेदनं भार्यान्तरपरिग्रहः; तदर्थमेव पत्न्यै यत् दत्तम् । बन्धुमिः मातुलादिभिः यत् दत्तं तत् बन्धुदत्तम् । गुल्कं पित्रादिदत्तं गृहादि; स्वकन्यामूल्यं वा । अन्वाध्यकं विवाहानन्तरं भर्तृकुलात् पितृकुलाह्या लब्धम् । इतिकरणात् अध्यावहनिकम्; "रिक्थकयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु " इति गौत-मीयातः; "वृत्तिराभरणं गुल्कं लाभश्च स्त्रीधनं स्मृतम्" इति देवलीयाच । तल्लक्षणमाह कात्यायनः—

" ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितृगृहेऽपि वा । भ्रातुः सकाशात् पित्रोर्वा रुठ्यं सौदायिकं स्मृतम् ॥ "

उन्द्रया पत्यः सकाशात् , कन्यया पितृगृहे पैतृकमित्रादिभ्यः पित्रादिभ्यो वा ।

" विवाहकाले यत् स्त्रीभ्यो दीयते ह्यमिसंनिधौ । तद्ध्यमिकृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ "

विवाहकाले कन्यादानकाले । अग्निसंनिधौ होमकाले ।

" अधिविन्नस्त्रिये दद्यादाधिवेदिनकं समम् । न दत्तं स्त्रीधनं यस्ये दत्ते त्वर्धं प्रकीर्तितम् ॥ प्रीत्या दत्तं तु यत् किंचिच्छुश्र्वा वा श्रुशुरेण वा । पादवन्दिनकं यत्तु प्रीतिदत्तं तदुच्यते ॥ गृहोपस्करवाद्यानां दोद्याभरणकर्मिणाम् । मूल्यं लब्धं तु यत् किंचिच्छुल्कं तत् परिकीर्तितम् ॥ "

पित्रादिदत्तस्य गृहादेः अत्रादिगामित्वस्य श्रवणात् गृहस्य उपस्करः उऌख़लादिः । वाद्यो वृषभादिः । दोद्यो गवादिः । आभरणं विवाहकालीनम् । कर्मिणो दासाद्याः । मूल्यं हाटकादि ।

> " विवाहात् परतो यत्तु लब्धं भर्तृकुलात् स्त्रिया । भर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा अन्वाधेयं तदुच्यते ॥ यत् पुनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात् । अध्यावहनिकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहतम् ॥ "

#### इति । व्यासोऽपि--

" विवाहकाले यत् किंचिद्वरायोद्दिश्य<sup>1</sup> दीयते । कन्यायास्तद्धनं सर्वमविभाज्यं स्वबन्धुभिः ॥ "

¹ वरेणोद्दिश्य—ख, ग, ञ.

#### विष्णुस्मृतिः

इति । कन्याया इदिमत्युद्दिश्य ; अन्यथा औद्वाहिकस्य पृथगभावेन विभागनिपेधानुपपत्तेः । वन्धुभिरिति वचनात् तत्पुत्रैर्विभाज्यमेव ;

" यहत्तं दुहितुः पत्ये स्त्रियमेव तदन्वियात् । मृते जीवति वा पत्यौ तदपत्यमृते स्त्रियाः ॥ "

इति स्मरणात् । स्त्रियाः ऋते तद्धनं तद्पत्यं प्रामोति । पित्रादिदेये विशेषमाह कात्यायनः—

" पितृमातृपतिभ्रातृज्ञातिभिः स्त्रीधनं स्त्रिये । यथाशक्त्या द्विसाहस्राद्दातव्यं स्थावरादते ॥ "

इति । द्विसाहस्रं कार्पापणम् ; "द्विसहस्रपणे। दायः स्त्रियै देयो धनं न तु " इति व्यासस्मरणात् । इयमपि संख्या प्रत्यव्दं देये । सक्वदेव अनेकाव्दपर्यातयनदाने तु नेयं संख्या ; नापि स्थावरपर्युदासः ; " द्वाद्धनं च पर्याप्तं क्षेत्रांशं वा यदीच्छति " इति वाईस्पत्यात् ।

उक्तलक्षणे च स्त्रीधने स्त्रीणां स्वातन्त्र्यमेव ;

" सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीर्तितम् । विकये चैव दाने च तथैव स्थावरेप्यपि ॥"

इति कात्यायनसारणात्। सौदायिकं च स्त्रीणां धनमात्रोपलक्षणम् ;

" सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्र्यमिप्यते । यसात् तदानृशंस्यार्थं तैर्दत्तं तत् प्रजीवनम् ॥ "

इति हेतोः सर्वत्र सत्त्वात् । आनृशंस्यमनुकम्पा ; सैवार्थः प्रयोजनं यस्य । प्रजीवनं जीवनप्रकर्पाधायकम् । यत्तु—

> " भर्तृदायं मृते पत्यौ विन्यस्येत् स्त्री यथेच्छतः । विद्यमानेषु संरक्षेत् क्षपयेत् तत्कुलेऽन्यथा ॥ अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती गुणैः स्थिता । भुङ्गीता मरणात् क्षान्ता दायादा ऊर्ध्वमाप्नुयुः ॥ ''

इति तेनैवोक्तं, तत् उभयमपि भर्तृदत्तद्विविधसौदायिकविषयम्, भर्तृदायोपक्रमात् । तत्राचेन जङ्गमव्यवस्था । मृते स्वातन्त्र्यात् जीवित तन्नेति गम्यते । स्वातन्त्र्यापवादमाह—विद्यमानेषु दुहित्रादिदायादेषु तं संरक्षेत् ; न स्वेच्छया व्ययीकुर्यात् ; पितृधने पुत्राणामिव मातृधने पुत्रीणामपि जन्मनैव स्वत्वे साधारण्यात् । न चैवं पुत्रीच्छया विभागः ; पित्रार्जिते पुत्राणामिव मात्रार्जिते पुत्रीणामपि पारतन्त्र्यात् । अन्यथा दुहित्रभावे, तत्कुले दुहितृकुले दौहित्र्यादीनामनिषकारेण पैतामहे

पौत्राणामिव मातामहीधने दौहित्रीच्छया न विभागः ; "मातुर्दुहितरोऽभावे दुहितॄणां तदन्वये" इति नारदस्मरणात् ।

एवं जङ्गमं निर्णीय स्थावरं निर्णयति । अपुत्रा पुत्रपौत्ररहिता ; पौत्राणामपि पितामही ऋणदातृत्वेन तद्धनभागित्वात् । तादृशी यथोक्तगुणवती विधवा भृतृदत्तस्थावरम् आ मरणात् भुङ्गीतैव ; न दद्यात् , विक्रीणीत वा ;

" भर्त्रा प्रीतेन यहत्तं स्त्रिये तस्मिन् मृतेऽपि तत् । सा यथाकाममक्षीयाद् दद्याद्वा स्थावरादृते ॥"

इति नारदस्मरणात् । भर्तृप्रहणात् श्वशुरदत्ते स्थावरे स्वातन्त्र्यमेव । यथाह बृहस्पतिः---

" स्थावरं हि धनं स्त्रीभ्यो यहत्तं श्वशुरेण तु । न तच्छक्यमपाकर्तुं पुत्रैरिप हि कर्हिचित् ॥ "

इति । अनेन,

" मृते भर्तरि भर्त्रशं रुभते कुरुपारिका । यावज्जीवं न हि स्वाम्यं दानाधमनविक्रये ॥ "

इति कात्यायनवाक्यमि व्याख्यातम् ; भर्तृदत्तस्थावरविषयत्वात् । तन्मरणोत्तरं तु भर्तुः आत्रादयः प्राप्नुयः ; पितृदत्तस्य स्थावरस्य आतृगामित्वेन भर्तृदत्तस्य तद्धात्रादिगामित्वस्यैवौचित्यात् । अपुत्रेति विशेषणात् पुत्रपौत्र-सत्त्वे त एव गृह्णीयुः, न दुहितरो नापि दायादाः ; तयोरपि मातृपितामहीधनाधिकारात् । किंच अपुत्र-विशेषणात् पुत्रपौत्ररहितायाः दुहितृसत्त्वेऽपि दायादा एवाप्नुयुः ; न दुहितरः ; अपुत्रपदसामर्थ्यात् । अन्यथा अप्रजेत्येवावक्ष्यदित्यलं विस्तरेण ।

पित्रादिदत्तस्यापि कचित् स्त्रीधनत्वापवादमाह कात्यायनः—

" यतु सोपाधिकं दत्तं यच्च योगवरोन वा । पित्रा आत्राथवा पत्या न तत् स्त्रीधनमिष्यते ॥"

इति । उत्सवादौ शोभार्थं दानमुपाधिः । योगः भोगाद्यर्थं छलेन । तथा स्वयमपि शिल्पैरर्जिते न स्वातन्त्र्यम् ।

" प्राप्तं शिल्पैस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः । भर्तुः स्वाम्यं सदा तत्र शेषं तु स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । भर्तुः शिल्पैः तन्तुवायादिस्त्रीभिः यत् वस्त्रवानादिभिः प्राप्तं, भर्तुः प्रीत्या च यदन्यैः दत्तं, तत्र भर्तुः स्वाम्यमित्यवस्यं व्याख्येयम् ; अन्यथा स्वार्जनस्य स्वत्वापादकत्वापत्तेः ॥ १८ ॥

#### विष्णुस्मृतिः

# ब्राह्मादिषु चतुर्षु ¹विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्भर्तुः ॥ १९ ॥ द्रोषेषु च पिता हरेत् ॥ २० ॥

स्त्रीधनमुक्तवा इदानीं तद्विभागमाह । ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्यैश्चतुर्भिर्विवाहैरूढायामप्रजायां वक्ष्यमाण-दुहित्रादिसंतिरहितायामतीतायां मृतायां तत् पूर्वोक्तं स्त्रीधनं तद्भर्तुर्भवति । यथाह मनुः—

> " ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्धनम् । अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ "

इति । गान्धवेप्रहणं विकल्पार्थम् । पुत्रिकाधनमपि भर्तुरेवेत्याह स एव,

" अप्रजायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेदेवाविचारयन् ॥ "

इति । पुत्रिका च " अस्यां यो जायते पुत्रः " इत्येवं द्रष्टव्या । भर्त्रभावे भर्तृसपिण्डाः पूर्वोक्तप्रत्यासत्तिकमेण गृह्णीयुः ; " अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवामुयुः " इति योगिस्मरणात् ॥ १९ ॥

त्राह्मादिविशेषणव्यावर्त्यमाह । शेषेषु आसुरगान्धर्वराक्षसपैशाचिववाहेषु अप्रजःस्त्रीधनं पिता, चकारात् माता च हरेत् । तत्र प्रथमं माता, पश्चात् पितेति शेयम् ; दुहितृषु मात्रवयवाधिक्येन मातुः प्रत्यासत्त्यतिशयात् । यथाह कात्यायनः—

" आसुरादिषु यल्लब्धं स्त्रीधनं पैतृकं स्त्रिया । अभावे तदपत्यानां मातापित्रोस्तदिप्यते ॥ "

इति । पैतृकं पित्रादिभ्यो लब्धम् । शुल्काख्यस्त्रीधने तु विशेषमाह गौतमः—" भगिनीशुल्कं सोदर्याणामूर्ध्वं मातुः पूर्वं चैके " इति । वृत्त्यपेक्षो विकल्पः । यतु तेनैवोक्तम्—" स्वं च शुल्कं वोढाईति " इति, तत् प्राक् संस्कारान्मृतायां ज्ञेयम् ; " मृतायां सर्वमादद्यात् परिशोध्योभयव्ययम् " इति योगिस्मरणात् । तदुभयाभावे पितुरेव । यथाह बोधायनः—

" रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्णीयुः सोदराः समम् । तदभावे भवेन्मातुस्तदभावे पितुर्भवेत् ॥ "

इति । रिक्थं शुल्कम् । 'इयं मे पुत्रः' इत्येतस्यां पुत्रिकायां तु विशेषमाह पैटीनिसः—" प्रेतायां पुत्रिकायां न भर्ता द्रव्यमहित । अपुत्रायां कुमार्या मात्रा स्वस्रा वा तत् प्राह्मम् " इति । पित्राद्यभावे तु भर्तृगाम्येव । यथाह कात्यायनः—" बन्धुदत्तं तु बन्धूनामभावे भर्तृगामि तत्" इति । बन्धवः पित्रादयः ॥ २०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विवाहेषु जायायाम्—क.

# सर्वेष्वेव प्रस्तायां ¹यद्धनं ²तत् दुहितृगामि ॥ २१ ॥

प्रस्तायामुभयापवादमाह । सर्वेष्वेवाष्ट्रस्विप विवाहेषु परिणीतायां यद्धनं तत् प्रस्तायां संतितमत्यां तस्यां दुहितृगाग्येव भवित ; न भर्तृगामि पितृगामि वा। दुहितृग्रहणात् न पुत्रादिगामि, "दुहितॄणां प्रस्ता चेत् " इति योगिस्मरणात् । यद्यप्त्र धनदुहित्रोः सामान्येनोपादानं, तथापि व्यवस्था द्रष्टव्या । सा चेत्थम्—उक्तरुक्षणेषु स्त्रीधनेषु यत् अध्यिम कृतं तत् दुहितृष्विप कुमार्य एव रुभन्ते, नोदाः ; "मातुस्तु यौतकं यत् स्यात् कुमारीभाग एव सः " इति मनुस्मरणात् । यौतकं विवाहकारे रुव्धम् ; "पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन् " इति वसिष्ठस्मरणात् । पारिणेयं परिणयनकारीनम् । स्त्रियः कुमार्यः । कुमारीवत् अप्रतिष्ठितापि ; "स्त्रीधनं वद्वितृणामप्रतानामप्रतिष्ठितानां च " इति गौतमस्मरणात् । स्त्रीधनं पैतृकम् । निर्धना निरपत्या विधवा दुर्भगा चाप्रतिष्ठिता । कुमार्यभावे तूढापि कन्येव रुभते, न पुत्रः ; "गुणरुपे च मुख्यस्य " इति न्यायात् ; दुहितृपदसामर्थ्याच । एवमप्रतिष्ठिताभावे प्रतिष्ठितापीति द्रष्टव्यम् । अन्वाधेयं तु स्त्रीपुनपुंसक-साधारणप्रजाया भविति । यथाह मनुः—

" अन्वाधेयं तु यहत्तं पत्या प्रीतेन वा पुनः । पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ "

इति । शुल्के तूक्तमेव प्राक् ।

सौदायिके स्थावरे जङ्गमे च विशेषमाह वृद्धकात्यायनः—

" पितृभ्यां चैव यद्दत्तं दुहितुः स्थावरं धनम् । अप्रजायामतीतायां भ्रातृगामि तु सर्वदा ॥ "

इति । चकारात् भ्रातृपितृव्यादिदत्तमि । अप्रजात्विवशेषणात् तत्सत्त्वे सैव रूपते ; न भ्रातरः । तत्रापि प्रथमं दुहितरः ; तदभावे पुत्रादय इति । सर्वदा ; सर्विविवाहेषु, नासुरादिप्वेवेति ।

यतु अपुत्रस्य पितुः विभागकाले पत्युर्वा रिक्थत्वेन मात्रा लब्धं, तत् पुत्रैर्दुहितृभिश्च समं विभाज्यम् । यथाह **पतुः** —

> " जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । भजेरन् मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥"

इति । भिगन्यः कुमार्यः ; "समं सर्वे सहोदरा मातृकं रिक्थमर्हन्ति कुमार्यश्च " इति शङ्खिलिखितस्मरणात् ; "सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीधनं स्मृतम् " इति देवलस्मरणात् । उद्धास्तु चतुर्थाशमात्रं लभन्ते ; न समम् । तदाह बृहस्पातः—

> " स्त्रीधनं तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी । अदत्ता चेत् समूढा तु रुभते सा न मातृकम् ॥ "

इति । अनुद्धानां पितृधन इव उद्धानां मातृधने चतुर्थोश इत्युक्तं प्राक् । यत् —

" अप्रतायास्तु दुहितुः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् । पुत्रस्तु नैव लभते प्रतायां तु समांशभाक् ॥ ''

**इति**, तत् अप्रताभावे प्रतापि तुल्यांशभागित्याह ; अप्रतासद्भावे प्रतायाश्चातुर्थांश इति स्मरणात् तद्भावे समांशस्य न्यायप्राप्तत्वात् ;

" भगिन्यो बान्धवैः सार्धे विभजेरन् समर्तृकाः । स्त्रीधनस्येति धर्मोऽयं विभागस्तु समः स्मृतः ॥ "

इति कात्यायनस्मरणात् । एतेन 'भ्रातृभगिन्योः संभूयांशहरत्वं नास्तिः इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वेकरोषाभावाद-भतीतेः ' इति परास्तम् । " चार्थे द्वन्द्वः " इत्यनेनेतरेतरयोगस्य चार्थत्वात् ः " सामान्यं पुत्रकन्यानाम् " इति द्वन्द्वश्रवणात् । यौतकव्यतिरिक्ते तु सर्वत्र दुहितृदौहित्रीसमवाये दौहित्रीणामपि किंचित् दातव्यम् । यथाह मनुः—

> " यास्तासां स्युर्देहितरस्तासामि यथार्हतः । मातामद्या धनात् किंचित् प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ "

इति । मृतमातृकाणां दौहित्रीणां तु "पितृतो भागकल्पना" इति न्यायात् पुत्रदुहित्र।दिभिः समवाये समांशमाक्त्वमेव । दुहित्रभावे तु रिक्थं पुत्र एव रुभते, न दौहित्रः ; "दुहितॄणामामावे तु रिक्थं पुत्रस्य तद्भवेत्" इति कात्यायनस्मरणात् । पुत्रामावे दौहित्रः ; तदमावे दौहित्रपुत्रः ; तस्याप्यमावे स्वस्रीय इत्यविशेषेण सर्वे थनभाज इत्याहं बृहस्पितः—

" मातृष्वसा मातुलानी पितृव्यस्त्री पितृष्वसा । श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ यदासामौरसो न स्यात् पुत्रो दौहित्र एव वा । तरसुतो वा धनं तासां स्वस्तीयाद्याः समामुयुः ॥ " इति । आद्यशब्देन "यस्य मातुलानी सः" इत्यादि द्रष्टन्यम् । पूर्वजः अग्रजः । यद्यप्यत्र पुत्रामावे दौहित्रः श्रूयते, तथापि पुत्रदौहित्रसद्भावेऽपि दौहित्रीणां किंचिद्धनसंबन्धश्रवणात् तदमावे च सर्वधनसंबन्धस्या-प्रतिबन्धात् मातामद्यवयवाधिक्येन च दौहित्रापेक्षया प्रत्यासन्नत्वाच्च दौहित्र्यभावे दौहित्रो धनमागवधेयः । अत्राप्ययं विशेषः—यत् पितृकुलागतं तत् स्वस्रीयाद्याः, यत् भर्तृकुलागतं तत् देवराद्या गृह्णीयुः । जामाता तूभयमप्यविशेषात् ॥ २१ ॥

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्। न तं भजेरन् दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २२ ॥ अनेकपितृकाणां तु पितृतोंऽश्चाप्रकल्पनां। यस्य यत् पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरः॥ २३ ॥

#### इति <sup>2</sup>श्रीविण्णुस्मृतौ सप्तद्योऽध्यायः

पितृधनविभागशेषमाह । गृहपितना स्वपत्न्ये स्नुषाभ्यो वा विवाहकाले योऽलंकारो दत्तः, स्त्रीमिश्चासौ धृतः पिरिहितो भवेत्, न तु तथेव स्थापितः, तं विभागकाले दायादाः पुत्रश्रात्रादयो जीवित पत्यो न भजेरन् । किंतु यस्याः सोऽलंकारः तत्पितिभाग एव तं दद्यः, यथा सैव तं पिरेदध्यात् । न तु पत्यौ जीवित यो धृतः, स मृतेऽप्यविभाज्य इति; अदृष्टार्थतापत्तेः । एतेन 'सर्वथा सोऽविभाज्यः ' इत्यपि निरस्तम् । अथालंकारसौन्दर्यलोभेन भजन्ते, तदा पितता भवन्ति । जीवितीित विशेषणात् मृते तस्मिन् अन्येनािप प्रहणे न दोषः ॥ २२ ॥

पैतामहद्रव्यविभागरोषमाह । अनेके पितरो येषां पौत्राणां, ते समा विषमा वा यदा पैतामहं धनं विभजेयुः, तदा तेषां पितृसंख्ययैवांशकल्पना भवति; न स्वसंख्यया । प्रशब्दाच समा । अयमर्थः—यदैकस्य त्रयः पुत्राः; तेषां च कस्यचिदेकः, कस्यचित् त्रयः, तदा ते त्रीनेव समानभागान् कुर्युः, न तु षद्; समानजातीयाश्चेत् पितरः । विजातीयानां तु पितृणां यस्य यावानंशोऽग्रे वक्ष्यते, तमेवांशं तत्पुत्रो लभते; न न्यूनाधिकमधमोत्तमसाम्येन । यथाह बृहस्पतिः—

" समवेतैस्तु यत् प्राप्तं सर्वे तत्र समांशिनः । तत्पुत्रा विषमसमाः पितृभागहराः स्मृताः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे रिक्थविभागप्रकरणं सप्तदराम्—ज, ठ.

इति । यद्यप्यस्य पैतामहद्रव्यविषयत्वमाहत्य न प्रतीयते, तथापि पितृतोंऽशप्रकल्पनान्यथानुपपत्त्या यस्मिन् द्रव्ये पौत्राणां पितृद्वारकं स्वत्वं, तद्विषयत्वं पर्यवस्यति । अत्रैव पुत्रपौत्रसमवाये विशेषमाह कात्यायनः—

> " अविभक्ते सुते प्रेते तत्सुतं रिक्थभागिनम् । कुर्वीत जीवनं येन रुब्धं नैव पितामहात् ॥ रुभेतांशं स पित्र्यं तु पितृव्यात् तस्य वा सुतात् । स एवांशस्तु सर्वेषां श्रातॄणां न्यायतो भवेत् । रुभेत तत्सुतो वापि निवृत्तिः परतो भवेत् ॥ "

इति । अविभक्ते पितिर पेते पुत्रः पितामहात् अथवा पितृच्यात् तत्पुत्रात् तत्पीत्राद्वा स्विपत्रंशं गृह्णीयात् । तमेवांशं आतृभ्यो विभजेत् । एवं तत्पुत्रः तत्पीत्रोऽपि । पञ्चमोऽत्र न रुभत इत्युक्तं प्राक् । यदा तु अविभक्तेषु आतृषु केनचित् अपुत्रमातामहात् रिक्थं रुब्धं, तदा तदिप सर्वैविभाज्यमिति प्राप्तावाह । यस्य पित्रा यन्मातामहरिक्थं रुब्धं, स एव तत् गृह्णीयात्, नेतर्आतृपुत्र इति । अनेनाविभक्तार्जितस्यापि तादृशस्याविभाज्य-त्वमुक्तम् । रिक्थपद्महणात् प्रतिम्रहाद्यार्जितं विभाज्यमेव । परं तु आर्जिकस्य भागद्वयं कर्प्यम् ; "येन वैषां स्वयमुपार्जितं स्यात् स द्यंशमेव रुभेत " इति स्मरणात् । संभूयोत्थाने तु समांशतेव । एवं प्रपितामहधन-विभागोऽपि पितामहसंख्यया द्रष्टव्यः ।

यद्वा एकस्यामेव योषिति यदा बहुभिः पुत्रा जन्यन्ते, तदा तेषां कथं विभाग इत्यत आह— अनेकिपितृकाणामिति । यो येन जिनतः, स तस्यैव रिक्थभागित्यर्थः । यथाह बृहस्पितः—

> " यद्येकरिक्थिनो स्यातामीरसक्षेत्रजो सुतौ । यस्य यत् पैतृकं रिक्थं स तद् गृह्णीत नेतरः ॥ "

इति । नायं पारिभाषिकः ; क्षेत्रजस्य पूर्वं विभागान्तराभिधानात् ; किंतु क्षेत्रमात्रोत्पन्न इति ध्येयम् ।

" द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रियां धने । तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्थात् तत् स<sup>2</sup> गृह्णीत नेतरः ॥ "

# इति मानवात् । ³द्यद्याज्ञवल्वयः---

" विभागधर्मसंदेहे बन्धुसाक्ष्यविलेखनैः । विभागभावना कार्या न भवेद् दैविकी क्रिया ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नान्य:—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संगृह्णीत नेतरत्—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> From here up to the end of the chapter omitted in ख, ग, छ.

इति । कथं तत्र निर्णय इत्याकाङ्कायामाह मनुः-

" विभागे यत्र संदेहो दायादाभ्यां परस्परम् । पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथक्स्थानस्थितैरपि ॥ "

इति । यत्र संदेहो युक्तिभिरपि नापैति, तत्र पुनर्विभागः कर्तव्य इत्यर्थः ।

यतु तेनैवोक्तम्---

" सक्रदंशो निपतित सक्रत् कन्या प्रदीयते । सक्रदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सक्रत् ॥ "

इति, तत् युक्तिभिर्निणेतुं शक्तौ सत्यां वेदितव्यम् । स्वयंकृतस्यासंदिग्धस्य पुनः प्रवर्तको राज्ञा दण्डनीय इत्याह बृहस्पतिः—

> " स्वेच्छाकृते विभागे यः पुनरेव विसंवदेत् । स राज्ञा स्वांशके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धतः ॥ "

इति । अनुबन्धतः निर्बन्धतः ॥ २३ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तदशोऽध्यायः

#### अष्टाद्शोऽध्याय:

ब्राह्मणस्य चतुर्षु विणेषु चेत् पुत्रा भवेयुः, ते पैतृकं रिक्थं दशधा विभजेयुः ॥१॥ तत्र ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोंऽशानादद्यात् ॥२॥ क्षत्रियापुत्रस्त्रीन् ॥३॥ द्वावंशौ वैश्यापुत्रः॥४॥ श्रद्भापुत्रस्त्वेकम्॥५॥

पूर्वाध्यायान्ते पिनृतोऽशक्छितिरुक्ता । तत्र यज्ञातीयस्य यावानंशः, तमष्टादशेनाभिधातुं <sup>3</sup>प्रक्रमते । तत्र ब्राह्मणपुत्राणां तावदाह । यदा विप्रस्य चातुर्विर्णिकस्त्रीषु उक्तसंज्ञाः पुत्रा भवेयुः, तदा ते पिनृधनस्य दश भागान् कुर्युः । चेदित्यनेनासवर्णापुत्राणामनित्यतोक्ता । त इत्यनेन पुत्रकर्तृकविभाग एवेयमंशकरूपना नियता ; न पिनृकर्तृके ; तत्र पित्रिच्छाया एव नियामकत्वात् । पैनृकमिति पैतामहमपि ; तस्यापि पिनृतो भागकरूपनात् । पैनृकमिति सामान्योपादानेऽपि प्रतिग्रहरूब्धभूमित्यतिरिक्तमिति ज्ञेयम् । यथाह बृहस्पितः—

" न प्रतिप्रहभूदेया क्षत्रियादिसुताय वै । यद्यप्येषां पिता दद्यानमृते विप्रासुतो हरेत् ॥ "

इति । प्रतिप्रहशब्दात् कयादिलब्धा देयैव । सापि न शृद्रापुत्राणाम् ; " <sup>4</sup>शृद्रयां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमर्हति " इति स्परणात् । भूमिः स्वयमर्जितं क्षेत्रम् ; न कमागतं गृहं वा ;

> " ब्रह्मदायं गतां भूमिं हरेचो ब्राह्मणीसुतः । गृहान् द्विजातयः सर्वे तथा क्षेत्रं क्रमागतम् "

इति बृहन्मनुस्मरणात् । ब्रह्मदायः प्रतिम्रहः ॥ १ ॥

दशानां विनियोगमाह । तत्र चातुर्विणिकेषु पुत्रेषु दशसु भागेषु विप्रस्य विप्रापुत्रश्चतुरोंऽशान् गृह्णीयात् ॥ २ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विवाहेषु--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रक्रमति—ख, ग, छ, ज,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैश्यापुत्रो द्वावंशौ--ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> शूद्रो—ख, ग.

किंच विपात् क्षत्रियोत्पन्नः त्रीनंशानादचात् ॥ ३ ॥

किंच विपात् वैश्योत्पन्नो द्वावंशो गृह्णीयात् । अंशानुवृत्तावप्यंशोपादानं विकृतस्यानुपङ्गामाय-बोधनाय ; "सं ते वायुर्वातेन गच्छतां सं यजत्रेरङ्गानि ।" इतिवत् । तेनोत्तरत्रेकवचनान्तस्याध्याहारः । मनुस्तु—" वैश्याजोऽध्यर्धमेवांशम् ।" इत्याह ॥ ४ ॥

किंच विप्रात् राद्रोत्पन्नस्तु एकमंशं गृह्धीयात् । यतु---

" ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धापुत्रो न रिक्थगाक् । यदेवास्य पिता दद्यात् तदेवास्य धनं भवेत् ॥ "

इति मानगं, तत् अनूहगुद्रापुत्रविषयम् ; "त्राह्मणस्यानुपृत्येण चतस्रस्तु यदा स्त्रियः" इत्युपक्रम्य "अंशं शृद्रासुतो हरेत्" इति तेनैवाभिधानात् । अत्र शृङ्खलिखितौ विशेषमाहतुः—" असवर्णस्त्री- जातानां दायादर्धार्धहानिवर्णक्रमेण " इति । अयमर्थः— त्राह्मणीपुत्रात् क्षत्रियादिपुत्राणामर्धार्धहान्या अंशो देय इति । यथा—अष्टावंशाः त्राह्मणीपुत्रस्य, चत्वारः क्षत्रियापुत्रस्य ; द्वौ वैश्यापुत्रस्य ; एकः शृद्रापुत्रस्येति । सोऽयमंशभेदो गुणागुणाभ्यां व्यवस्थाप्यः । अनयेव दिशा क्षत्रियादिपु करुप्यम् ॥ ५ ॥

अथ चेत् शृद्धवर्जं ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं भवेत्, तदा तद्धनं नवधा विभजेयुः॥६॥वर्णानुक्रमेण चतुस्त्रिद्धिभागीकृतानंशाना-दशुः॥७॥ वैश्यवर्जमष्टधा कृतं चतुरस्त्रीनेकं व्यादशुः॥८॥ अक्षत्रियवर्जं सप्तधा कृतं चतुरो द्वावेकं च॥९॥ ब्राह्मणवर्जं षड्धा कृतं त्रीन् द्वावेकं च॥१०॥

एवं चातुर्विर्णिकपुत्रचतुष्टयसमवाये विभागमुक्त्वा, इदानीं त्रित्रिसमवाये तमाह । यदा पुनर्विपस्य श्द्रापुत्रवर्जं विप्रक्षत्रियवैश्यास्रय एव पुत्रा भवेयुः, तदा पितृधनं नवधा कुर्युः ॥ ६ ॥ तद्विनियोगमाह । विप्रक्षत्रियवैश्याः क्रमेण चतुरः त्रीन् द्वौ च भागान् गृह्णीयुः ॥ ७ ॥ किंच यदा विप्रस्य वैश्यापुत्रवर्जं विप्रक्षत्रियशृद्रास्त्रय एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनमष्टधा कुर्युः । तद्विनियोगमाह । वर्णानुक्रमेण चतुरः त्रीन् एकं च गृह्णीयुः ॥ ८ ॥ यदा विप्रस्य क्षत्रियवर्जं विप्रवेश्यशृद्रा एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनं सप्तधा विभज्य क्रमेण चतुरः द्वौ एकं चांशं गृह्णीयुः ॥ ९ ॥ किंच यदा विप्रस्य क्षत्रियवैश्यशृद्रा एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनं सप्तिधा विभज्य क्रमेण चतुरः द्वौ एकं चांशं गृह्णीयुः ॥ ९ ॥ किंच यदा विप्रस्य क्षत्रियवैश्यशृद्रा एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते पितृधनं वोढा विभज्य क्रमेण त्रीन् द्वौ एकं चांशं गृह्णीयुः ॥ १० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रीत्या—घ.

 $<sup>^2</sup>$  चांशानादद्युः—झ.

<sup>3</sup> Text of Sūtra-s 9 and 10, and comm. on Sūtra 10 missing in 码.

<sup>4</sup> कृत्वा चतुर:---घ, च, छ.

क्षत्रियस्य क्षत्रियावैद्याशुद्रापुत्रेष्वयमेव¹ विभागः ॥ ११ ॥ अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियौ पुत्रौ स्यातां, तदा सप्तधा कृतात् धनात् ब्राह्मणश्चतुरोंऽशानादचात् ॥ १२ ॥ त्रीन् राजन्यः ॥ १३ ॥

उक्तमर्थं क्षत्रियस्य त्रैवर्णिकपुत्रसमवायेऽप्यतिदिशति । विष्रस्य विष्रपुत्रवर्जं त्रैवर्णिकपुत्रेषु यो विभाग उक्तः, स एव क्षत्रियस्यापि त्रैवर्णिकपुत्रेषु; तस्यापि विष्रपुत्राभावात् । अयमर्थः—तेऽपि षोढा पितृधनं विभज्य त्रीन् द्वौ एकं चांशमादद्यः । अत्र विशेषो महाभारते—

" भीष्म उवाच—

क्षत्रियस्यापि भाये द्वे विहिते कुरुनन्दन ।

तृतीया वा भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः कचित् ॥

अष्ट्रधा तु भवेत् कार्यं क्षत्रियस्य युधिष्ठिर ।

क्षत्रियाया हरेत् पुत्रश्चतुरोंऽशान् पितुर्धनात् ॥

युद्धावहारिकं यच पितुरासीद्धरेत तत् ।

वैश्यापुत्रस्तु भागांस्त्रीन् शृद्धापुत्रस्तथाष्टमम् ।

सोऽपि दत्तं हरेत् पित्रा नादत्तं हर्तुमहिति ॥ "

इति ॥ ११ ॥

एवं त्रित्रिसमवाये विभागमुक्त्वा, इदानीं द्विद्विसमवाये तमाह । यदा विप्रस्य विप्रक्षत्रियौ द्वावेव पुत्रौ स्यातां, तदा पितृधनं सप्तधा कृत्वा तेषु विप्रश्चतुरोंऽशानादद्यात् ॥ १२ ॥ किंच सप्तसु अविश्वष्ठानेशान् क्षत्रिय आदद्यात् ॥ १३ ॥

अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणवैद्यौ , तदा षड्धा विभक्तस्य चतुरोंऽद्यान् ब्राह्मणस्त्वादचात् ॥ १४ ॥ द्वावंद्यौ वैद्यः ॥ १५ ॥ अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणद्भद्रौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं पश्चधा विभजेयाताम् ॥ १६ ॥ चतुरोंऽद्यान् ब्राह्मणस्त्वादचात् ॥ १७ ॥ एकं द्युदः ॥ १८ ॥

किंच यदा विमस्य विमवैश्यावेव पुत्री स्यातां तदा पितृधनं <sup>3</sup>षड्धा विभज्य तत्र चतुरोंऽशान् विमः प्रथममादद्यात् ॥ १४ ॥ किंच षट्सु अवशिष्टी द्वावंशी वैश्यो गृह्वीयात् ॥ १५ ॥ किंच यदा विमस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवमेव—ग, छ, ञ.

विप्रशृद्धावैव पुत्रो स्यातां तदा पितृधनं पञ्चधा विभजेयाताम् ॥ १६ ॥ तद्विनियोगमाह । पञ्चसु चतुरोंऽशान् विप्रो गृह्णीयात् ॥ १७ ॥ किंच पञ्चस्वविशिष्टमेकमंशं शृद्धो गृह्णीयात् ॥ १८ ॥

अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा क्षत्रियवैद्यौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं पश्चघा विभजेयाताम् ॥ १९ ॥ त्रीनंद्यान् क्षत्रिय-स्त्वादचात् ॥ २० ॥ द्वावंद्यौ वैद्यः ॥ २१ ॥ अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा क्षित्रियग्रद्धौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं चतुर्घा विभजेयाताम् ॥ २२ ॥ त्रीनंद्यान् क्षत्रियस्त्वादचात् ॥ २३ ॥ एकं ग्रद्धः ॥ २४ ॥

एवं विप्रविषयविभागमुक्त्वा इदानीं विप्रक्षत्रिययोः द्विद्विसमवाये तमाह । यदा विप्रक्षत्रिययोः क्षत्रिय-वैश्यावेव पुत्रौ स्यातां, तदा पितृधनं पञ्चधा विभजेयाताम् ॥ १९ ॥ तद्विनियोगमाह । पञ्चसु त्रीनंशान् क्षत्रियो गृह्णीयात् ॥ २० ॥ किंच पञ्चस्वविशिष्टौ द्वावंशौ वैश्यो गृह्णीयात् ॥ २१ ॥ <sup>2</sup>किंच यदा विप्रक्षत्रिययोः क्षत्रियशृद्धावेव पुत्रौ स्यातां, तदा <sup>3</sup>तद्धनं चतुर्ध विभजेयाताम् ॥ २२ ॥ तद्विनियोगमाह । चतुर्प्वेशेषु त्रीनंशान् क्षत्रियः प्रथममादद्यात् ॥ २३ ॥ किंच चतुर्षु अविशिष्टमंशमेकं शृद्धो गृह्णीयात् ॥ २४ ॥

अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य वा वैश्यशृद्धौ पुत्रौ स्यातां, तदा तद्धनं त्रिधा विभजेयाताम् ॥ २५ ॥ द्वावंशौ वैश्य-स्त्वादद्यात् ॥ २६ ॥ एकं शृद्धः ॥ २७ ॥

एवं विपक्षत्रियविषयविभागमुक्त्वा इदानीं विप्रक्षत्रियविशां द्विद्विसमवाये तमाह । यदा विप्रक्षत्रियविशां वैश्यशृद्धावेव पुत्रो स्थातां, तदा तो पितृधनं त्रिधा विभ्जेयाताम् ॥ २५ ॥ तद्विनियोगमाह । त्रिप्वंशेषु द्वावंशो वैश्यः प्रथममादद्यात् ॥ २६ ॥ किंच त्रिष्वविशयमेकमंशं शृद्धो गृद्धीयात् । अत्रापि वैश्यविषये विशेषो महाभारते—

" एकेव हि भवेद्भार्या वैश्यस्य कुरुनन्दन । द्वितीयापि भवेच्छूदा न तु दृष्टान्ततः कचित् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> द्वी for क्षत्रियशूद्री—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Here comm. on Sūtra-s 22, 23 and 24 corrupt in ₹.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पितृधनं—ग.

पञ्चधा तु भवेत् कार्यं वैदयस्वं भरतर्षभ । वैद्यापुत्रस्तु गृह्णीयाचतुरोंऽशान् पितुर्धनात् ॥ पञ्चमस्तु भवेद्भागः शृद्रापुत्राय भारत । सोऽपि दत्तं हरेत् पित्रा नादत्तं हर्तुमहिति ॥ "

इति ॥ २७ ॥

अथैकपुत्रा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियवैद्याः सर्वहराः॥२८॥ क्षत्रियस्य राजन्यवैद्यौ ॥ २९॥ वैद्यस्य वैद्यः॥ ३०॥ द्युद्रः द्युद्धस्य॥ ३१॥

एवं चातुर्विर्णिकपुत्राणां द्वित्रिचतुःसमवाये अंशकल्पनामुक्त्वा इदानीमेकािकनां तदपवादमाह । यदा विप्रस्य विप्रक्षत्रविशः एकपुत्राः । एकश्चासौ पुत्रश्चेत्येकपुत्रः । एकपुत्रश्च एकपुत्रश्च एकपुत्रश्च एकपुत्रश्चत्येकपुत्राः । विप्रक्षत्रविशामन्यतम एकाक्येव पुत्र इति यावत् । तदा ते सर्वहराः । यदा एक एव पुत्रः, तदा स एव सर्वे पितृधनं गृह्णीयादित्यर्थः । यद्यप्येतत् स्वामिनाशादेव तत्स्वत्वोत्पत्तेने वक्तव्यं, तथापि मातुः स्वत्वाविशेषात् तद्विभागापवादायेति नानर्थक्यम् । तेन चैकपुत्राया मातुर्यावज्जीवं भरणमेव; नांशभाक्त्वमिति वक्ष्यते ॥ २८ ॥ किंच यदा क्षत्रियस्य क्षत्रियो वैक्यो वा एक एव पुत्रः, तदासौ सर्वमेव हरेत् ॥ २९ ॥ किंच यदा वैक्यस्य वैक्य एक एव पुत्रः, तदासौ सर्वमेव हरेत् ॥ ३० ॥ किंच शृद्रस्य शृद्र एवेकः पुत्रश्चेत्, असौ सर्वमेव हरेत् ॥ ३१ ॥

द्विजातीनां श्दूहस्त्वेकः पुत्रोऽर्धहरः॥ ३२॥ अपुत्ररिक्थस्य या गतिः, सात्रार्धस्य द्वितीयस्य॥ ३३॥ मातरः पुत्रभागानुसारेण¹ भागापहारिण्यः॥ ३४॥ अनुहाश्च दुहितरः॥ ३५॥

द्विजपुत्राः द्विजा एव सर्वहराश्चेत् शूद्धस्य का गतिरित्यत आह । द्विजातीनां विपक्षत्रविशां शूद्ध एव चेदेकः पुत्रः, तदासौ न सर्वहरः, किंत्वर्धमेव हरेत् । इदं च गुणवच्छूद्रपरम् । निर्गुणे तु---

> " निषाद एकपुत्रस्तु विशस्य स तृतीयभाक् । द्वौ सपिण्डः सकुल्यो वा स्वधादानाय वा हरेत् ॥ "

इति देवलोक्तस्तृतीयांशो ज्ञेयः । अत्यन्तिनर्गुणे तु-

" यद्यपि स्यातु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽथवा भवेत् । नाधिकं दशमाद् दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मवित् ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भागानुसारि—झ, ञ.

#### अष्टाद्शोऽध्यायः

इति मानवं द्रष्टव्यम् । यद्वा दचादित्यन्यकर्तृनिदेशात् पित्रादिकर्तृके विभागेऽस्य दशमांशभागित्वं, स्वकर्तृके तु अर्थादिहरत्वमिति विवेकः । यत्तु—

" ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धापुत्रो न रिक्थमाक् । यदेवास्य पिता दद्यात् तदेवास्य धनं भवेत् ॥ "

इति मानवं, तत् अनृद्धशृद्धापुत्रविषयमित्युक्तम्, पितृप्रसादलब्धधनविषयं वा ज्ञेयम् । शृद्धस्य दासीपुत्रे विशेषमाह् योगीश्वरः—

> " जातोऽपि दास्यां शृद्धेण कामतोंऽशहरो भवेत् । मृते पितरि कुर्युस्तं आतरस्त्वर्धभागिकम् । अआतृको हरेत् सर्वे दुहितणां सुताहते ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

अर्धान्तरस्य विनियोगमाह । 'अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि इत्यादिना ये अपुत्रधनाधिकारिणोऽभिहिताः, ते तेनैव क्रमेणेदमर्धं गृह्णीयुः ॥ ३३ ॥

पुत्रांशकल्पनाया मातृष्वितिदेशमाह । यज्ञातीयस्य पुत्रस्य यो भाग उक्तः, तदनुसारेणैव तज्जातीया माताप्यशं हरेत् । ब्राह्मणी चतुरोंऽशानादद्यात् । क्षत्रिया त्रीन् । वैश्या द्वौ । शृद्धा एकमिति । समविषम-संख्यानां विभागः पूर्ववदृह्दनीयः । मातृशब्दसामर्थ्यात् पुत्रकर्तृकविभागे तासां नियतांशभाक्त्वम् , न पितकर्तृक इत्युक्तं भवति । अत एव,

" यदि कुर्यात् समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भत्री वा श्रशुरेण वा ॥ "

इति योगिना पक्षिक एव तासां विभाग उपन्यस्तः। यद्यप्यत्र समांशित्वे यद्युपबन्धः, नांशकल्पनायामित्यं-शकल्पनाया न पक्षिकत्वं गम्यते, तथापि इच्छयेत्यनुवर्तनात् पत्नीनां समांशकरणस्यैच्छिकत्वेन पाक्षिकत्व-सिद्धेने दोषः। एतदेवाभिषेत्याह विज्ञानेश्वरः—"भर्तुरिच्छया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवति" इति । हरदत्तोऽपि " जायापत्योने विभागो विद्यते " इति आपस्तम्बीयं स्त्रम् " आत्मन एवांशं तस्या अपीति मन्यते " इति व्याचक्षाणः मात्रंशक्छितः पाक्षिकत्वं गमयित । पुत्रभागानुसारेण चैकपुत्रायाः मातुः पुत्रस्यैव सर्वहरत्या विभागाभावेन तदनुसरणायोगात् अंशकल्पना नास्त्येव । किंतु यावज्जीवं भरणमात्रमेव । तथाच देवछः—" एक एव सवर्णः स्याद् दायोऽत्र न विभज्यते " इति । सवर्ण इत्यसवर्णोऽपि शद्भव्यतिरिक्तः । मातुरेव चायं विभागनिषेधः पर्यवस्यति ; तस्या एव तत्र स्वत्वसद्भावात् । नान्येषाम् ; एकपुत्रत्वात् तस्याः। अत एवानेकपुत्राणां विभाग एव मातुर्शकल्पनामाह योगीश्वरः—" पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्" इति । अनेकासां प्रत्येकमेकपुत्रत्वे तु भवत्येव तासामंशक्छितः; विभाजकानां

#### विष्णुस्मृतिः

अत्णां बहुत्वात् । मातर इति बहुवचनात् बह्वीनामप्येकपुत्राणां न विभागः ; किंतु भरणमेव । मातर इति च पितामहीनामप्युपलक्षणम् । तेन पैतामहधनविभागे तासामप्यंशो देयः । यथाह व्यासः—

> " असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामह्मश्च ताः सर्वो मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ "

इति । मातृतुल्याः मातृवदंशभाजः । स चांशः स्त्रीधने दत्ते अर्धः । अदत्ते पूर्णः ; "दत्ते त्वर्धं प्रकीर्तितम् " इति योगिरगरणात् । अर्धमित्युपलक्षणम् । यावता अंशसाम्यं भवति तावदित्यर्थः । <sup>1</sup>भाग इति सामान्योपादानेऽपि स्थावरं विनेति द्रष्टव्यम् ; " वृषलस्य कृतेऽप्यंशे न स्त्री स्थावरमर्हति " इति बृहरूपितस्मरणात् ॥ ३४ ॥

अतिदेशान्तरमाह । यज्ञातीयाः पुत्रा यमशं लभन्ते, तज्ञातीया अविवाहिता दुहितरोऽपि तमशं लभरन् । योगीश्वरस्तु तत्तज्ञातीयपुत्रांशचतुर्थौशं तत्तज्ञातीयकन्याया आह—

" असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातरः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्च निजादंशाद् दत्वांशं तु तुरीयकम् ॥ "

इति । अनयोश्च पक्षयोर्व्यवस्थामाह कात्यायनः—

" कन्यकानां त्वदत्तानां चतुर्थो भाग इप्यते । पुत्राणां च त्रयो भागाः साम्यं त्वल्पधने स्मृतम् ॥ "

इति । अयमर्थः — यदा ब्राह्मणस्य सजातीय एकः पुत्रः कन्या त्वेका, तदा पितृधनं द्वेधा विभज्य तत्रैकं भागं चतुर्धा कृत्वा चतुर्थांशं कन्याये दत्त्वा स्वांशमविशष्टं चांशत्रयं पुत्रो गृह्णीयात् । एवं सजातीय-विजातीयकन्यापुत्रयोः साम्ये वैषम्ये वोहनीयम् । तदेतत् बहुधने । स्वल्पधने तु समोंऽश इति । यत्तु 'अंशादिविकयात् विवाहोपयुक्तद्रव्यमात्रं रुभेतः; "कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वसु " इति देवलवचनात् ' इति चिन्द्रकाचमत्कृतम् ; तत्र ; "विभज्यमाने दायाद्ये कन्या अरुंकारं वैवाहिकं स्त्रीधनं च रुभेत " इति श्रृङ्खं मरणविरोधात् । अरुंकारं स्वधृतम् । वैवाहिकं विवाहोपयुक्तम् । स्त्रीधनं पितृकं रिक्थं चतुर्थांशादि ॥ ३५ ॥

समानवर्णाः पुत्राः समानंशानादद्यः ॥ ३६ ॥ ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्धारं दद्यः॥ ३७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भागसामान्यो—ग.

एवं विजातीयपुत्रसमवाये विभागमुक्त्वा, इदानीं सजातीयसमवाये तमाह । यदि चतुर्णामपि वर्णानां सजातीया एव पुत्रा भवेयुः, तदा ते समानेवांशानादद्यः । इदं चैकमातृकाणाम् । भिन्नमातृकाणां तु समसंख्यानां मातृत एव विभागः । तदाह व्यासः—

" समानजातिसंख्या ये जातास्त्वेकेन सुनवः । विभिन्नमातृकास्तेषां मातृतो भागकल्पना ॥ "

#### इति । बृहस्पतिरपि---

" यद्येकजाता बहवः समाना जातिसंख्यया । सापतास्तैर्विभक्तव्यं मातृभागेन धर्मतः "

इति । विषमसंख्यानां तु पुत्रसंख्ययैव । तदाह व्यासः—" सवर्णा भिन्नसंख्या ये विभागस्तेषु शस्यते " इति । अत्रापि पुत्रनिर्देशात् पुत्रकर्तृक एव विभागे समत्वम् , न पितृकर्तृक इत्युक्तमेव ॥ ३६ ॥

समांशत्वस्य ज्येष्ठे अपवादमाह । सर्वसिन् पितृधने यत् श्रेष्ठं गोमिथुनादि, उद्धारं विंशांशादि च, ज्येष्ठाय सर्वापिक्षया, कनीयांसो द्युः । यथाह गौतमः—" विंशतिमागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोद्युक्तो रथो गोवृषः " इति । मिथुनं गवादेः । उभयतोदतः अश्वाश्वतरगर्दभाः । तेषामन्यतमाभ्यां युक्तो रथः । गोवृषः पुंगवः । ज्येष्ठाय श्रेष्ठवचनेन मध्यमाय मध्यमं कनिष्ठाय च किनिष्ठमुक्तं भवति । तदाह स एव— "काणखोरकूटषण्डा विध्यमस्यानेकाश्चेत् । अविधान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकैकं यवीयसः " इति । काणः एकनेत्रः । खोरः वृद्धः, खङ्गो वा । कूटः शृङ्गहीनः । षण्डः अण्डरितः गवादिः । एवंरूपा अनेकाश्चेत् मध्यमस्योद्धारः । अविः उरभः यद्यप्येकः, तथापि स यवीयस एव । धान्यं त्रीह्यादि । आयसं दात्रादि । एतदुभयं सर्वमेव । गृहमावसथः । अनः शकटम् । युक्तं वाह्याभ्याम् । चतुष्पदां च गवादीनां बहुनामेकैकिमष्टं यवीयस उद्धारः । ज्येष्ठस्य विंशतिभागवचनात् चत्वारिंशदशीतितमौ भागौ मध्यमकनीयसोः सिध्यतः । तदाह मनुः—

" ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यद्वरम् । ततोऽर्धे मध्यमस्य स्यात् तुरीयं तु यवीयसः ॥ "

#### इति । सममितरत् सर्वम् ।

अयमेकमातृकाणामुद्धारः । अनेकमातृकाणां त्वाह गौतमः—" ऋषभोऽधिको ज्येष्ठाय । ऋषभषोडशा ज्येष्ठिनेयस्य " इति । यदा कानिष्ठिनेयो ज्येष्ठः, तदा तस्यैक ऋषभ उद्धारः । यदा तु ज्येष्ठिनेय एव ज्येष्ठः, तदा तस्य ऋषभषोडशा गाव उद्धारः । अत्रैव पक्षान्तरमाह स

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मध्यमाय—ख, ग, छ.

#### विष्णुस्मृतिः

एव—" प्रतिमातृ वा स्ववंगे भागविशेषः " इति । मातृसंख्यया विभक्ते धने, यस्याः यो ज्येष्ठः, तस्य तदीयादेवांशादयमुद्धारो द्रष्टव्यः, न पितृधनादिति ।

अयमपि समानजातीयमातृकाणामुद्धारः । विजातीयमातृकाणां तु नासावित्याह बृहस्पतिः---

" विषेण क्षत्रियाजातो जन्मज्येष्ठो गुणान्वितः। भवेत् समांशः क्षत्रेण वैश्याजातस्तथेव च ॥ "

इति । एवमन्यत्राप्यूह्मम् । ज्येष्ठचं च जन्मत एव । न मातृतः ;

" सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्येष्ठचमस्ति जन्मतो ज्येष्ठचमुच्यते ॥ "

इति **मानवात् ।** सदृशग्रहणात् असदृशस्त्रीजातानां जन्मतो ज्येष्ठ्यं नेत्युक्तमेव । अविशोषतः ; सर्ववर्णे प्विति । शेषः । अस्यापवादमाह **मनुः**—

> " जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ "

इति । यस्य प्रथमं गर्भोत्यंतिः स ज्येष्टः, न तु जन्मनेति ;

" यदा वेशे द्विधा भूतं बीजं पुष्पं परिक्षरत् । तदा भवेद् द्विधा गर्भः सूतिवेशविपर्ययात् ॥"

इति श्रीधरात्। अत्र विशेषमाह देवलः—

" बहिर्वर्णेषु चारित्र्याद्यमयोः पूर्वजन्मतः । यस्य जातस्य यमयोः पश्यन्ति प्रथमं मुखम् ॥ "

इति । वर्णेभ्यो बहिः बहिर्वर्णाः अनुलोमप्रतिलोमजाः । तेषु यमयोः चारित्र्यात् सत्कर्मणा ज्येष्ठचम् । मातापितृसजातीययोस्तयोर्गभेषु पूर्वजन्मतः एकजरायुजयोस्तयोः प्रथमं यस्य मुखं दृश्यते तस्येत्यर्थः ॥ ३७॥

यदि द्वौ ब्राह्मणीपुत्रौ स्यातामेकः ¹शुद्रापुत्रः, तदा नवधा विभक्तस्यार्थस्य ब्राह्मणीपुत्रावष्टौ भागानादचातामेकं श्र्द्रापुत्रः ॥ ३८॥ अथ श्रुद्रापुत्रावुभौ स्यातामेको ब्राह्मणीपुत्रः, तदा षड्धा विभक्तस्यार्थस्य चतुरोऽशान् ब्राह्मणस्त्वादचात्, द्वावंशौ श्रुद्रापुत्रौ॥ ३९॥ अनेन क्रमेणान्यन्नाप्यंशकरूपना भवति॥ ४०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्र्द्रस्तदा—क.

समसंख्यविजातीयपुत्रसमवाये विभागः पूर्वेमुक्तः । इदानीं विषमसंख्यतत्समवाये तमाह । यदि विप्रस्य द्वौ विप्रौ, एकश्च राद्व इत्येवं त्रयः पुत्नाः स्युः, तदा ते पितृधनं नवधा विभज्य चतुरश्चतुरो भागानैकैको विप्रः, राद्वश्चैकं भागं गृह्णीयात् ॥ ३८ ॥

किंच यदा द्वौ शुद्धौ, एको विपश्चेत्येवं त्रयः पुताः स्युः, तदा ते षोढा अर्थ विभज्य चतुरोंऽशान् विप्रो गृह्णीयात्; एकैकं शुद्धौ शुद्धीयात् ॥ ३९ ॥

एवं प्रतिवर्णं पुत्रसंख्यासमभेदे तत्समवायानां वक्तुमशक्तेः उद्दिपकारमाह । योऽयं विप्रस्य विषमसंख्य-विपश्दिसमवाये विभाग उक्तः, तेनैव क्रमेण विट्शृद्धसमवाये विप्रक्षत्रसमवाये विप्रविट्समवाये अंशकल्पना भवतीति ज्ञेयम् । एवं क्षत्रविट्शृद्धाणामपि ॥ ४० ॥

> विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठचं तत्र न विद्यते ॥ ४१ ॥ अनुपन्नन् पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत्। स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमहिति ॥ ४२ ॥

²संसृष्टिविभागरोषमाह । ये पित्रा स्वयं वा विभक्ताः सन्तः सह संसृष्टीभूय जीवन्ति, ते यदा पुनर्विभजेरन् , तदा तेषां सम एव विभागः, नाद्यविभागवत् पित्रिच्छया । किंच ज्यष्ठद्यं ज्येष्ठताप्रयुक्त उद्धारिवरोषोऽपि तत्र संसृष्टिविभागे नास्ति । अयं च 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्धारं दृद्यः ' इत्यस्यापवादः । अनेन विभक्तानामेकीभवनमेव संसर्गः । स च धनसाधारण्यानुमतिपर्यवसन्न इत्युक्तमेव प्राक् । समविधानादेव सिद्धौ ज्येष्ठयनिषेधः बह्वल्पधनसंसर्गनिमित्तकवैषम्यानुज्ञानार्थः । तेन समवायेन यावद्धनं संसृष्टं, तस्य तावत एवोपचयापचयौ विचार्य भागः कार्यः । कचित् साम्यापवादमाह बृहस्पितः—

" संस्रष्टानां तु यः कश्चिद्विद्याशौर्यादिनाधिकम् । प्राप्तोति तस्य दातन्यो द्वयंशः शेषाः समांशिनः ॥ "

अतिविभागरोषमाह । पितृद्रव्यमनुपन्नन् पितृधनमनुपभुज्य यत् श्रमेण किषिवाणिज्यादिक्केरोनार्जितं, यच स्वयमीहितं वाञ्छितं सत् मित्रादिभ्यो रुब्धम् , तत् अकामः अनिच्छन् आत्रादिभ्यो दातुं नार्हति । तदाह योगीश्वरः—

" पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत् स्वयमार्जितम् । मैत्रमौद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ॥ "

इति ॥ ४१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्रमेण—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The commentary on Sūtra-s 41 and 42 corrupt in छ. <sup>4</sup> सेवादिक्रेशेन—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>. 8</sup> अंशा:—ग, घ.

#### इति । व्यासोऽपि---

" विद्याप्राप्तं शौर्यधनं यच्च सौदायिकं भवेत् । विभागकाले तत् तस्य नान्वेष्टव्यं सनाभिभिः ॥ "

इति । सौदायिकं माधुपर्किकम् । ' अनुपन्नन् इति शत्रा यदुपार्जने पितृद्रव्यानुपयोगः, तस्याविभाज्यत्वमुक्तम् ; न तु पितृद्रव्यापणिरपरिपृष्टेनार्जितस्य ' इति व्याग्व्यानमयुक्तम् , परभक्तोपयोगेनेति वक्ष्यमाणविद्याप्राप्तरुक्षण-विरोधात् ; तस्य चाविभाज्यमात्रोपरुक्षणत्वात् ; अन्यथैकस्मिन् व्यासवाक्ये समिनव्याहारानुपपत्तेः । तस्मात् पितृद्रव्यापरिपृष्टेनार्जितस्यैवाविभाज्यत्वं युक्तम् । पितृद्रव्यं च साधारणधनमात्रोपरुणम् । तेन आतॄणामप्यतथा-विधेनार्जितस्यैवाविभाज्यत्विमित्यरुम् ॥ ४२ ॥

> पैतृकं तु यदा द्रव्यमनवाप्तं यदाप्तृयात्। न तत् पुत्रैभेजेत् सार्धमकामः स्वयमर्जितम्॥ ४३॥ वस्त्रं पत्रमलंकारः कृतान्नमुदकं स्त्रियः। योगक्षेमं प्रचारश्च न विभाज्यं च पुस्तकम्॥ ४४॥

# इति ¹श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टादशोऽध्यायः

पितृविभागरोषमाह । यत् पैतृकं पितृसंबन्धि धनं नष्टं प्रयुक्तं वा पित्रा चासामर्थ्येनानुद्धृतं स्वसामर्थ्या-दुद्धरेत् , यच स्वयं विद्याशौर्यादिना अर्जितं, तत् अकामः स्वपुत्रैः सह न विभजेत् । यथाह बृहस्पितः —

> " पैतामहं हृतं पित्रा स्वशक्त्या यदुपार्जितम् । विद्याशौर्यादिना प्राप्तं तत्र स्वाम्यं पितुः स्मृतम् ॥"

# इति । कात्यायनोऽपि---

" स्वशक्त्या यद्धृतं नष्टं स्वयमाप्तं<sup>2</sup> च यद्भवेत् । एतत् सर्वे पिता पुत्तैर्विभागे नैव दाप्यते ॥ "

इति । एतच भूमिन्यतिरेकेण । भूमी तु विशेषमाह श्रह्धः-—
" पूर्वनष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेत् क्रमात् ।
यथाभागं लभन्तेऽन्ये दत्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥ "

वैष्णवे—क, झ. वैष्णवे धर्मशास्त्रे रिक्थप्रकरणमष्टादशम्—ज, ठ. वैष्णवे धर्मशास्त्रे रिक्थविशेषप्रकरणम्.—ट.

<sup>2</sup> प्राप्तं—घ.

इति । सर्वत्या भूमेः चतुर्थांशमुद्धेत्रे दत्त्वा, शेषं तेन सहैव यथांशं गृह्णीयुरित्यर्थः । विद्यापाप्तरुक्षणमाह कात्यायनः—

> " परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या । तया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥ "

इति । अस्य च कचिदपवादमाह नारदः---

" कुटुम्बं बिभृयाद् श्रातुर्यो विद्यामधिगच्छतः । भागं विद्याधनात् तस्मात् स रुभेताश्रुतोऽपि सन् ॥ "

इति । इदमप्यवैद्याभिप्रायेण । समानाधिकविद्यानां तु कुटुम्बभरणमृतेऽपि अंशो भवत्येव । यथाहं कात्यायनः—

> " नाविद्यानां तु वैद्येन देयं विद्याधनात् कर्चित् । समविद्याधिकानां तु देयं वैद्येन तद्धनम् ॥ "

इति । अकाम इति वचनात् कामनया तु दद्यादेव। अत एवोक्तम्—'तस्य स्वेच्छा स्वयमुपार्जितेऽथें ' इति ॥४३॥ एवं अतिपितृविभागेषु अविभाज्यमुक्तम् । इदानीं सर्वविभागेप्वविभाज्यमाह । वस्त्रं यत् येन परिहितम् । पत्रं वाहनं यत् येनारूढम् ; ऋणादिपत्रं वा । अलंकारः कुण्डलमुद्रिकादिः यो येन धृतः । कृतान्नं मोदकापूपादि । उदकं जलाधारः कूपादिः । स्त्रियः दास्यः, अवरुद्धाश्च । योगक्षेमम् ; इष्टापूर्ते राजादयो वा । प्रचारः गृहादिप्रवेशमार्गः । पुस्तकं प्रसिद्धम् । एतत् सर्वमविभाज्यम् । चकारात् धर्मार्थमुद्धतं च धनम् ;

" धनं पत्रनिविष्टं तु धर्मार्थं यन्निरूपितम् । उदकं चैव दासश्च निबन्धो यः क्रमागतः ॥ "

इति कात्यायनीयात्। पत्रनिविष्टं धर्मार्थत्वेन लिखितम्। अयमिसंधिः—वस्त्रं समानजातीयं सर्वेषामेव चेत् यथावस्थमेव स्थाप्यम्। <sup>1</sup>नान्यतरिनषेधेन विपरिवर्तनीयम्। विषममधृतं बहुमूल्यं वा मूल्यादिकल्पनया विभाज्यम्। एवं वाहनालंकारादाविष द्रष्टव्यम्। ऋणादिपत्तं चेत् समं द्रव्यसाम्येन विभाज्यम्। विषमं तु द्रव्यद्वारैव विभाज्यम्; न स्वरूपतः; कार्याक्षमत्वात्। कृतात्रं तु यावदुपयोगं भोक्तव्यमेव; न सममिष स्वरूपतो विभाज्यम्। कृपादिस्तु समश्चेत् स्वरूपेण विभाज्यः। विषमस्तु पर्यायेण जलोद्धरणादिनोपभोक्तव्यः। स्त्रियोऽपि समाश्चेत् विभाज्याः। विषमाः पर्यायेण कर्म कारियतव्याः। अवरुद्धास्तु समा अपि न विभाज्याः; "स्त्रीषु च संयुक्तासु" इति गौतमस्मरणात्। संयुक्तानां विभागनिषेधात् विवाहितानामर्थसिद्ध एवासौ। इष्टापूर्ते अविभक्तदशायां येन कृते तस्यैव; नान्येन तन्मूल्यं याचनीयम्। यथाह लौगाक्षिः—

¹ नान्यतरनिर्बन्धेन—ख, ञ.

" क्षेमं पूर्ते योगमिष्टमित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः । अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ "

इति । राजादयस्तु न स्वरूपेण विभाज्याः ; किंतु तदुत्पन्नो लाभ एव विभाज्यः । सोऽपि विषमश्चेत् ; "योगक्षेमवतो लाभः समत्वेन विभज्यते " इति बृहस्पितस्मरणात् । प्रचारोऽपि सित संभवे अन्य एव कार्यः । न तु स एव भित्त्यादिना छेत्तव्यः ; किंतु सर्वेरुपभोग्यः । पुस्तकमि समं विभाज्यम् । विषमं पर्यायेणाध्येतव्यम् । न तु द्वेधा कार्यम् ; स्वरूपनाशापत्तेः ।

तदेवंविधविभागसंदेहे निर्णयमाह नारदः—

" विभागधर्मसंदेहे दायादानां विनिश्चयः। ज्ञातिभिर्मागलेख्येन पृथक् कार्यप्रवर्तनात्।। दानप्रहणपश्चनगृहक्षेत्रपरिप्रहाः। विभक्तानां पृथग्ज्ञेयाः पाकधर्मागमन्ययाः॥ साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव च। विभक्ता अतरः कुर्युर्नाविभक्ताः परस्परम्॥ ¹येषामेताः किया लोके प्रवर्तन्ते स्वरिक्थतः। विभक्तानवगच्छेयुलेख्यमप्यन्तरेण तान्॥"

इति । उक्तोपायैरप्यनिर्णये पुनर्विभागमाह मनुः—

" विभागे यत्र संदेहो दायादानां परस्परम् । पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथवस्थानस्थितैरपि ॥ "

इति । यतु तेनैवोक्तम्—

" सक्चदंशो निपतित सक्चत् कन्या प्रदीयते । सक्चदाह ददानीति त्रीण्येतानि <sup>2</sup>सतां सक्चत् ॥"

इति, तत् युक्तिभिर्निर्णेतुं शक्तौ सत्यां द्रष्टव्यम् । स्वयंकृतासंदिग्धविभागातिकमे विशेषमाह वृहस्पति:—-

" स्वेच्छाकृतविभागे यः पुनरेव विसंवदेत् । स राज्ञा स्वांशके स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धतः ॥ "

इति । अनुबन्धः ; धनाद्यपेक्षया । विभक्तकृत्यमाह नारदः---

" यद्येकजाता बहवः प्रथम्धर्माः प्रथक्कियाः । प्रथक्कर्मगुणोपेता न चेत् कार्येषु संमताः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विषमेताः—ख.

#### अष्टाद्शोऽध्यायः

स्वभागान् यदि द्युस्ते विकीणीयुरथापि वा । कुर्युर्यथेष्टं तत् सर्वमीशास्ते स्वधनस्य हि ॥ आतॄणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । विभागे सति धर्मोऽपि भवेत् तेषु पृथक् पृथक् ॥"

इति ॥ ४४ ॥

<sup>1</sup>इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज<sup>4</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामष्टादशोऽध्यायः समाप्तो व्यवहारकाण्डः<sup>3</sup>

<sup>1</sup> इति विष्णुस्मृतिविवृती अष्टादशोऽध्यायः—घ.

३ विष्णुस्मृतिटीकायां वैजयन्त्यां व्यवहाराध्यायः समाप्तः—ग.

# एकोनविंशोऽध्यायः

मृतं द्विजं न शृद्रेण निर्हारयेत्॥१॥ न शूद्रं द्विजेन ॥२॥ पितरं मातरं च पुत्रा निर्हरेयुः॥३॥ न द्विजं पितरमपि शूद्राः॥४॥

<sup>1</sup>एवं षोडशभिरध्यायैः व्यवहारकाण्डं परिसमाप्य चतुर्दशभिराचारकाण्डं प्रारिप्सुः सर्वकर्माङ्गशुद्धि-निरूपणाय पञ्चाध्यायीमारभते । <sup>2</sup>तत्र पूर्वाध्याये विभागमभिधाय तत्समनियतं पैतृमेधिकमेकोनविंशेनाभिधातु-मादौ निर्हरणविधिमाह । मृतं त्रैवर्णिकं द्विजं शूद्धेण सपिण्डेनासपिण्डेन वा न निर्हारयेत्<sup>3</sup> ॥ १ ॥

किंच तथा शृद्धमपि द्विजेन सपिण्डेनासपिण्डेन वा न निर्हारयेत् ॥ २ ॥

एवमुभयथा निषेधे के निर्हरेयुरित्यत आह । पुत्राः सवर्णा असवर्णाश्च मातापितरौ निर्हरेयुः । चकारात् पितामहादीनपि ॥ ३ ॥

पुत्रत्वेऽप्यपवादमाह । शृदापुत्राः द्विजं पितरमपि न निर्हरेयुः । यतु —

" न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्यु मृतं शृद्रेण हारयेत्। अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदृषिता॥"

इति मानवे 'स्वेषु तिष्ठत्सु' इति विशेषणं, तदविवक्षितम्; अस्वर्ग्येति दोषश्रवणात् । पितृग्रहणात् मातरं निर्हरेयुरेव; "स्वमाता कुरुते चैषां तेऽपि तस्याश्च कुर्वते " इति विजातीयपुत्रप्रस्तावे देवल्रस्मरणात्। पितृनिर्हरणिनषेधादन्येषां सुतरां निषेधः ॥ ४ ॥

ब्राह्मणमनाथं ये ब्राह्मणा निर्हरिनत ते स्वर्गलोकभाजः ।। ५॥ निर्हत्य च बान्धवं प्रेतं वसंस्कृत्याप्रदक्षिणेन चितामभिग्याप्य सवाससो निमजनं कुर्युः ॥ ६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विष्णुस्मृतिटीकायां वैजयन्त्यामाचाराध्याय प्रारम्भ: added in घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वाहयेत्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> लोक omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एवं---ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सत्कृत्य—क, ज.

#### एकोनविंशोऽध्यायः

निर्हरणनिषेधस्य कचित् प्रतिप्रसवमाह । अनाथं सपिण्डादिरहितं ब्राह्मणं ये ब्राह्मणाः द्विजातयः निर्हरन्ति, ते क्रतुफलस्वर्गलोकभाजः ;

> " अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्व्याल्लमन्ति ते ॥ "

इति स्मरणात् ॥ ५ ॥

बान्धवनिर्हरणे विशेषमाह । बान्धवं प्रेतं निर्हत्य स्वशाखोक्तविधिना यथाविहितामिना संस्कृत्य चितामप्रदक्षिणेनाभिगम्य, अप्सु अनुद्भृतासु सवाससः वासःप्रक्षाळनपूर्वकं निमज्जेयुः । बान्धवप्रहणात् अबान्धवे पाराश्चर्यः प्राणायामोऽधिकः—

" असगोत्रमबन्धुं च प्रेतीभूतं द्विजोत्तमम् । वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति ॥ "

इति ॥ ६ ॥

# प्रेतस्योदकनिर्वपणं कृत्वैकं पिण्डं कुरोषु दद्यः ॥ ७॥ परिवर्तितवाससश्च निम्बपत्राणि विदश्य द्वार्यश्मनि पदन्यासं कृत्वा गृहं प्रविशेयुः॥ ८॥

नवश्राद्धस्य कालं स्वरूपं चाह । वक्ष्यमाणमुदकदानं निर्वपणमवयवपिण्डं च कृत्वा, अनन्तरमेकं पिण्डं कुरोषु द्युः । पिण्डोदकदानानन्तर्यविधानेन प्रथमदिनादि कर्तव्यता बोधिता । तत्र विशेष-माहाङ्गिराः—

" प्रथमेऽह्नि तृतीये च पश्चमे सप्तमे तथा । नवमैकादरो चैव नवश्राद्धमुदीरितम् ॥ "

इति । एकपिण्डत्वेनैकोद्दिष्टत्वमुक्तम् । तदाह भचेताः---

" एकोि्हछविधानेन सर्वेः पुत्रैः पृथक् पृथक् । निनीयास्मनि पूर्वे तु ततः श्राद्धं प्रकल्पयेत् ॥"

इति । अञ्मनि प्रेतशिलायां, निनीय तिलाञ्जलिमवयविषण्डं च, एकोहिष्टविधानेन श्राद्धं नवश्राद्धं प्रकल्पयेत् कारयेदित्यर्थः । कारणविधानात् प्रेताचार्यस्यावश्यकत्वं गम्यते । कुशोष्विति अवयविषण्ड इव भूम्युपलकुशानां

<sup>1</sup> एकपिण्डं--क.

> " नवश्राद्धं सिपण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडरा । एकेनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ सर्वेरनुमतं कृत्वा ज्येष्टेनैव च यत् कृतम् । धनेन चाविभक्तेन सैंवेरेव कृतं भवेत् ॥ "

इति ॥ ७ ॥

किंच ततो बालपुर:सरं गृहं गत्वा, यैः सहाप्सु ममं तानि वासांसि द्वारदेशे वासोऽन्तरैः परिवर्त्य ; तानि त्यक्ता अन्यानि धारियत्वेति यावत् । तत्वैव निम्बपत्नाणि दन्ताभैर्विदश्य किंचिच्चर्वियत्वा <sup>1</sup>थुक्तृत्याचम्य गोमयसर्षपादीश्च स्पृष्ट्वा अञ्चमनि देहल्यां पदं न्यस्य गृहं प्रविशेयुः । यथाह योगीश्वर:—

> " इति संश्रुत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदस्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ आचम्याम्यादि सिल्लं गोमयं गौरसर्षपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥ "

इति । शङ्को ऽपि—" दूर्वाप्रवालमिं वृषमं चालभ्य गृहं प्रविशेयुः " इति ॥ ८ ॥

अक्षतांश्वाम्रो क्षिपेयुः ॥ ९ ॥ व्वतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्युः ॥ १० ॥ तेषां गङ्गाम्भसि बक्षेपः ॥ ११ ॥ यावत्संख्यमस्थि पुरुषस्य गङ्गाम्भसि तिष्ठति, तावद्वर्षसहस्राणि 'स्वर्गलोक-मिषितिष्ठति ॥ १२ ॥

किंच गृहं प्रविश्याक्षतान् यवान् अमी लैकिके तूर्णां प्रक्षिपेयुः ॥ ९ ॥ किंच आहितामेरनाहितामेर्वा दाहात् चतुर्थेऽहनि अस्थिसंचयनं कुर्युः ;

> " अनग्निमत उत्क्रान्तेः साग्नेः संस्कारकर्मणः । गुद्धिः संचयनं दाहान्मृताहस्तु यथाविधि ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ग्रुकुत्य—खः, थूत्कृत्वा—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> क्षिपेयु:—क, झ; क्षेप:—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चतुर्थे च---झ.

<sup>4</sup> खर्गलोके महीयते—क.

इति अङ्गिरःस्मरणात् । चतुर्थ इति प्रथमाद्युपरुक्षणम् । बहुवचनं तु <sup>1</sup>गोत्नजसाहित्यार्थम् ,

" प्रथमेऽहि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा। अस्थिसंचयनं कार्यं दिने तद्गोलजैः सह॥"

इति संवर्तसरणात् ॥ १०॥

संचितास्थां प्रतिपत्तिमाह । तेषां संचितानामस्थां कालान्तरे गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः कार्यः,

" अरण्ये वृक्षमूले वा शुद्धे संस्थाप्य तान्यथ । तत्स्थानाच्छनकैर्नीत्वा कदाचिज्जाह्ववीजले । कश्चित् क्षिपति <sup>2</sup>तत्पुत्रो दौहित्रो वा समाहित: ॥"

इति ब्राह्मपुराणात् ॥ ११ ॥

अस्य फलमाह । यस्य पुरुषस्य यत्संख्याकान्यस्थीनि गङ्गातोये तिष्ठन्ति, सः तावद्ब्दसहस्राणि स्वर्गलोके वसति ॥ १२ ॥

# यावदाशौचं तावत् प्रेतस्योदकं 'पिण्डमेकं च दद्यः ॥ १३॥

पिण्डोदकदानविधिमाह । यस्य वर्णस्य यावदाशौचं वक्तव्यं, तस्य ताविद्दं प्रेततृप्त्यर्थम् 'अमुक्गोत्र, अमुक प्रेत, एतत्ते तिलोदकमुपतिष्ठतु ' इत्युदकं मूर्धाद्यवयवनिष्पत्त्यर्थं स्मृत्यन्तरोक्तविधिना पिण्डं च दद्युः । यथाह शृङ्खः—" अपसन्ये वासोयज्ञोपवीते कृत्वा अञ्जलिना 'शव, एतत्ते उदकम् ' इत्युक्त्वा भूमौ माल्यपिण्डपानीयमुपले वा दद्युः " इति । कुशेष्विति दृद्धमचेताः—" तं सवाष्पमथादाय दभेषु विनिवेशयेत् " इति । यावदाशौचवचनात् ब्राह्मणस्य दश, क्षित्रयस्य द्वादश, वैश्यस्य पञ्चदश, शृद्धस्य त्रिंशदित्यर्थः पर्यवस्यति । तदाह पारस्करः—

" ब्राह्मणे दश पिण्डाः स्युः क्षत्रिये द्वादश स्मृताः । वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः शृद्धे त्रिंशत् प्रकीर्तिताः ॥ "

इति । यदा तु सर्ववर्णानां दशरालमेवाशौचं, तदा दशैव पिण्डा भवन्ति । अनेन चोदकदानेऽपि " प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवमेषूदकित्रया " इति गौतमीयपक्षान्तरस्य गौणता दिशता । एकमिति वचनात्,

" प्रथमेऽिह्न तृतीये वा पश्चमे सप्तमेऽिष वा । द्वौ द्वौ पिण्डौ प्रदातव्यौ शेषास्तु दशमेऽहिन ॥ " इत्यस्य,

" देयस्तु दशमः पिण्डो राज्ञां वै द्वादशेऽहिन । वैश्यानां पञ्चदशमे देयस्तु दशमस्तथा । शृद्धाणां दशमः पिण्डो मासे पूर्णे विधीयते ॥ "

इत्यस्य च गौणपक्षता दिशंता। यावदाशौचिमिति सामान्यवचनात् अनुपनीतस्यापि त्र्यहाशौचे पिण्डलयदानं गम्यते। तथाच योगीश्वरः—" पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायात्रं दिनत्रयम्" इति। तत्र धर्मविशेषमाह पचेताः—" असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यात्, संस्कृतानां कुशेषु " इति। तत्र पिण्डद्रव्याणि तिन्नयमं चाह शुनःपुच्छः—

" फलमूलैश्च पयसा शाकेन च गुडेन च । तिलमिश्रं तु द्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत् ॥ शालिना सक्तुभिर्वापि शाकैर्वाप्यथ निर्वपेत् । प्रथमेऽहनि यद् द्रव्यं तदेव स्याद् दशाहिकम् ॥ "

# इति । कर्तृनियमस्तु परिशिष्टे-

" असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहिन यो दद्यात् स दशाहं समापयेत् ॥ "

#### इति । दद्यात्, <sup>1</sup>अग्निमिति शेषः ।

" असगोत्रः सगोत्रो वा प्रेतायाग्निं ददाति यः । पिण्डं चोदकदानं च स दशाहं समापयेत् ॥ ''

इति स्परणात्<sup>2</sup>। देशनियमोऽपि परिशिष्टे—" यत्रैको दीयते पिण्डस्तत्र पिण्डान् समापयेत् " इति ॥ १३ ॥

# कीतलब्धाशनाश्च भवेयुः॥ १४॥ अमांसाशनाश्च॥ १५॥ स्थण्डिलशायिनः॥ १६॥ पृथक्शायिनश्च॥ १७॥

किंच क्रीतमयाचितलब्धं वा अश्वन्ति ते, तथा भवेयुः । न पूर्वसंचितगृहस्थमश्रीयुः । चकारात् क्षारलवणे च वर्जयेयुः, " अक्षारलवणान्नाः स्युर्लब्धकीताशनास्तथा " इति स्मरणात् ।

" गोक्षीरं गोघृतं चैव धान्यं मुद्गास्तिला यवाः । अक्षाराः कथिता ह्येते क्षाराश्चान्ये प्रकीर्तिताः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पिण्डमिति—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्मरणात् omitted in ख,

इति । इदं च प्रथमदिने उपवासाशक्तो ; "नैतस्यां रात्रावन्नं पचेयुः " इत्याश्वलायनस्मरणात् । विसिष्ठस्तु व्यहमुपवासमाह——"गृहान् व्रजित्वा अघपस्तरे व्यहमनश्चन्त आसीरन् । क्रीतोत्पनेन वा वर्तेरन् " इति । अघपस्तरः आशौचिनां शयन।दिकटः ॥ १४ ॥

कीतादौ विशेषमाह । न मांसमश्चन्तीति अमांसाशना भवेयुः । च्कारात् मत्स्यादि च ; "मत्स्य-मांसादि न भक्षयेयुरा प्रदानात् " इति गौतमीयस्मरणात् । प्रदानमैकादशाहिकं श्राद्धम् ॥ १५ ॥

किंच स्थण्डिलं मृन्मयश्चत्वरः । तत्र शेरत इति स्थण्डिलशायिनः । अनेन खट्वादिनिवृत्तिः ; " अधःशय्यासना दीना उपभोगविवर्जिताः " इति स्मरणात् ॥ १६॥

तत्र विशेषमाह । भूमावप्येकस्मिन् कटादौ न सर्वे शयीरन् । किंतु पृथक् पृथगिति । पृथम्बचनात् मैथुननिवृत्तिः ; " ब्रह्मचारिणः सर्वे " इति <sup>1</sup>गौतमीयस्मरणात् । चकारात् ताम्बूलादिनिवृत्तिश्च ;

" मातापित्रोः क्षयश्राद्धे तथैव क्षयसूतके । ताम्बूरुं चर्वयेद्यस्तु पितृहा स निगद्यते ॥"

इति स्मरणात्।। १७॥

# ग्रामान्निष्कम्याशौचान्ते कृतश्मश्रुकर्माणस्तिलकल्कैः सर्वप-कल्कैर्वा स्नाताः परिवर्तितवाससो गृहं प्रविशेयुः ॥ १८॥

आशौचान्तदिनकर्तव्यमाह । आशौचस्यान्तो यस्मिन् तत् आशौचान्तम् ; अन्त्यदिनम् । तस्मिन् प्रामान्नगराद्वा निवासस्थानात् निष्कम्य अन्त्यपिण्डदानानन्तरं मुण्डनं स्मश्रुकर्म वा यथाधिकारं कारयित्वा तिलक्ष्केन गौरसर्षपकल्केन वा तिल्तैलसंयुक्तेन मलस्नानं कृत्वा, तत्रैवाशौचवासांसि परित्यज्य, नववस्त्राणि परिगृह्य, गृहं प्रविशेयुः । यथाह ब्रह्मपुराणम्—

" यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत् स्यात् पश्चिमं त्वहः । तत्र वस्त्रविशुद्धिं च गृहशुद्धिं च कारयेत् ॥ समाप्य दशमं पिण्डं यथाशास्त्रमुदाहृतम् । ग्रामाद्वहिस्ततो गत्वा प्रेतस्पृष्टे च वाससी ॥ अन्त्यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा स्नानं समाचरेत् । श्मश्रुलोमनखानां च यत् त्याज्यं तज्जहात्यपि ॥ गौरसर्षपकल्केन तिलतैलेन संयुजा<sup>3</sup> । मलस्नानं ततः कृत्वा तोयेनाचम्य वाग्यतः ॥ वासोयुगं नवं शुक्कमत्रणं शुद्धमेव च । गृहीत्वा गां सुवर्णं च मङ्गलानि शुभानि च । स्पृष्ट्या संकीर्तयित्वा च पश्चाच्छुद्धो भवेन्नरः ॥ "

# इति । देवलोऽपि---

" दशमेऽहिन संप्राप्ते स्नानं प्रामाद्वहिर्भवेत् । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशस्मश्रुनखानि च ॥ "

# इति । क्षौरे तु विशेषो मैत्रायणीयपरिशिष्टे---

" गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरोर्मृतौ । आधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥ "

इति । मृताविति निमित्तसप्तम्या पित्रादिमरणानन्तरमेव वपनं कार्यमित्युक्तं भवति ; नैमित्तिकस्य निमित्तानन्तर्यनियमात् । अत्रैव पक्षान्तरमाह देवलः—

" कियां तु कुरुते यस्तु तिह्ने तस्य मुण्डनम् । रुघीयसां दशाहे तु पुत्राणां वपनं स्मृतम् ॥ "

इति । अनेन कियाया एव निमित्तत्ववचनात् पुत्रातिरिक्तस्यापि प्रथमेऽह्नि क्रियानिमित्तं वपनं भवतीत्युक्तम् । अन्येषां तु अन्त्य एव ;

" पुत्रः पत्नी च वपनं कुर्यादन्त्ये यथाविधि । पिण्डदानोचितोऽन्योऽपि कुर्यादित्थं समाहितः ॥ "

इति च्यासस्मरणात् । तदपि प्रेतकनीयसामेव, न ज्यायसाम् ; " अनुभाविनां च परिवापनम् " इति आपस्तम्बस्मरणात् । अनु पश्चात् भवन्तीत्यनुभाविनः किनष्ठाः । तेषां <sup>2</sup>वपनविधानात् ज्यायसां स्मश्रुकर्भैव पर्यवस्यति ॥ १८ ॥

तत्र शार्नित कृत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुर्युः॥ १९॥ देवाः परोक्षदेवाः, प्रत्यक्षदेवा ब्राह्माणाः॥ २०॥ ब्राह्मणैलीका धार्यन्ते॥ २१॥

किंच तत्र गृहे आशौचान्तदिन एव शान्ति शान्तिस्क्तपाठं कृत्वा ब्राह्मणपूजनं कुर्युः ॥ १९ ॥ तत्रार्थवादमाह । देवानां परोक्षत्वात् पूजा न शक्या । ब्राह्मणानां प्रत्यक्षत्वात् सा शक्येति भावः ॥ २० ॥ किंच ब्राह्मणैर्धर्मप्रवचनानुष्ठानाभ्यां भूराद्या लोका धार्यन्ते ॥ २१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यागे—ख.

<sup>1</sup>ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः। ब्राह्मणाभिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते कचित्॥ २२॥ यद्राह्मणास्तुष्टतमा वदन्ति तद् देवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति। तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः॥ २३॥

तदुपपादयति । ब्राह्मणानुष्ठितनित्यनैमित्तिकादिकर्माप्यायिता देवा दिवि तिष्ठन्ति । ब्राह्मणाभिहित-शापानुम्रहादिवाक्यैः दुष्टनिम्रहशिष्टानुम्रहाभ्यामनुगृहीता जनाश्च भुवीति लोकधारणसुपपन्नम् ॥ २२ ॥

वाक्यमात्रस्य कथं फलसाधकतेत्यत आह । पूजादिना तुष्टतमा विप्राः यस्मै यत् पुत्रपशुधनादि 'अस्तु ' इति वदन्ति, तत् देवताः 'तथास्तु ' इति वाक्यैः प्रत्यभिनन्दयन्ति । स्वार्थे णिच् । प्रत्यभिनन्द-न्तीत्यर्थः । यद्वा प्रत्यभिनन्दन्तं निजपरिवारं पेरयन्ति । प्रत्यभिनन्दने हेतुमाह । प्रत्यक्षदेवेषु विषेषु विषेषु परोक्षदेवाः ब्रह्मादयो निगन्तरमेव तुष्टा भवन्ति ; तदाप्यायकिक्रयाणां ब्राह्मणाधीनत्वात् ॥ २३ ॥

³दुःखान्वितानां मृतवान्धवाना-माश्वासनं कुर्युरदीनसत्त्वाः । वाक्यैस्तु यैभूमि तवाभिधास्ये ⁴वाक्यान्यहं तानि मनोऽभिरामे ॥ २४॥

इति क्षीविष्णुस्मृतौ एकोनविंशोऽध्यायः

अप्रिमाध्यायप्रतिपाद्यं प्रस्तौति । न दीनं सत्त्वं धेर्यं येषां ते धेर्यवन्तः पुरुषाः बान्धविवयोगेन दुःखार्तानां नराणामाश्वासनं शोकापनोदनं यैर्वाक्यैः कुर्युः, तानि अहं हे भूमि मनोऽभिरामे, धर्मप्रश्न-प्रवृत्ततया मन्मनोऽनुकूले, तव तुभ्यम् अभिधास्ये कथयिष्यामि । भूमीशब्दस्य नद्यन्तत्वात् हुस्वत्वम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द्-पण्डितकृतौ विष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकोनविंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> This entire verse and the first quarter of the next omitted in श.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अति omitted in छ.

<sup>3</sup> The first half of the verse corrupt in 4.

<sup>4</sup> वदान्यहं—क.

<sup>5</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रेतनिईतिप्रकरणमेकोनर्विशम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्रीमन्महा to वाराणसीवासि omitted in घ, च.

# विंशोऽंध्यायः

यदुत्तरायणं तदहर्देवानाम् ॥१॥ दक्षिणायनं रात्रिः ॥२॥ संवत्सरोऽहोरात्रः ॥३॥ तत्त्रिंशता मासाः ॥४॥ मासा द्वादश वर्षम् ॥ ५ ॥

पूर्वीध्यायान्ते प्रस्तुतशोकापनोदनवाक्याभिधानाय विंशाध्यायमारभते । तस्य च जगदनित्यताज्ञानायत्त-तया जगत्कर्तुर्ब्रह्मण एवानित्यतां वक्तुं कालविभागमाह । उत्तरस्यामयनं रवेः उत्तरायणम् ; मकरसंक्रान्ति-मारभ्य कर्कसंक्रान्तिपर्यन्तः कालः । तत् देवानामहः ; देवकर्मानुष्ठानयोग्यत्वात् ॥ १ ॥ दक्षिणस्यामयनं रवेः दक्षिणायनम् ; कर्कसंक्रान्तिमारभ्य मकरसंक्रान्तिपर्यन्तः कालः । सा देवानां <sup>2</sup>रात्रिः निद्राकालः ; इत्यादिस्मरणात्। वस्तुतस्तु मेरुगतानां देवानां नाडिकामण्डलं स्वपिति कर्कटे " क्षितिजम् । तस्मादुपरि स्थिताः क्रान्तिवृत्ते मेषादयः षट् राशयो दृश्याः । तुलादयः षट् अधःस्थिता अहस्याः । अतः मेषादिषट्कस्थितेऽर्के देवानां दिनम् ; दृश्यत्वात् । तुलादिषट्कस्थिते रात्रिः ; अदृश्य-त्वादित्यहोरात्रं गोलवासनासिद्धम् । तस्य च स्मृत्या विरोध एवं परिहार्यः । मेषादेर्दिनस्य कर्कसंक्रमे मध्याहः । तदुपरि रात्र्युन्मुखत्वादर्कस्य रात्रिरित्युच्यते । एवं मकरसंक्रमे अर्धरात्रः । तदुपरि दिनोन्मुखत्वात् दिनमेवेति । तदेतत् फलकथनायः न तु वास्तवम् । तदुक्तं सिद्धान्ते---

> " दिनं सुराणामयनं <sup>3</sup>यदुत्तरं निशेतरत् सांहितिकैः प्रकीर्तितम् । दिनोन्मुखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्फलकीर्तनाय तत् ॥ " कर्के गतेऽके हि सुरापराह्यः फलं पुना रात्रिवदाहुरस्य । नकं गते चापररात्रमेषामेतत् परं वासरवत् स्मरन्ति ॥ "

दिन(वासर)वदित्यनेन दिवसेऽप्येपैव कल्पना—" अतश्च कैश्चिद्दशमीष्विप प्राक् कापालिको (प्रामातिको) वेधविधिर्निरुक्तः " इति । एवं कृष्णशुक्कपक्षयोरपि पित्रहोरात्रत्वं द्रष्टव्यम् ॥ २ ॥ दक्षिणोत्तरायणरूपः कालः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उदगयनं—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here to मेहगतानां देवानां omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> यदुक्तं—ख.

संवत्सरः। स देवानामहोरात्रः॥ ३॥ तेषां संवत्सररूपाहोरात्राणां त्रिंशता मासः॥ ४॥ ते द्वादश मासाः षष्ट्यिकशतत्रयाब्दरूपाः दिव्यं वर्षं भवति॥ ५॥

द्वादश वर्षशतानि दिव्यानि कलियुगम् ॥ ६ ॥ ¹द्विगुणानि द्वापरम् ॥ ७ ॥ त्रिगुणानि त्रेता ॥ ८ ॥ चतुर्गुणानि कृतयुगम् ॥ ९ ॥ ²द्वादशवर्षसहस्राणि दिव्यानि चतुर्युगम् ॥ १० ॥ ³चतुर्युगणामेकसप्ततिर्मन्वन्तरम् ॥ ११ ॥ चतुर्युगसहस्रं ⁴च कल्पः ॥१२॥ स च पितामहस्याहः ॥ १३ ॥ ⁵तावती चास्य रात्रिः ॥ १४ ॥

उक्तरूपाणि दिव्यानि द्वादश वर्षशतानि कलियुगं भवति । तत्र शतद्वयं संध्यासंध्यांशयोः । वर्षसहस्रमेव च युगम् । युगस्य पूर्वभागः संध्या । उत्तरमागः संध्यांशः । मध्यभागश्च युगमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे—

" तत्ममाणैः रातैः संध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । संध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरेण यः ॥ संध्यासंध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तम । युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥ "

इति । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम् ॥ ६ ॥ चतुर्विंशतिशतानि दिव्यानि वर्षाणि संध्यासंध्यांशसिहतं द्वापरयुगं ज्ञेयम् ॥ ७ ॥ षट्त्रिंशच्छतानि दिव्यानि वर्षाणि संध्यासंध्यांशसिहतं त्रेतायुगं ज्ञेयम् ॥ ८ ॥ अष्टा-चत्वारिंशच्छतानि दिव्यानि वर्षाणि संध्यासंध्यांशसिहतं कृतयुगं ज्ञेयम् ॥ ९ ॥ उक्तरूपाणि दिव्यानि द्वादशवर्षसहस्राणि चतुर्युगम् । चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम् । दशसहस्राणि चतुर्णां रयुगानाम् ; द्वे सहस्रे संध्यासंध्यांशयोरिति द्वादश सहस्राणि । अनुवृत्ताविष पुनर्दिन्योपादानं मानुषभ्रमनिरासाय ॥ १० ॥ एकसप्तिवारमावृत्तानि चत्वार्यिष युगानि मन्वन्तरं भवति ॥ ११ ॥ सहस्रवारमावृत्तानि चत्वार्यिष युगानि कल्पः । कल्पते जगदिसान् काल इत्यर्थः ॥ १२ ॥ यः कल्प इत्युक्तः, स एवं पितामहस्य ब्रह्मणः अहःसंज्ञो भवति ॥ १३ ॥ कल्पपरिमित्तेव ब्रह्मणो रात्रिः निद्राकालः ॥ १४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कलियुगद्विगुणानि—क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दशवर्ष—ज. ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> This Sūtra omitted in 希.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> च omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> This Sūtra omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> संध्यांशशतं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> युगं—ख,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> एष:—ख.

एवंविधेनाहोरात्रेण मासवर्षगणनया सर्वस्यैव ब्रह्मणो वर्षशतमायुः॥१५॥ ब्रह्मायुषा च परिच्छित्रः पौरुषो दिवसः ॥१६॥ तस्यान्ते महाकल्पः॥१७॥ तावत्येवास्य मिशा॥१८॥ पौरूषेयाणामहोरात्राणामतीतानां संख्यैव नास्ति॥१९॥ न च भविष्याणाम्॥२०॥ अनायन्तत्वात् कालस्य॥२१॥

एवंविधेन करुपद्वयपरिमितेनाहोरात्रेण त्रिंशत्संख्येन मासः। तैः द्वादशिभविषम् । तानि शतं वर्षाणि सर्वस्यैव यो यो यदा यदा ब्रह्मा जायते, <sup>4</sup>तदा तद्गं तस्य तस्यायुर्भवित ; "शतायुर्वे पुरुषः" इति अतेः ॥ १५ ॥ यानि शतं वर्षाणि ब्रह्मायुः, तैरेव परिमितः पुरुषस्य भगवतोऽनाद्यन्तस्य श्रीवासुदेवस्य दिवसः ॥ १६ ॥ तस्य पौरुषदिवसस्यान्ते मध्ये महाकल्पः, महान् ब्रह्मा कल्पते यस्मित्निति ॥ १७ ॥ अस्य पुरुषस्य तावत्येव ब्रह्मायुःपरिच्छिन्नैव निशा निद्राकालः ॥ १८ ॥ भगवतो यान्यतीतानि अहोरात्राणि तानि असंख्यानीत्यर्थः ॥ १९ ॥ संख्यास्तीति शेषोऽनुवर्तते ॥ २० ॥ तत्र हेतुमाह । " कल्यित जगदेष कालोऽतः" इत्यादिस्मृत्या कालोऽत्र भगवान् परमेश्वरः। तस्याद्यन्तरहितत्वात् आयुःपरिच्छेदकाहोरात्रादि-संख्या नास्तीति युक्तम् । तथाच कूर्मपुराणे—

" अनादिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः परः । सर्वगत्वात् स्वतन्त्रत्वात् सर्वात्मत्वान्महेश्वरः ॥ "

इति ॥ २१ ॥

एवमस्मिन्निरालम्बे काले सततयायिनि।
न तद्भृतं प्रपद्यामि स्थितिर्यस्य भवेद् ध्रुवा॥ २२॥
गङ्गायाः सिकता धारास्तथा वर्षति वासवे।
शक्या गणियतुं लोके न व्यतीताः पितामहाः॥ २३॥

यदुक्तं <sup>7</sup>कल्पितृत्वेन भगवतो नित्यत्वं, तदुपपादनाय कल्पितव्यानित्यतामाह । एवम् उक्तरीत्या, अस्मिन् षडिन्द्रियवेद्ये, निरालम्बे निरुपादानके, सतत्यायिनि नित्ये, काले भगवति, न तत् भूतं, पृथिव्या-द्यन्यतममप्यस्ति, यस्य स्थितिः सत्ता, ध्रुवा काल्त्रयाबाध्या स्यात् । एवं भूतानामनित्यत्वोक्त्या भौतिकानां द्यतरामनित्यत्वमुक्तं भवति ॥ २२ ॥

<sup>1</sup> From here up to the end of Sūtra 21 missing in इ.

वर्षः—ख. <sup>4</sup> तदा तदा omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> काल्रयति<del>ः स</del>, छ ; कल्पः कल्रयति जगदशेष—म.

 $<sup>^2</sup>$  भविष्यताम्—ट.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पुरुषस्य omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> कालयितृत्वेन—ख.

ननु यदि भूतानित्यतया भौतिकानित्यत्वं, तर्हि ब्रह्मनित्यतया भृतनित्यतैवास्तु ; इत्यत आह । या गङ्गायाः सिकताः वालुकाकणाः, या वा वासवे वर्षति जलधाराः, ता अपि लोके गणियतुं शक्यन्ते, न त्वतीताः पितामहाः ब्रह्माणः । तथाच ब्रह्मण एवानित्यत्वे तिन्निर्मितानां भूतानां कथं नित्यत्विमिति भावः ॥२३॥

चतुर्दश विनश्यन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः। सर्वलोकप्रधानाश्च मनवश्च चतुर्दश ॥ २४ ॥ बहूनीन्द्रसहस्राणि दैत्येन्द्रनियुतानि च। विनष्टानीह् कालेन मनुजेष्वथ का कथा॥ २५ ॥

कैमुतिकन्यायेन मानुषानित्यतां वक्तुमिन्द्राद्यनित्यतामाह । एकैकस्मिन् करुपे ब्रह्मदिवसे चतुर्दश देवप्रधाना इन्द्रा मनुष्यप्रधाना मनवश्च विनश्यन्ति ॥ २४॥

किंच एकैकस्मिन् कल्पे चतुर्दश चतुर्दशेतयेवं कल्पानामानन्त्यात् बहूनीन्द्रसहस्राणीत्युक्तस्यैव प्रपञ्चः । तथा दैत्येन्द्राणां हिरण्यकशिपुहिरण्याक्षादीनां नियुतानि लक्षाणि स्वस्वाविधभूतेन कालेन नष्टानि । तत्राल्पतरायुषां मनुजानां विनाशे कथैव केत्यनास्थे,क्त्या तेषामनादरणीयतैवाभिहिता ॥ २५ ॥

राजर्षयश्च बहवः सर्वैः समुदिता गुणैः। देवा<sup>3</sup> ब्रह्मर्षयश्चेव कालेन निधनं गताः॥ २६॥ ये समर्था जगत्यस्मिन् सृष्टिसंहारकारणे। तेऽपि कालेन नीयन्ते कालो हि दुरतिक्रमः॥ २७॥

किंच राजर्षयः प्रभुत्वेऽप्यिवकृतिचत्ताः सगरादयः सर्वैः शौर्यौदार्यादिभिर्गुणैः सम्यगुदिता अभ्युदय-वन्तः, तथा देवाः अभिवरुणादयः ब्रह्मर्षयः कश्यपादयश्च<sup>4</sup> कालेन स्वस्वाविधमूतेन निधनं पञ्चत्वं गताः । तत्र मनुजानां का कथेति ॥ २६ ॥

किंच न केवलमतीतकाल एव विशिष्टा नष्टाः । किंतु इदानीमिप अस्मिन् जगित वर्तमानेऽपि लोके सृष्टिसंहारकारणे उत्पत्तिविनाशिवधाने ये समर्थाः सोमसूर्यादयो प्रहाः, तेऽपि कालेनास्तं नीयन्ते । किं पुनरन्ये १ हि यतः कालः अनितक्रमणीयः ॥ २७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> लोके omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देव—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भूतानां omitted in ख.

<sup>4</sup> कश्यपाद्याः—ग.

आक्रम्य 'सर्वः कालेन'परलोकं च नीयते। 'कर्मपाशवशो जन्तुस्तत्र का परिदेवना॥ २८॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। अर्थे दुष्परिहार्येऽस्मिन्नास्ति लोके 'सहायता॥ २९॥

किंच न केवलं मानुषेष्वेव कालप्राभवम् ; अपि तु सर्वोऽपि जन्तुः अवधिसमाप्तौ आक्रम्य निष्पीड्य कालेन परलोकं पश्चत्वं नीयते । तत्र परिदेवना विषादः कः ? तत्र हेतुमाह । यतो जन्तुः, कर्मैव स्वकृतं पाशो बन्यकत्वात् ; तद्धशः तदायतः । अयमर्थः—येन शरीरेण यावत्कालं यत्कर्म मोक्तव्यं, तत्कर्मसमाप्तौ कालः प्रभवति, नार्वागिति । प्रकटितं चैतत् गौतमीलुब्धकसंवादे व्यासेन⁵ ॥ २८ ॥

किंच उत्पन्नस्य जन्तोः शरीरारम्भककर्मक्षये मृत्युर्निश्चितः । मृतस्य च तद्देहकृतेन कर्मणा जन्मापि ध्रुवमेव । जन्मात्ययरूपेऽसिन्नर्थे प्रवृत्तिनिवृत्त्योः सहायता <sup>6</sup>सहकारिता कस्यापि नास्ति ; यतोऽय-मर्थो दुःखेनाप्यपरिहरणीयः, प्रारब्धकर्मणां भागेकनाश्यत्वात् ।। २९ ॥

<sup>8</sup>शोचन्तो नोपकुर्वन्ति मृतस्येह जना यतः<sup>8</sup>। अतो न रोदितव्यं हि<sup>10</sup> क्रिया <sup>11</sup>कार्या स्वशक्तितः ॥ ३०॥ सुकृतं दुष्कृतं चोभौ सहायौ यस्य गच्छतः। बान्धवैस्तस्य किं कार्यं शोचद्विरथवा न वा॥ ३१॥

किंच शोचन्तो जनाः मृतस्य नोपकुर्वन्ति । प्रत्युत श्लेष्माश्रुमोचनेनापकुर्वन्त्येव ; "श्लेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो मुङ्क्ते यतोऽवशः " इति योगिस्मरणात् । अतो न रोदितव्यम् । किंतु प्रेतोपकाराय श्राद्धादिकियाः स्वशक्त्यनुसारेण कार्याः ॥ ३०॥

र्षिच इष्टानिष्टप्राप्ती धर्माधर्मी पुरुषस्य सहायो । ताविष यस्य मृतस्य सहैव गच्छतः, नात्रैव स्वफरुं प्रयच्छतः; शरीरारम्भककर्मसमाप्त्या शरीरसमाप्तेः; तस्य शोचद्भिः अशोचद्भिर्वा बान्धवैः किं कार्यम् ॥ ३१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सर्वै—क.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The text and comm. corrupt for this line—- マス.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> व्यासेन omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सहचरिता—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> This verse corrupt in 7.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> स्थात्—ठ.

² परलोकाय—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सहायवान्—च.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> नाश्यतावश्यकत्वात्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यदा---ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> कार्यास्य--ग, ठ.

वान्धवानामशौचे तु स्थितं प्रेतो न विन्दति । अतस्त्वभ्येति तानेव पिण्डतोयप्रदायिनः ॥ ३२ ॥ अर्वाक् सपिण्डीकरणात् प्रेतो भवति यो मृतः । प्रेतलोकगतस्यान्नं सोदकुम्भं प्रयच्छत ॥ ३३ ॥

प्रेतोपकारकियाविधानाय तदर्थवादमाह । यावत् बान्धवाः प्रेताशौचमाचरन्ति, तावत् असास्नोकात् प्रिस्थितो लोकान्तरप्राप्त्यभावात् कुत्रापि स्थितिमलभमानः <sup>1</sup>पुनः पुनर्वासनावशात् पिण्डतोयप्रदायिनो बान्धवाने-वाभ्येति । तस्मात् पिण्डदानादि कार्यम् ॥ ३२ ॥

विधेयांशमाह । वक्ष्यमाणेषु सिपण्डीकरणकालेषु यावत् सिपण्डीकरणं भवति, तावत् मृतो जन्तुः मेतः क्षुतृष्णाजनितदुःखानुभववान् भवति । तिन्नवृत्तये सोदकुम्भमन्नं प्रयच्छतेति । अयमर्थः—प्रेतस्य दाहानन्तरं प्रथमपाथेयश्राद्धेनेतः पेतलोकं <sup>2</sup>प्रापितस्य दशाहिकैकादशाहिकाश्च पिण्डा उपतिष्ठन्ते । ततः सिपण्डीकरणेन विमुक्तपेतत्वः द्वितीयपाथेयश्राद्धेन पेतलोकात् पितृलोकं नीयत इति । पेतत्वानामनेकत्वात् तिन्नवर्तकिकियाणामनेकत्वमिति नान्यानर्थक्यम् । अत्र विशेषं त्वभे वक्ष्यति ॥ ३३ ॥

पितृलोकगतश्चान्नं श्राद्धे सुङ्क्ते स्वधासमम् । पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छ्राद्धं प्रयच्छत ॥ ३४ ॥ देवत्वे यातनास्थाने तिर्घग्योनौ तथैव च । मानुष्ये च तथाप्रोति श्राद्धं दत्तं 'स्वबान्धवै: ॥ ३५ ॥

नन्वेवं पेतत्विनविर्तिकैव क्रिया कार्या, नागेतनीत्यत आह । सिपण्डीकरणेन पितृत्वप्राप्त्यनन्तरमि मृतो जन्तुः श्राद्धे पार्वणादौ पुत्रादिदत्तमन्नपानादि स्वधया पितृभोग्येणामृतिविशेषेण समं तुल्यं भुङ्क्ते । तस्मात् पितृलोकगतस्यापि जन्तोः श्राद्धं कार्यम् ॥ ३४ ॥

ननु प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवरोन स्वर्गनरकादिगतस्य जन्तोः कथं पुत्रादिदत्तश्राद्धादिना तृप्तिः ? इत्यत आह । स्वकर्मप्रावल्येन यद्यत् जन्तुः शरीरं प्राप्नोति, तत्तच्छरीरोपभोग्यवस्तुत्वेन बान्धवदत्तं श्राद्वीयमन्त्रपानादि उपतिष्ठते । तसात् मृतस्यापि तृप्तिसिद्धेः श्राद्धं कार्यमिति ॥ ३५ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पुनर्वासना—ख,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> च मानवै:--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to प्रेतत्वानामनेकत्वात् missing in स्त.

प्रेतस्य श्राद्धकर्तुश्च पुष्टिः श्राद्धे कृते घ्रुवम् । तस्माच्छ्राद्धं सदा कार्यं शोकं त्यक्तवा निरर्थकम् ॥ ३६ ॥ एतावदेव कर्तव्यं 'सदा प्रेतस्य बन्धुभिः । नोपकुर्यात्ररः 'शोचन् 'प्रेतस्यात्मन एव च ॥ ३७ ॥

ननु स्वप्रयोजनाभावे परतृप्तिमात्रोद्देशेन <sup>4</sup>सार्वजनीनप्रवृत्तिर्न स्यादित्यत आह । यथेक्तद्रव्यैः श्राद्धकरणे<sup>5</sup> पितॄणां तृप्तिविशेषः । कर्तुश्च,

> " आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं <sup>6</sup>प्रीता नृणां पितामहाः ॥ "

इत्यादिफलपाप्तिर्यतो निश्चितैव, तसात् श्राद्धं सदैव श्राद्धकालेषु निरर्थकमनर्थहेतुं शोकं त्यक्त्वा कार्यम् । तथाच संवलिताधिकारकत्वान्नित्यकाम्यत्वं नैमित्तिककाम्यत्वं च जातेष्टिवत् श्राद्धस्यापि सिध्यति ॥ ३६ ॥

उक्तमर्थमुपसंहरति । शोकेन श्राद्धमकुर्वन् विध्यतिक्रमनिमित्तप्रत्यवायेनात्मनः, क्षुतृष्णादिदुःखा-नपनोदनेन प्रेतस्य च प्रतिकूलमेव कुर्यात् ; नोपकारम् । तस्मात् तदुभयानिष्टनिवृत्तये एतावत् पूर्वीक्तं श्राद्धादि प्रेतस्य बन्धुभिः कार्यमेव ॥ ३७ ॥

> हष्ट्वा लोकमनाक्रन्दं म्रियमाणांश्च बान्धवान् । धर्ममेकं 'सहायार्थं वरयध्वं सदा नराः ॥ ३८ ॥ मृतोऽपि<sup>8</sup> बान्धवः शक्तो नानुगन्तुं <sup>9</sup>नरं मृतम् । जायावर्जं हि सर्वस्य याम्यः पन्था <sup>10</sup>विरुध्यते ॥ ३९ ॥

यदुक्तम् 'नास्ति लोके सहायता' इति, तदुपपादयति । आक्रन्दः पृष्ठरक्षकः, मृतस्य लोके पश्चात् प्रियानुष्ठानेनोपकर्ताः , तद्रहितोऽयं लोकः । यतः प्रतिदिनं भ्रियमाणा एव बान्धवा दश्यन्ते, अतः स्वस्या- सहायतां ज्ञात्वा इहामुत्र च सहायार्थं धर्ममेवैकं भो नराः, सदा वरयध्वम् ॥ ३८॥

ननु यदि स्नेहातिशयेन बान्धवा अपि सह म्रियन्ते, तदा अमुत्र साहाय्यं <sup>11</sup>कुर्युरित्यत आह । सह मृतानामपि प्रातिस्विककर्मार्जितलोकमोगावस्यकतया नैकत्रावस्थानमिति क सहायोपयोगः ? तर्हि पत्न्या अपि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदा—ठ.

 $<sup>^2</sup>$  शोके—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मृत₹य—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सार्वजनी प्रवृत्ति:—छ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कारिण:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पितृ्णां च पितामहाः—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> सहायार्थे— क, ज, ठ.

<sup>8</sup> मृतो हि—म; मृतेऽपि बान्धवै: शक्यं—ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मृतं नरम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> विभिद्यते—ज, ठ. <sup>11</sup> व

<sup>11</sup> कथं न कुर्यु:--ख, च, छ.

सह गमनं विरुध्येतेत्यत आह । जायायाः पत्येकशग्रीरत्वेन "दिवि ज्योतिरजरमारमेताम्" "सह तेनैव मोदते" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यामवियोगप्रतीत्या "व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात् । तद्वदुद्धृत्य सा नारी" इत्याद्युपकारकत्वश्रवणाच्च तां विनान्यस्य सर्वस्यापि यमलोकमार्गानुसरणं विरुद्धमेव ॥ ३९॥

> धर्म एकोऽनुयात्येनं यत्र कचन गामिनम् । नन्वसारे चलोकेऽस्मिन् धर्मं कुरुत मा चिरम् ॥ ४० ॥ श्वः कार्यमच कुर्वीत पूर्वाह्वे चापराह्विकम् । न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वाकृतम् ॥ ४१ ॥

यदुक्तम् 'धर्ममेकं <sup>2</sup>सहायार्थं वरयध्वम् ' इति, तदुपपादयति । प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवरोन जन्तुः यासु यासु योनिषु येषु येषु लोकेषु वा गच्छति, तत्र तत्र धर्म एनमनुयाति । यद्यप्यधर्मोऽप्यनुयाति, <sup>3</sup>तथापि तदनुगमनस्य दुःखहेतुतया परिहरणीयतयैव <sup>4</sup>नानुष्ठेयता । धर्मानुगमनस्य तु सुखहेतुतयेष्टत्वेना-सारे धर्मातिरिक्तसुखहेतुरहितेऽस्मिन् मनुष्यलोके कर्तव्यान्तरपरिहारेण धर्ममेव कुरुतेति ॥ ४०॥

अचिरत्वमुपपादयति । " न श्वः श्वमुपासीत । को हि मनुप्यस्य श्वो वेद " इति श्रुत्या संसारानित्यतां प्रतीत्य, श्वः कार्यं कर्माद्यैव कार्यम् । तथा अपराह्वकर्तव्यं पूर्वाह्व एव कार्यम् । यतोऽस्य जन्तोः कृतमकृतं च मृत्युर्न प्रतीक्षते ; प्राप्ते काले नयत्येव ॥ ४१ ॥

क्षेत्रापणगृहासक्तमन्यत्र गतमानसम् । वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ ४२ ॥ न कालस्य प्रियः कश्चिद् द्वेष्यश्चास्य न विद्यते । आयुष्ये कर्मणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम् ॥ ४३ ॥

कृताकृताप्रतीक्षणमेवोपपादयति । 'क्षेत्रमिदं कृष्टम्, इदमकृष्टम्; आपणे चेदं पण्यमस्ति, इदं नास्ति; गृहे चेदं कृतम्, इदमकृतम् ' इत्याद्यकृतपदार्थसंपादनासक्तम्, अन्यत्र पुत्रदुहित्राष्ट्रपनयन-विवाहादौ गतमानसम् अकृतकार्यमेव मृत्युरादाय गच्छति । यथा वृकी उरणं मेषमिति दृष्टान्तेन मृत्युप्राणिनोः प्रबलदुर्बलभावो दर्शितः ॥ ४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एकं--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तथापि omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सहायार्थे—च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From here to मनुष्यलोके omitted in ख.

#### विष्णुस्मृतिः

तमेवोपपादयति । कलयति जगदिति कालः मृत्युः । तस्य प्रियः प्राप्ते काले रक्षणीयः, द्वेष्यश्च अप्राप्ते काले मारणीयो वा नास्ति । किं तर्हि ? जन्तोः आयुर्जनके प्रारब्धकर्मणि <sup>1</sup>क्षीयमाणे, प्रसद्य क्रियमाण-मायुर्जनकं कर्मावमत्येव जन्तुं मृत्युर्हरति ॥ ४३ ॥

नाप्राप्तकालो म्रियते विद्धः शरशतैरिप ।

श्विशाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ ४४ ॥

श्नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जिपाः ।

त्रायन्ते सृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम् ॥ ४५ ॥

रागद्वेषाभावं विविनक्ति । न प्राप्तः प्रारब्धकर्मक्षयकालो यस्यासौ शरशतैर्विद्धोऽपि न म्रियते, यथा भीप्मः । स एव प्रारब्धकर्मक्षयकालं प्राप्य कुशाम्रसंस्पर्शमात्रेणापि म्रियते, यथा गौतमीया गौः ॥ ४४ ॥ प्रारब्धात् क्रियाणस्य कर्मणो दौईल्यं दर्शयति । औषधानि नीलकण्ठरसादीनि । मन्त्राः

भारब्धात् क्रियाणस्य कर्मणा दोबेल्यं दशेयति । औषधानि नीलकण्ठरसादीनि । मन्त्राः मृत्युंजयादीनाम् । होमाः जन्मदिनकर्तव्याः दूर्वाहोमादयः । जपाः महारुद्रादीनाम् । चकारात् सुवर्ण-दानादीनि । जरया मृत्युना वा प्रस्तं मानवं न त्रायन्ते । न चैवं विध्यानर्थवयम् ; <sup>4</sup>प्राम्जन्मीयसजातीय-कर्माङ्कुरसंवलनेन विजातीयकर्माङ्कुरोन्मूलनेन वा फलवत्त्वात् ।

इदमत्राकृतम्—नानाजन्मसु पुत्रादिफलप्रतिबन्धकानि तज्जनकानि च नानाविधानि कर्माणि जन्तुनार्जितानि सन्त्येव। तेषु यदेव सजातीयसंवलनेन प्राबल्यमावहति, तदेव स्वस्वकार्यं फलं तत्प्रतिबन्धं वा जनयति। तत्रेदानींतनं फलकामनयानुष्ठीयमानं कर्म प्राग्मवीयसजातीयकर्मसंविलितं फलं जनयति। तद्मावे तत्प्रतिबन्धकं दुर्बलं कर्मोपमर्द्य स्वफलं जनयति। तत्प्राबल्ये तु स्वयमेव तत्प्रतिबद्धं तिष्ठति यावत् सजातीयान्तरं लभते। सजातीयविजातीयोभयाभावे तु स्वयमेव साङ्गं चेत् फलं जनयति। व्यङ्गत्वे तु सजातीयान्तरमेवापेक्षत इति न किंचिद्विध्यानर्थवयम्। तदेतन् विश्वामित्रमतङ्गाद्युपाख्यानव्याजेन भगवता व्यासेन प्रश्चितम्॥ ४५॥

# <sup>5</sup>आगामिनमनर्थं हि <sup>6</sup>प्रविधानशतैरपि । न निवारियतुं शक्तस्तत्र का परिदेवना ॥ ४६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्षीणे—ग, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here four lines of the text missing in 朝.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> From here three lines of the text missing in 事.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्राग्भवीय—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From here three verses missing in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> मतीकार—ठः; प्रविधानकृतैरपि—ख, ग.

# यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। ¹तथा पूर्वकृतं कर्म ²कर्तारं विन्दते ध्रुवम्॥ ४७॥

औषधादीनामत्रातृत्वे हेतुमाह । प्रारब्धकर्मप्रावल्येन भाविनोऽनर्थस्योपायशतैरप्यन्यथयितुमशक्यत्वे कः शोकावसर १ भाविनोऽनर्थस्य गौरवात् ॥ ४६॥

हेतुमेव प्रपञ्चयति । जन्मान्तरीयऋणसंबन्धेनोत्तमणीधमणीवासनाप्राबल्यात् धेनुसहस्रेषु वत्सो यथा मातरमेव <sup>3</sup>गच्छति नान्यां धेनुं, तथा " शास्त्रफलं प्रयोक्तरि " इति न्यायात् पूर्वकृतं कर्म कर्तारमेवोपतिष्ठत इति शास्त्रेषु निश्चितम् ; " ना्मुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिप " इति स्मर्णात् ॥ ४७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि 'चाप्यथ । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ ४८ ॥ देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुद्यति ॥ ४९ ॥

अव्यक्तमदृश्यमानमेव प्रधानमादिः निदानं येषां तानि अव्यक्तादीनि भृतानि पाञ्चमौतिकानि शरीराणि ; कारणात्मना स्थितानामेवोत्पत्तेः । तथा व्यक्तं दृश्यमानं मध्यं जन्ममरणान्तरालस्थितिलक्षणं येषाम् । अव्यक्ते निधनं लयो येषां तानीमान्येवंभृतान्येव । तेषु परिदेवना विलापः कः ? ॥ ४८ ॥

ननु शरीरवत् जीवस्थापि नाशे विलापोऽर्थवानेवेत्यत आह । देहोऽस्यास्तीति देही, तदिममांनी जीवः । तस्य यथा <sup>6</sup>स्थूलदेहे कौमाराद्यवस्थाः देहिनबन्धना एव, न त्वात्मनः ; पूर्वावस्थानाशेनावस्थान्तरो-त्पत्तावपि 'स एवाहम्' इति प्रत्यभिज्ञानात् ; तथैव एतदेहिनाशे देहान्तरप्राप्तिरिप लिङ्कदेहिनबन्धना । न तावतात्मनो नाशः ; जातमात्रस्य स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिदर्शनात् । अतो धीरः धीमान् तत्र देहोत्पत्तिनाशयोः न मुद्धिति ; आत्मैव जातो मृतश्चेति न मन्यते ॥ ४९ ॥

गृह्णातीह यथा वस्त्रं त्यक्तवा पूर्वभृतं नरः। गृह्णात्येवं वन्तं देही देहं कर्मनिबन्धनम्॥ ५०॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ ५१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कर्तारमनुविन्दति—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अनुगच्छति—्छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> भारत—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वीरस्तत्र—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> स्थूल omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> नरो देहं देही--ज.

#### विष्णुस्मृतिः

ननु आत्मनोऽविनारोऽपि देहनाश एव शोक इत्यत आह । तत्तत्कर्मनिबन्धनान्येव जीवशरीराणीति पूर्वशरीरपरित्यागेनान्यशरीरमहणमावश्यकमेव, जीवदवस्थायां वस्त्रमहणमिवेति नात्र शोकावसर इत्यर्थः ॥५०॥ इदानीं विधसाधनाभावेनाप्यात्मनो नित्यतामुपपादयति । शरीरवत् शस्त्रच्छेदामिदाहजळशीर्णतावायु-शोषादि आत्मनो न भवतीत्यविनाश्योऽयमशोच्य इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अच्छेचोऽयमदास्रोऽयमक्केचोऽद्योदय एव च। नित्यः 'सततगः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ ५२॥ अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते। तसादेवं विदित्वैनं नानुद्योचितुमईथं॥ ५३॥

# इति <sup>5</sup>श्रीविष्णुरुषृतौ <sup>6</sup>र्विशोऽध्यायः

तत्र हेतूनाह । अच्छेद्यः, निरवयवन्त्वात् । तत एवाक्केद्योऽपि । अदाह्यः अमूर्तत्वात् । अशोष्यः द्रवद्रव्यत्वामावात् । किंच नित्यः अविनाशी । सततगः सर्वकालवर्ती । स्थाणुः स्थिरस्वरूपः रूपान्तरापत्तिः शून्यः । अचलः पूर्वदेशापरित्यागी । सनातनः अनादिः ॥ ५२ ॥

अव्यक्तः चक्षुराद्यविषयः । अचिन्त्यः मनसोऽप्यविषयः । अविकार्यः अन्यथाकर्तुमशक्य इत्यर्थः । उच्यते इत्यभियुक्तोक्तिं प्रमाणयति । उक्तमर्थमुपसंहरति । तदेवमात्मनो जन्ममरणाभावात् शरीरस्यावश्य-नाशित्वाच न शोकावेशविकला भवितुमर्हथेति ॥ ५३ ॥

इति <sup>7</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मज<sup>8</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां विंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वधमानामावेनापि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अईसि---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> विंशतितम:—झ.

<sup>8</sup> श्री omitted in ग्.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्वगत:—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एनं विदित्वैवं--ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे हितोपदेशप्रकरणं विंशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> From here up to वाराणसीवासि omitted in घ, च

# एकविंशोऽध्याय:

# अथाशौचव्यपगमे सुस्नातः <sup>1</sup>सुप्रक्षालितपाणिपादः स्वा-चान्तस्त्वेवंविधानेव ब्राह्मणान् यथाशक्ति उदङ्मुखान् गन्ध-माल्यवस्त्रालंकारादिभिः पूजितान् भोजवेत्॥१॥

पूर्वाध्याये कियाः कार्या इत्युक्तम् । ताश्च द्विविधाः ; शौचाशौचयोरधिकारात् । तत्रान्त्या नव-श्राद्धाद्याः पूर्वमुक्ताः² । इदानीमेकविंशेनाद्यानाह । तत्राशौचानन्तरदिनकर्तव्यमाह । अथ शोकनिर्हरणा-नन्तरम् । तेन चाशौचमध्य एव मा <sup>3</sup>भूदित्येवमाशौचव्यपगम इति । व्यपगमे विशिष्टापगमे । विशेषश्च,

> " विप्रः शुध्यत्यपः स्प्रष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् । वैश्यः प्रतोदं रश्मीन् वा यष्टिं शृद्धः कृतिक्रियः ॥ "

इति मनूक्तः । तेन यथोक्तकालेन चापगमे । अयं च सार्ववर्णिकः साधारणः कालः ;

" आशौचान्ते ततः सम्यक् पिण्डदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं प्रदातव्यं सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ "

इति मरीचिस्मरणात्। यत्तु----

" एकादरोऽहि यच्छ्राद्धं तत् सामान्यमुदाहृतम् । चतुर्णामपि वर्णानामाशौचं तु पृथक् पृथक् ॥"

इति, तत् दशाहदशिपण्डपक्ष इत्यिविरोधः । तत्र सुस्नातः मन्त्रवत् कृतस्नानः ; " नित्यानि निवर्तेरन् " इति आशौचे मन्त्रवत्स्नानिषेधात् " आशौचान्ते पुनः क्रिया " इत्यनेन च मन्त्रवत्ताबोधनायोपसर्गः । एवं " नित्यानि निवर्तेरन् " इत्यनेनैव शौचाचमनयोरिप अदृष्टसाधनेतिकर्तव्यतानिवर्तनात् आशौचान्ते तदनुष्ठा-नावगमायाग्रेतनावप्युपसर्गौ । तेन च यथोक्तविधिना पाणिपादं प्रक्षाल्याचम्यानन्तरम् एवंविधान् वक्ष्यमाण- लक्षणान् 4, पित्रर्थानेवेति वा । तेन वैश्वदेवार्थविप्रनिवृत्तिः । बहुवचनेनायुग्मान् ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सु omitted in झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भूदित्येवमर्थम् — छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उक्त्वा---ग.

<sup>4</sup> लक्षणानेव---छ.

" एकोहिष्टं तु यच्छ्राद्धं तन्नैमित्तिकमुच्यते । तदप्यदैवं कर्तव्यमयुग्मानःशयेद् द्विजान् ॥ "

इति शातातपस्मरणात् । तत्र संख्याविशेषविधानाय यथाशक्तीति । तां चाह बृहस्पातः—" एकोहिष्ट-विधानेन यदेकस्य प्रदीयते" इत्युपक्रथ्य "श्रोत्रिया भोजनीयास्तु नव सप्त त्रयोदशः" इति । सप्तार्वाचीनामपि संख्यामाह आश्वलायनः—" एकैकमुपवेशयेदेकैकस्य द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीन् वा; वृद्धौ फल्रभ्यस्त्वम् " इति । तत्र एकद्विपक्षो बहुवचनेनैव निरस्तः । वृद्धिशब्देन च पञ्चापि परिगृहीताः । नवत्रयोदशयोरन्तर्वितिन्येकादशसंख्यापि प्राह्या; " दशम्यामतीतायां प्रातरुत्थाय प्रेतब्राह्मणानेकादशानामन्त्र्य " इति सत्यव्रतस्मरणात् । उदङ्मुखानिति पित्रर्थदिङ्नियमः । गन्धाः चन्दनादयः, माल्यानि शुक्कादीनि । वस्त्रालंकारप्रहणं नियमार्थम् । यथाह कात्यायनः—

" एवमाह्वानिते गन्धपुष्पधूपैः समर्चयेत् । ततो वस्त्राणि विप्राय सर्वाण्याभरणानि च ॥"

इति । दचादिति रोषः । आदिशब्दात् धूपदोपादिग्रहणम् । गन्धादीनां प्रकृतितः प्राप्तावपि पुनर्वचनं प्रेतश्राद्धतया "अनूदकमधूपं च गन्धमाल्यविवर्जितम् " इत्यादिपाप्तनिषेधपरिहाराय । तान् भोजयेत् ॥ १ ॥

#### एकवन्मन्त्रान् हेदेको दिष्टे ॥ २ ॥ उच्छिष्टसंनिधावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत् ॥ ३॥

यावदुक्तेतिकर्तव्यतानैराकाङ्क्यादमन्त्रत्वप्राप्तावाह । प्रकृतौ पार्वणे ये बहुवचनान्ता मन्त्राः, ते विकृतावेकोहिष्टे एकवचनान्तत्वेनोह्याः । वचनप्रहणमुपलक्षणम् । तेन प्रकृतेरप्यूहः, मुख्यदृष्टार्थतास्वार्थ-समवेतार्थतादीनामूहकारणानां तुल्यत्वात् । यथा आश्वलायनानामर्ध्यपात्रतिलावापे "तिलोऽसि सोमदेवत्यः" इति मन्त्रे बहुवचनान्तिपतृशब्दस्थाने एकवचनान्तिपतृशब्दस्योहः । "शुन्धन्तां पितरः" इत्यत्र तु प्रकृतिमात्रस्यैवोहः, न वचनस्य ; प्रकृतावसमर्थत्वात् । एवमन्येऽपि शाखाभेदेन प्राह्याः । एकवदृहेनैव एकोहिष्टत्वसिद्धावेकोहिष्टवचनमितः प्राचीनेषु अमन्त्रत्ववोधनाय ; " नवश्राद्धममन्त्रं च पिण्डोदकविवर्जितम् " इति परिशिष्टात् ॥ २ ॥

एकोहिष्टधर्मानाह । उच्छिष्टसंनिधौ ;

" अरितमात्रमुत्सुज्य पिण्डांस्तत्र प्रयोजयेत् । यत्रोपस्पृशतां वापि प्राप्नुवन्ति न बिन्दवः ॥ "

<sup>1</sup> उपवेशयेत् omitted in छ.

#### एकविंशोऽध्यायः

इति अत्रिस्मरणात् अरिलमात्रदेशमुत्स्रज्य । एकमेव; प्रेतोद्देशेनैव, न तिपत्रादीनाम् । नामगोत्राभ्यामेव न; किंतु "एतत्ते " इति मन्त्रेण च । पिण्डम्; कपित्थप्रमाणम् ;

> " एकोहिष्टे सिपण्डे च किपत्यं तु विधीयते । नारिकेलप्रमाणं तु प्रत्यब्दे मासिके तथा ॥"

इति स्मरणात् । निर्वपेत् ; कुरोषु पितृतीर्थेन दद्यात् । उच्छिष्टसंनिधावित्यनेन यत्र स्थालीपाकसद्भावः, तत्रामिसमीप एव पिण्डदानमित्युक्तं भवति । तच्चामे स्पष्टियप्यते । धर्मान्तरमाह याज्ञवल्कयः—

" एकोदिष्टं दैवहीनमेकाध्यैकपवित्रकम् । आवाहनामौकरणवर्जितं ह्यपसव्यवत् ॥ उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेद् ब्र्युस्तेऽभिरताः स्म ह ॥ "

इति ॥ ३ ॥

सक्तवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणयाभिष्ठितेषु प्रेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्षय्योदकः चतुरङ्गुलपृथ्वीः तावदन्तराः वितस्त्यायताः तिस्रः कर्षृः कुर्यात् ॥ ४ ॥ कर्षृसमीपे चाग्नित्रय-सुपसमाधाय परिस्तीर्यं तत्रैकैकस्मिन् आहुतित्रयं जुहुयात् ॥५॥ सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ६ ॥ अग्रये कव्यवाहनाय स्वथा नमः ॥ ७ ॥ यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः ॥ ८ ॥

किंच "नानाभक्तान्तरसिवन्यासैरेकैकमुद्दिश्य विधिवद्भोजयेत्" इति सत्यव्रतोक्तविधिना भक्तवत्सु ब्राह्मणेषु "वासोहिरण्यदास्युपानच्छत्रोदकुम्मा दक्षिणा गुणवित पात्रे शय्यादानम्" इति तदक्तदिक्षणयैवाभिपूजितेषु प्रेतनामगोत्रे उच्चार्य 'उपितष्ठताम् ' इत्यक्षय्योदकं तेषु दत्त्वा, 'अभिरम्यताम् ' इति तान् विसृज्य, कर्ता तिस्रः कर्षः अवटान् कुर्यात् । तत्परिमाणमाह । चतुरङ्गुलन्तित्ताः, तावदन्तराः चतुरङ्गुलान्तराः. तावदधःखाताः चतुरङ्गुलग्भीराः, वितस्त्यायताः द्वादशङ्गुलान्यामाः इति ॥ ४ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  उदकेषु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to 40th Sutra of the 22nd chapter missing in z.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समाधाय for उपसमाधाय—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सुवासो—छ.

किंच कर्षृणां समीपे मूले किंचित् स्थलमपहाय, अग्नित्रयं तूप्णीमुपसमाधाय तूप्णीं परिस्तीर्य, तेषु अग्निषु एकैकस्मिन् आहुतित्रयमोदनस्य जुहुयात् ॥ ५॥

तत्र मन्त्रानाह । पितृमत्त्वं सोमस्य, कव्यवाहनत्वमग्नेः, आङ्गिरसत्वं च यमस्य गुणः ; न पृथग्देवताः ; तेषु मन्त्रेषु तथा दर्शनात् ॥ ६, ७, ८ ॥

## स्थानत्रये च प्राग्वत् पिण्डनिर्वपणं क्रर्यात् ॥ ९ ॥ अन्नदिध-पृतमधुमांसैः कर्षृत्रयं पूरियत्वा एतत्त इति जपेत् ॥ १० ॥ एवं मृताहे प्रतिमासं क्रुर्यात् ॥ ११ ॥

किंच कर्षूमुले यत् स्थलं स्थापितं, तेषु त्रिप्वपि प्राग्वत् कुरोषु प्रेतनामगोत्राभ्यामेकैकं पिण्डं दद्यात् ॥ ९॥

किंच अन्नम् ओदनः ; तद्युक्तैः दिधष्टतमधुमांसैः प्रत्येकं कर्षूत्रयं पूरियत्वा " एतत्ते तत, ये च त्वामत्रानु " इति आश्वलायनोक्तं मन्त्रं यथाशाखं जपेत्। अत्र ततशब्दस्थाने प्रेतशब्दस्योहः ; प्रेतश्राद्धेषु "पितृशब्दः स्वसंबन्धः शर्मशब्दस्तथैव च " इत्याद्यष्टादशपदार्थनिषेधात्।। १०।।

मासिकान्याह । एवम् आधैकोिह्षष्टविधिना संवत्सरं यावत् प्रतिमासं मृताहे एकोिह्षष्टं कुर्यात् 5 "मृताहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ११ ॥

## संवत्सरान्ते प्रेताय तिरपन्ने तित्पतामहाय तत्प्रिपतामहाय च ब्राह्मणान् देवपूर्वान् भोजयेत्॥ १२॥ अत्राग्नौकरणमावाहनं पाद्यं च कुर्यात्॥ १३॥

सपिण्डीकरणमाह । संवत्सरान्ते संवत्सरान्तदिने, तस्मिन् सति अन्यवहितात्रिमदिने इति वा । सोऽयं सार्ववर्णिकः साधारणः कालः । कालान्तरमप्याह <sup>3</sup>भविष्यतपुराणम्—

> " द्वादरोऽहिन षष्ठे वा त्रिपक्षे वा त्रिमासि वा । एकादरोऽपि वा मासि मङ्गले वाप्युपस्थिते ॥ "

इति । तत्र प्रेतादिभ्यश्चतुर्भ्यः चत्वारः, वैश्वदेविके च द्वौ इत्येवं षट् ब्राह्मणान् प्रेतस्यैकोद्दिष्टविधिना तित्पत्रादीनां च त्रयाणां पार्वणविधिना भोजयेत् । तदेतत् पार्वणैकोद्दिष्टात्मकं नरिसंहाकारपशुश्राद्धपदा-भिधेयमुभयविरुक्षणमेकमेव श्राद्धम् ; "अथ सिपण्डीकरणं, चत्वार्युदपात्राणि " इत्यादावेकवचनश्चतेः । यत्तु श्राद्धद्वयमुपक्रम्य "कुर्वीत सहिपण्डताम् " इत्यादिस्मरणं, तत् विधिद्वयाभिष्रायेणेति मन्तव्यम् ॥ १२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मृताहं—ज ; मृताह्नि—झ.

तद्विशेषधर्मानाह । अत्र सपिण्डीकरणान्तर्गतैकोहिष्टे अमौकरणावाहनपाद्यानि वुर्यात् । नैकोहिष्टत्वेनात्र तन्निवृत्तिः ; तस्य चतुर्देवतपार्वणत्वात् । यथोक्तं चतुर्विशतिमते—

> " सपिण्डीकरणं चाब्दे संपूर्णेऽभ्युदयेऽपि वा । पूर्वे कृत्वा नवं प्रेतमुत्तरान् प्रपितामहान् ॥ चतुर्भिः पितृभिर्युक्तं पार्वणं तु विधीयते ॥ "

इति । अत्रेति वचनात् पूर्वैकोिद्दष्टेषु एषां निवृत्तिरित्युक्तमेव । चकारात् एकपवित्रत्वादिकं भवति । तदितिकर्तव्यतां चाह बोधायनः—" सर्वस्मात् सकृत् सकृत् समवदायाभिघार्य दक्षिणतो भस्मभिः सहाङ्गारात्रिरुद्ध तेषु जुहुयात् प्रेतायामुष्मे यमाय स्वाहेति तद्भुतमहुतं च भवति " इति । तथा

" पितृशब्दे क्षिपेत् पेतं स्वधावर्जं तु सर्वतः । पेतमावाह्य विपांश्चाप्युपवेश्य निमन्त्रणम् ॥"

इति । न चायं पार्वणांश एव विधिः ; प्रकृतिप्राप्तत्वात् । तेन एकोिह्षष्टांश एवेति मन्तव्यम् ; अप्राप्तत्वात् ॥१३॥

¹संस्रजतु त्वा॰ पृथिवी असमानी व इति च प्रेतपाद्यपात्रे पितृपाद्यपात्रवे पोजयेत्॥१४॥ उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डचतुष्टयं कुर्यात्॥१५॥

किंच पाद्यं च पात्रं च पाद्यपात्रे ; प्रेतपाद्यपात्रे — प्रेतपाद्यं प्रेतपाद्योदकम् ; पात्रं प्रेतार्घ्यपात्रोदकम् ; तदु भयं पितृपाद्योदकत्रये पितृप्यद्येपात्रोदकत्रये च यथाक्रमं मन्त्राभ्यां योजयेत् । अयमर्थः — प्रेतपाद्योदकपात्रं प्रेतपाद्यदानानन्तरं संस्रुतोदकमेकस्मिन् पात्रे कृतं पितृपाद्योदकेन पात्रत्रये कृतेन " संस्रुजतु त्वा पृथिवी " इति वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण " समानी व आकूतिः " इत्यनेन च संयोजयेत् । तत्रैवार्घ्यदानानन्तरमविश्वष्टं प्रेतार्घ्यपात्रोदकं पित्रर्घ्यपात्रत्रये योजयेत् ॥ १४ ॥

किंच सपिण्डीकरणपार्वणेऽप्यग्नौकरणं नास्तीत्युच्छिष्टसंनिधाविति पुनरुक्तम् । तत्रैकोद्दिष्टविधिना प्रेतनामगोत्राभ्यामेकपिण्डं दत्त्वा पार्वणविधिना पिण्डत्रयं दद्यात् ॥ १५ ॥

# ब्राह्मणांश्र<sup>8</sup> स्वाचान्तान् दत्तदक्षिणांश्रानुव्रज्य विसर्जयेत् ॥ १६॥ ततः प्रेतिपण्डं पाद्यपात्रोदकवत् पण्डत्रये निदध्यात् ॥ १७॥ कर्षृत्रयसंनिकर्षेऽप्येवमेव ॥ १८॥

<sup>1</sup> Sūtra-s 14 and 15 omitted in 事.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> द्यावा---ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समाना व:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> तु--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पात्रं---ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पितृपात्रत्रये—ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> च added in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> चतुर:—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पात्रत्रयोदकवत्—ज.

किंच ब्राह्मणान् पैतृकान् वैश्वदेविकांश्च, स्वाचान्तान् कृतशुद्धाचमनान्, दत्ता यथाशक्ति दक्षिणा येभ्यस्तान्, अनुव्रज्य आसीमान्तमनुगम्य विसर्जनमन्त्रेण विसर्जयेत् ॥ १६ ॥

किंच यथा प्रेतपाद्योदकं पितृपाद्योदकत्रयेण प्रेतार्ध्यपात्रोदकं च पित्रर्ध्यपात्रोदकत्रयेण योजितं, तथैव प्रेतपिण्डं त्रिया विभज्य पित्रादिपिण्डत्रये ताभ्यामेव मन्त्राभ्यां योजयेत् । तदुक्तं काठकगृह्ये—— "चतुर्थं पिण्डमुतसुज्य त्रैघं कृत्वा पिण्डेषु निद्ध्यात्, संसृजतु त्वा पृथिवी वायुरिमः प्रजापितः संसृज्यध्वं पूर्वेभिः पितृभिः सह । समाना वः सं वो मनांसीत्येवमुदकम् " इति ॥ १७॥

किंच प्रेतैकोिह्ष्टे यत् कर्षूत्रयं, तत्संनिकर्षे तत्संनिधौ ये पिण्डाः, तानपि पित्रादिपिण्डेषु एवमेव यथोक्तं योजयेत् ॥ १८ ॥

सपिण्डीकरणं मासिकार्थवत् ¹द्वादशाहं श्राद्धं कृत्वा त्रयो-दशेऽह्नि वा कुर्यात् ॥ १९ ॥ मन्त्रवर्जे हि श्रुद्वाणां द्वादशेऽह्नि ॥ २० ॥ संवत्सराभ्यन्तरे ²यद्यधिमासो भवेत्, तदा मासिकार्थे दिनमेकं वर्धयेत् ॥ २१ ॥

मासिकसपिण्डीकरणयोः कालान्तरमाह । मासि भवं मासिकम् ; तदर्थः प्रेताप्यायन।दिः ; सोऽस्त्यिस्मिन्निति मासिकार्थवत् मासिककार्यकारि श्राद्धमाशौचापगमे <sup>3</sup>द्वादशाहं द्वादशसु अहःसु कृत्वा त्रयोदशेऽिह्न वा यथोक्तं सिपण्डीकरणं दुर्यात् । असिन् पक्षे ऊनत्रैपिक्षकाणामभावः । सोऽयमापत्कल्पः । अनेन चान्येऽप्येवंविधा उपलक्षिताः । यथा —

· " आनन्त्यात् कुरुधर्माणां पुंसां चैवायुषः क्षयात् । अस्थितेश्च शरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥ "

इति । कुलधर्मश्चेत्रादिपौर्णमासीषु दमनकादिना कुलदेवताराधनम् । आयुःक्षयो मरणम् । अस्थितिः एकदेशस्थित्यनियमः । द्वादशाह इत्याशौचान्तोपलक्षणम् ; " सर्वेषामेव वर्णानामाशौचान्ते सिपण्डनम् " इति कात्यायनस्मरणात् । अस्मिन् पक्षे मासिकानि द्वादशाह एव कार्याणि ; "मासिकानि स्वकीये द्व दिवसे द्वादशेऽिप वा " इति पैठीनसिस्मरणात् ; तदकरणे सिपण्डनानिधकारात् । तदाह गोभिलः— " श्राद्धानि षोडशादत्त्वा नैव कुर्यात् सिपण्डनम् " इति । अथान्यो विशेषः श्राद्धकरूपलतायामस्माभि-रुपपादित इति नेहोच्यते ॥ १९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> द्वादशेऽह्नि वा कुर्यात् —क.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> द्वादशाहे—ख.

 $<sup>^2</sup>$  यद्यधिकमासः—ज.

<sup>4</sup> चैत्र्यादि for चैत्रादि—ग.

शृद्धाणां त्वत्र विशेषमाह । शृद्धाणां सपिण्डीकरणं द्वादशेऽह्वि भवति ; न त्रयोदशे ; यतस्तन्मन्त्रवर्जम् । अयं चार्थवादः अल्पेतिकर्तव्यताकत्वबोधनाय । न हेतुः ; अनैकान्त्यात् । नापि गुणविधिः ; प्राप्तत्वात् , वाक्यभेदाच्च । नापि विशिष्टविधिः ; गुणगुणिनोः सामान्यत एव प्राप्तत्वात् । तस्मादर्थवादः । मन्त्रवर्जनमपि न सामान्यतः ; अपि तु वैदिकानाम् ; "अनुमतोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः" इति गौतमस्मरणात् । वैदिकानामपि स्वयं पाठो निषिध्यते ; न विषैः ; "अमन्त्रस्य तु शृद्धस्य विषे मन्त्रेण गृह्यते " इति ब्रह्मपुराणात् ।

यत्तु-अमावास्याश्राद्धकारिश्द्रदिषयमिदं वचनादाशौचमध्य एव कार्यमिति व्याख्यातम् ; तत् ' अथाशौचव्यपगमे ' इति पूर्ववाक्याननुसंधानमूरुकमित्युपेक्षणीयम् । किंच वचनादाशौचेऽस्यानुष्ठानेऽपि अमावास्याश्राद्धस्याननुष्ठानमेव, वचनाभावादित्यास्तां तावत् । यदि च द्वादशाहविधान एवाप्रहः, तर्हि सार्ववर्णिकदशाहाशौचपक्षे शृद्धाणां सपिण्डने द्वादशाहविधानमस्तु ; अप्राप्तत्वात् ॥ २०॥

यदुक्तं 'मासिकार्थवत् द्वादशाहं श्राद्धम् ' इति, तत्र मासवृही कथिमत्यत आह । यस्मिन् संवत्सरे मासिकानि कार्याणि, तन्मध्ये चेत् अधिमासो भवति, तदा तन्मासिकसिद्धचर्थमेकं दिनमधिकं कुर्यात् । त्रयोदशाहं मासिकानि कुर्यादित्यर्थः । अनेन च स्वकालकर्तव्यमासिकवृद्धिर्थसिद्धैव । यथाह विसष्ठः—

" असंक्रान्तेऽपि कर्तव्यमाब्दिकं प्रथमं द्विजै: । तभेव मासिकं श्राद्धं सपिण्डीकरणं तथा ॥ "

इति ॥ २१ ॥

सिपण्डीकरणं स्त्रीणां कार्यमेवं तथा भवेत्। यावज्जीवं तथा कुर्याच्छ्राद्धं तु प्रतिवत्सरम् ॥ २२ ॥ अर्वाक् सिपण्डीकरणं यस्य संवत्सरात् कृतम्। वस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दचाद्वर्षं द्विजन्मने ॥ २३ ॥

इति अश्रीविष्णुस्मृतौ एकविंशोऽध्यायः

पुरुषोध्वेदेहिकीः क्रियाः स्त्रीष्वय्यतिदिशति । यदुक्तं सपिण्डीकरणं तत्, तथान्यदपि, एवं प्रेत-संस्कारकं दाहादि मासिकान्तं यत् <sup>4</sup>कर्म, तच्च स्त्रीणां भवेत् <sup>5</sup>;

¹ अथाशीच्य्यपगम इति omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तस्यात्रं सोदकुम्भं च---क.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे एकविंशोऽध्यायः—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे सपिण्डीकरणप्रकरणमेकविंशतितमम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> कार्य---ग.

<sup>5</sup> कुर्यात्—ख.

#### विष्णुस्मृतिः

" नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्रं तु षड् ऋतून् । अतः परं पुराणं स्थात् त्रिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ "

इति परिशिष्टात् त्रिविधं श्राद्धम् । तत्र नवश्राद्धं पूर्वाध्याये । नविमश्रं तु अस्मिन्नुक्तम् । इदानीं पुराणमाह । यथा सिपण्डान्तानि कर्माणि स्त्रीपुरुषयोः कार्याणि, तथा यावज्ञीवं प्रतिसंवत्सरं मृताहे श्राद्धमि वक्ष्यमाणविधिना कुर्यात् । 'अर्वाक् सिपण्डीकरणात् ' इत्यनेन सोदकुम्भश्राद्धं विधाय संवत्सरान्ते सिपण्डनं वदता यावद्वर्षे तिदत्युक्तम् ॥ २२ ॥

तत्र सिपण्डनापकर्षे प्रेतत्विनवृत्त्या तत्तृप्तिरूपद्वारकोपात् तस्त्रोपप्राप्तावाह । यस्य वृद्धचादिनिमित्तेन मासिकान्यपक्रुष्य सिपण्डनमप्यपक्रुष्यते, तस्यापि यावद्वर्षे विप्राय सोदकुम्भमन्नं दद्यात् । तदेव सोदकुम्भ-श्राद्धम् । तत्त्वरूपमाह गौतमः—

" अदैवं पार्वणश्राद्धं सोदकुम्भमधर्मकम् । कुर्यात् प्रत्याब्दिकाच्छ्राद्धात् संकल्पविधिनान्वहम् ॥ " इति ॥ २३ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारिश्रीरामपण्डितात्मजश्रीनन्द-पण्डितकृतौ <sup>2</sup>श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यामेकविंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> श्रीमन्हा to वाराणसीवासि omitted in छ,

#### द्वाविंशोऽध्यायः

## ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोर्दशाहमाशौचम्॥१॥ द्वादशाहं राजन्यस्य ॥ २॥ पश्चदशाहं वैश्यस्य ॥३॥ मासं शुद्रस्य ॥४॥

पूर्वाध्याये 'अथाशौचन्यपगमे ' इत्युक्तम् । तत्रापेक्षितत्वात् द्वाविंशेनाशौचं क्रमेणाह् । सपिण्डादि-जननमरणाहितोऽतिशयविशेष आशौचम् । तत् ब्राह्मणस्य सपिण्डजननमरणयोः दशाहं दशाहोरात्रं भवति । तच ज्ञातमेव निमित्तम् ; " निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च " इति लिङ्गात् ॥ १ ॥

किंच राजन्यः क्षत्रियः । तस्याशौचं द्वादशाहम् । दशरात्रं वृद्धपराश्चरः । एकादशाहं गौतमः । पञ्चदशाहं विसष्टः । षोडशाहं पैठीनिसः । तदेषां कल्पानां यथाचारं व्यवस्था ज्ञेया ॥ २ ॥

किंच वैश्यस्याशौचं पश्चदशाहम् । द्वादशाहं गौतमः । विंशतिरात्रं वसिष्ठः । तत्रापि पूर्वेव व्यवस्था ॥ ३ ॥

किंच राद्रस्याशौचं मासं त्रिंशिद्दिनानि भवन्ति । सच्छूद्राणां पश्चदश दिनानीति योगीश्वरः । सत्त्वं च द्विजातिपरिचर्येयुक्तम् । विंशितरात्रमिति देवल्रशातातपौ । सर्वेषां दशाहमिति अङ्गिराः—

" सर्वेषामेव वर्णीनां सूतके <sup>2</sup>मृतके तथा । दशाहाच्छुद्धिरथवा इति शातातपोऽब्रवीत् ॥ "

इति ॥ ४ ॥

#### सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे <sup>3</sup>विनिवर्तते ॥ ५ ॥

सिपण्डानामित्युक्तम् । के ते सिपण्डाः ? तानाह । पिण्डो देहजनकः ; स समो येषां ते सिपण्डाः ; तेषां भावः, सिपण्डता । सा च कूटस्थमारभ्य षष्ठपर्यन्तमेवानुवर्तते ; सप्तमे पुरुषे विनिवर्तते ; विशेषेण निवर्तते । विशेषश्चायमेव — यद्विवाहे साप्तपुरुषम् ; "सापिण्ड्यं सप्तमादूर्ध्वम् " इति वक्ष्यमाणत्वात् । अत्र तु षाट्पुरुषमेव ; सप्तमे निवृत्तिसारणात् । न चातीतपदाध्याहारेण तदेकवाक्यता कार्या ; तेनैवेष्टसिद्ध्या

वाक्यान्तरारम्भानर्थक्यात् । यदि च तस्य स्त्रीपुंद्रारकतयोभयसाधारण्येनास्य पुंमात्रद्वारकतामाविष्कर्तुं वाक्यान्तरारम्भः, तर्हि मातृपितामहीप्रपितामह्यादीनां पुंमात्रद्वारकसापिण्ड्याभावेनाशौचाभावप्रसङ्गः । तथाच षाट्पुरुषत्वमाविष्कर्तुं स कृतो नेष्यते १ मूलान्तरकल्पनाक्केशादिति चेत् , तुल्यमेतद्भवतोऽपि । यदि च "सपिण्डता च साप्तपुरुषी विज्ञायते " इत्याशौचप्रकरणीयवसिष्ठादिवाक्येकवाक्यतार्थमध्याहारः, तर्हि "पिण्डिनवृत्तिः सप्तमे " <sup>1</sup>इत्याशौचप्रकरणीयमनुगौतमवाक्येकवाक्यतार्थं यथान्यासमेवास्तु । न च तत्राध्याहारः ; " ऊर्ध्वं सप्तमात् पितृबन्धुभ्यः " इति विवाहप्रकरणीयेन पौनरुक्त्यात् । तस्मात् वसिष्ठगौतमादिनां वाक्यद्वयारम्भवलादत्रापि सापिण्ड्यद्वयवैलक्षण्यामिधानाय वाक्यान्तरारम्भ इति वक्तव्यम् । वसिष्ठनवाक्यविरोधस्तु आशौचकल्पविकल्पवत् व्यवस्थापनीय इत्यलम् ।

'पुरुषे ' इत्यनेन पुंमात्रद्वारकताभिधानात् स्त्रीद्वारकं सापिण्ड्यं निवर्त्यते ; न स्त्रीसापिण्ड्यम् । <sup>2</sup>ततश्च सत्यपि सापिण्ड्यं मातामहादीनां न दशाहाद्याशौचप्रसङ्गः ; नापि मात्रादीनां तदप्रसङ्गः । पुरुषे च सप्तमत्व-विशेषणात् अप्रतानां स्त्रीणां सापिण्ड्यान्तरमुक्तम् । तदाह विस्वष्टः—'' अप्रतानां स्त्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते " इति । सपिण्डतेत्यनुवर्तते । तस्याश्चोभयनिरूप्यत्वात् द्वयोरपि परस्परं त्रिपुरुषमेव <sup>3</sup>सापिण्ड्यं सिध्यति । ततश्च अप्रतस्त्र्याशौचं चतुर्थादीनां चतुर्थाद्याशौचं वा तासां न भवति । मनुरप्याशौचे सापिण्ड्यमेवमेवाह—

" सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ "

इति । "निवर्तेता चतुर्दशात् " इति दृद्धमनुः । गौतमस्तु पञ्चमेऽप्याह— "पिण्डनिवृत्तिः <sup>4</sup>सप्तमे पञ्चमे वा " इति । तत्र पञ्चमे वेति पुत्रिकापुत्रविषयं द्रष्टव्यम् ; तस्य चतुःपुरुषमेव पिण्डान्वयात् । यथाह वोधायनः— "कथं नु खळु पुत्रिकापुत्रस्य पिण्डदानम् १ एतत्तेऽमुप्मे पितर्मम पितामह, ये च त्वामनु ; एतत्तेऽमुप्मे पितामह मम प्रितामह, ये च त्वामनु ; एतत्तेऽमुप्मे प्रितामह मम प्रितामह, ये च त्वामनु " इति । इदमनौरसानामुपळक्षणम् , तेषामि चतुःपुरुषमेव पिण्डान्वयात् । यथाह मनुः—

" त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ "

इति । तदनेनौरसानामवयवानुवृत्त्या षाट्पुरुषं सापिण्ड्यम् ; अनौरसानां निर्वाप्यपिण्डान्वयेन<sup>6</sup> चतुःपुरुषमित्युक्तं भवति । इदमपि सवर्णेषु । असवर्णेषु तु त्रिपुरुषमेव,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मनु omitted in छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सा सिध्यति—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> परप्रपितामह—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to न भवति omitted in छ.

<sup>4</sup> पञ्चमे सप्तमे वा—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> वा added in ख, ग.

#### द्वाविंशोऽध्यायः

" सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । सजातीयेषु वर्णेषु चतुर्थे भिन्नजातिषु ॥"

इति शातातपसारणात् । भिन्नजातयः विजातीयभार्योत्पन्नाः । यथोक्तं त्राह्मे—

" क्षत्रविट्छूद्रजातीनां सापिण्ड्यं तु त्रिपूरुषम् । ब्राह्मणेरपि जातानामविभक्तार्थभागिनाम् ॥ "

इति । ब्राह्मणैरिति बहुवचनं क्षत्रियादिपाप्त्यर्थम् । अविभागोक्तिः पितृजातीयाशौचपाप्त्यर्था । यथाह

" क्षत्रविट्छूद्रजातीनां ततश्चेन्मृतसूतके । तेषां तु पैतृकाशौचं विभक्तानां तु मातृकम् ॥ "

इति । विभागः पितृमरणोपलक्षणम् ।

" नानाजातिषु पारक्यं पैतृकं जीवतः पितुः । अतीते मातृकं विद्यात् पारक्यमुभयोरपि ॥ "

इति । यदा तु एकोऽन्तःसंख्यमपरश्च बिहःसंख्यं वर्तते, यथा षाट्पुरुषे सापिण्ड्ये पञ्चमसप्तमो, तदा तयोः सापिण्ड्यं निवर्तते । उभयनिरूप्ये तिस्मन् अन्यतरस्य संख्याबिहर्भावेनानिरूपकतया तत्त्वरूपानिष्पत्तेः ; यथोक्तसंख्यानिरूपकाणामेव च तिन्रूष्ट्रपकत्वात् । तस्मात् यथान्यतरकर्मादिना संयोगादिर्नश्यति, एवमन्यतर-संख्याबिहर्भावेन सापिण्ड्यमपीत्यवगन्तव्यम् । तेन च तयोः परस्परं सोदकाशौचमेव ; न सपिण्डाशौचम् । न चैवं विवाहप्रसङ्गः ; तत्रोभयोरप्यसपिण्डत्विवशेषणेनोभयोरि संख्याबिहर्भावस्य।पेक्षणात् । तच्च तत्रैव वक्ष्यते ॥ ५ ॥

## आशौचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवर्तन्ते ॥६॥ नाशौचे कस्यचिदन्नमश्रीयात् ॥७॥ ब्राह्मणादीनामशौचे यः सकृदेवान्नमत्ति तस्य तावदाशौचं यावत् तेषाम्॥८॥

आशौचापनोद्यमाह । होमो वैश्वदेवः ; "विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेवविवर्जितः" इति संवर्त-स्मरणात् । न श्रोतः ; "वैतानोपासनाः कार्याः" इति प्रतिप्रसवात् । दानं नैमित्तिकातिरिक्तम् ; "दानं नैमित्तिकं विना" इति प्रतिप्रसवात् । "प्रतिप्रहो विद्यमानान्नस्य ; "सद्यो अञ्च्यत्कुटुम्बार्थे प्रतिप्रहकृतौ तथा " इति प्रतिप्रसवात । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः । स चान्येषां त्रयाणामुपलक्षणम् । एते च जननमरणाशौचे

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to प्रतिप्रस्वात् omitted in ख.

निवर्तन्ते ; "पञ्चयज्ञविधानं च न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः " इति स्परणात् । चकारः सार्तकर्ममात्रोप-संग्रहार्थः । यथाह च्याघ्रपादः—

> " स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके । श्रौते कर्मणि तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ "

इति । अत्र श्रौतस्मार्तयोरेव निषेधप्रतिप्रसवौ, " नित्यानि निवर्तेरन् वैतानवर्जम् " इति पारस्करस्मरणात् । नैमित्तिककाम्ययोस्तु निषेधः स्मृत्यन्तरे—" वर्जयेत् सृतके कर्म नित्यनैमित्तिकादिकम् " इति । अत्र नित्यनैमित्तिके सगतिके । आदिशब्दात् काम्यम् । तदपि सगतिकम् ॥ ६ ॥

आशौच्यन्नभोजने आशौचविधानाय तन्निषेधति । आशौचिनः सवर्णस्यासवर्णस्य वा असपिण्डस्यान्न-मन्यो नाश्नीयात् । सपिण्डस्य तु न दोषः । यथाह यमः—

> " उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । सूतके तु कुलस्यान्नमदोषं मनुरत्रवीत् ॥ "

इति । उभयत्र जननमरणयोः । कुलस्याशौचिनोऽन्नमन्यैर्न भुज्यते । सृतके तु न दोष इत्यर्थः । कस्यचिदिति सामान्योपादानेऽपि अनिमहोत्रिण इति द्रष्टव्यम् । तदाह अङ्गिराः—

" ब्रह्मक्षत्रविशां भुक्त्वा न दोषो ह्यभिहोत्रिणाम् । सूतके शाव आशौचे ह्यस्थिसंचयनात् परम् ॥ "

इति ॥ ७ ॥

तदेवाह । ब्राह्मणाद्यन्यतमाशौचिनो योऽन्नमश्नीयात् सकृदपि, स तत्तदाशौचमेव प्राप्नुयात् , तावत्कारुमशुचिर्भवतीत्यर्थः । इदं च कामतोऽनापदि भोजने ज्ञेयम् ;

> " यस्तेषामन्नमश्चाति सकृदेवापि कामतः । तदाशौचे निवृत्ते तु स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥ "

इति कौर्मात्। आपद्यकामतो भोजने तु अङ्गिराः—

" प्रेतान्नमसपिण्डस्य यावदशात्यकामतः । तावन्त्यहान्यशौर्च स्यात् सपिण्डानां कथंचन ॥ "

इति । विस्तरस्तु शुद्धिचन्द्रिकायामवगन्तव्यः ॥ ८॥

 $<sup>^{1}</sup>$  श्रवणात्—घ.

आशौचापगमे¹ प्रायिश्वतं कुर्यात्॥९॥ सवर्णस्याशौचे द्विजो भुक्त्वा स्रवन्तीमासाय तिन्नमप्रस्त्रिरघमर्षणं जप्त्वोत्तीर्य गायत्र्यष्टसहस्रं जपेत्॥१०॥ क्षत्रियाशौचे ब्राह्मणस्त्वेतदेवो-पोषितः कृत्वा शुध्यति॥११॥ वैद्याशौचे राजन्यश्च॥१२॥ वैद्याशौचे ब्राह्मणस्त्रिरात्रोपोषितश्च॥१३॥ ब्राह्मणाशौचे राजन्यः अत्रियाशौचे वैद्यश्च स्रवन्तीमासाय गायत्रीशत-पश्चकं जपेत्॥१४॥ वैद्यश्च ⁴ब्राह्मणाशौचे गायत्र्यष्टदातं जपेत्॥१५॥ शुद्राशौचे द्विजो भुक्त्वा प्राजापत्यं चरेत्॥१६॥ शुद्रश्च द्विजाशौचे स्नानमाचरेत्॥१७॥ शुद्रः शूद्राशौचे स्नातः पश्चगव्यं पिवेत्॥१८॥

किंच <sup>6</sup>अन्नभोजनादिनिमित्तेन यस्य यावदाशौचं प्राप्तं, तद्पगमे वक्ष्यमाणं प्रायश्चितं कुर्यात् ॥ ९॥ तदेवाह । द्विजो विपादिः सवर्णाशौचे भुक्त्वा नदीं गत्वा तिन्नममः त्रिवारमघर्षणम् "ऋतं च सत्यम्" इति तृचं जप्त्वा उत्तीर्यं, अष्टाधिकं सहस्रं गायत्रीर्जपेत् ॥ १०॥ विप्रस्तु क्षित्रयाशौचे भुक्त्वा पूर्वेद्युरुपोप्य परेद्युः पूर्वोक्तमेव कृत्वा शुध्यति ॥ ११॥ तविष्रो वैश्याशौचे भुक्त्वा त्रिराशौचे भुक्त्वा पूर्वेद्युरुपोप्य परेद्युः पूर्वोक्तमेव कृत्वा शुध्यति ॥ १२॥ विष्रो वैश्याशौचे भुक्त्वा त्रिराशौचे भुक्त्वा त्रिराशौचे क्षित्रयः, क्षित्रयाशौचे वैश्यो भुक्त्वा नदीं गत्वा गायत्रीशतपञ्चकं जपेत् । 'स्रवन्तीमासाद्य' इत्यनुवृत्ताविष पुनर्वचनमधर्मणिनिवृत्त्यर्थम्; उत्तरत्र त्रावन्मात्रानुवृत्त्यर्थं च ॥ १४॥ वैश्यो विप्राशौचे भुक्त्वा, नदीं गत्वा अष्टोत्तरशतं गायत्रीर्जपेत् ॥ १५॥ द्विजो विप्रादिः शुद्धाशौचे भुक्त्वा नदीं गत्वा वक्ष्यमाणं प्राजापत्यं चरेत् ॥ १६॥ शुद्धश्च द्विजाशौचे भुक्त्वा नदीं गत्वा स्नानं कुर्यात् ॥ १७॥ शुद्धः शुद्धाशौचे भुक्त्वा नदीं गत्वा स्नातः पञ्चगव्यं पिवेत् ॥ १८॥

## पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामिनस्तुल्यमाशौचम् ॥ १९॥ मृते स्वामिन्यात्मीयम् ॥ २०॥

<sup>1</sup> व्यपगमे—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ब्राह्मणाशौचे—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>ं</sup> अष्टसदृशं—च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> अत्र—ख, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sūtra omitted in ज.

<sup>4</sup> क्षत्रियाशीचे--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> तावन्मात्रांशा—ख.

विजातीयाशौचमाह । विपादीनामानुलोम्येन याः पत्न्यः, "क्षत्रियाद्यास्तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण ग इति स्पर्णात् ; ये च दासाः "वर्णानामानुपूर्व्येण दास्यं न प्रतिलोमतः" इति स्पर्णात् ; तासां पत्नीनां दासानां च स्वजननमरणयोरिप स्वामितुल्यमेवाशौचम् । यज्जातीयः स्वामी, तदाशौचकालेनैव तेषामिप शुद्धिरित्यर्थः । एतच्च जीवित स्वामिनि स्वामिगृह।विस्थितौ ज्ञेयम् ;

" दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्र वासिनः स्वामितुल्येन शोचेन शुध्यन्ति मृतसृतके ॥ "

इति बृहस्यतिस्मरणात् ॥ १९ ॥

मृते तु स्वस्वजातीयमेवेत्याह । स्वामिमरणानन्तरं पृथगवस्थितानां वा पत्न्यादीनां स्वस्वजातीयमेवा-शौचम् । तदाह हारीतः—

> " मृतस्तेषु दासानां पत्नीनां चानुरोमतः । स्वामितुल्यं भवेच्छोचं मृते स्वामिनि यौतकम् ॥ "

इति । यौतकं स्वस्वजातीयम् ॥ २०॥

हीनवर्णानामधिकवर्णेषु सपिण्डेषु ¹तदशौचव्यपगमे शुद्धिः ॥२१॥ ब्राह्मणस्य क्षत्रविट्शृद्धेषु ²सपिण्डेषु षड्रात्रत्रिरात्रैकरात्रैः ॥२२॥ क्षत्रियस्य विट्शूद्रयोः ³षड्रात्रत्रिरात्राभ्याम् ॥२३॥ वैद्यस्य शृद्धेषु षड्रात्रेण ॥२४॥

हीनवर्णानां क्षत्रियादीनामधिकवर्णेषु ब्राह्मणादिषु सिपण्डेषु जातेषु मृतेषु वा यदुत्तमवर्णाशौचं तदपगम एव शुद्धिः । तदाह ब्रह्मपुराणम्—

> " शूद्रा वैश्याः क्षत्रियाश्च कमादुत्तमजातिषु । बान्धवेषु चरन्त्यत्र यत्संख्यं तेषु विद्यते ॥ "

इति । सापिण्डचानुवृत्ताविप सापिण्डचोपादानं विजातीयसापिण्ड्यवैरुक्षण्यबोधनाय । तदुक्तमेव प्राक् ॥ २१॥ क्षत्रविद्शृद्रेषु सपिण्डेषु जातेषु मृतेषु वा विप्रस्य षड्।त्रत्रिरात्रैः क्रमेण∕शुद्धिः ॥ २२ ॥ विद्शुद्भयोः सपिण्डयोर्जातमृतयोः क्षत्रियस्य षड्।त्रत्रिरात्राभ्यां शुद्धिः ॥ २३ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तद्व्यपगमे—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> एकरात्र—क。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सपिण्डेषु omitted in क.

<sup>4</sup> षड्रात्रम् —क.

शृद्धेषु सिपण्डेषु जातेषु मृतेषु वा वैश्यस्य षड्रात्रेण शुद्धिः । यथाह हारीतः--
" <sup>1</sup>शुध्येद्विपो दशाहेन जन्महानो स्वयोनिषु ।

षड्भिस्तिभिरथैकेन क्षत्रविद्शद्वयोनिषु ॥ "

#### इति । यतु ब्राह्मे---

" ब्रान्धवेषु च विप्रस्य क्षत्रविट्शूद्भजातिषु ।
मृतेषु वाथ जातेषु दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥
क्षत्रियस्याथ वैद्यस्तु वैद्यस्य वृषलस्तथा ।
जायते म्रियते बन्धुस्तत्राशौचं स्वकं भवेत् ॥ "

इति, तत् देशाचारानुरोधेन व्यवस्थाप्यम् । <sup>2</sup>तदुक्तं तत्रैव,

" देशधर्मपमाणत्वात् षड्।त्रं क्षत्रियेष्वथ । त्रिरात्रमपि वैश्यस्य <sup>३</sup>श्रृद्धेष्वेकाहमेव च ॥ "

इति ॥ २४ ॥

#### मासतुल्यैरहोरात्रैर्गर्भस्रावे ॥ २५॥

गर्भसावाशौचमाह । यावन्तो मासा गर्भस्य, तत्समसंख्यैरहोरात्रैर्गर्भस्नावे माता शुध्यति । यद्यपि "आ चतुर्थाद्भवेत् स्नावः पातः पञ्चमषष्ठयोः" इति मरीचिना स्नावपातौ परिभाषितौ, तथापि अधः-पातमात्रमभिष्रत्यात्र स्नावशब्द उपात्त इति द्रष्टव्यम् । तत्राद्यमासत्रये मातुरेव त्रिरात्रं, न सपिण्डानाम् । चतुर्थपञ्चमषष्ठेषु च माससमसंख्यैरहोरात्रैः मातुः शुद्धिः । पित्रादीनां तु तत्र त्रिरात्रमित्यर्थः । तदाह स एव,

" गर्भस्रावे यथामासमिचरे तूत्तमे त्रयः । स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात् सिपण्डाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्यथामासं पित्रादीनां दिनत्रयम् ॥ "

इति । अचिरे आद्यमासत्रये । उत्तमे ब्राह्मणजातौ । यत्रापि सपिण्डाशौचाभावः, तत्रापि पितुः स्नानमस्त्येव ; " गर्भस्रावे मासतुल्या रात्रयः स्नीणां, स्नानमेव पुरुषस्य " इति वृद्धवसिष्ठस्मरणात् । क्षत्रियादीनां त्वाह मरीचिः—

" राजन्ये तु चतूरात्रं वैश्ये पञ्चाहमेव च । अष्टाहेन तु शृद्धस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥ " इति । मूले त्वस्यानुक्तिः उक्तपक्षेणैव सर्ववर्णशुद्धिमभिप्रेत्येति न न्यूनता ;

" षण्मासाभ्यन्तरं यावद्गर्भस्रावो यदा भवेत् । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ "

इति ब्राह्मे तच्छब्देन सर्ववर्णस्त्रीणां परामर्शात् ; " तुल्यं वयसि सर्वेषाम् " इति व्याघ्रपाद्सरणाच ॥२५॥

## ¹जातमृते मृतजाते वा कुलस्य सद्यः शौचम् ॥ २६॥ अदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एव ॥ २७॥ नास्याग्निसंस्कारो नोदक-किया ॥ २८॥

जात एव मृतः जातमृतः ; नाभिच्छेदात् पूर्वमेव मृत इति यावत् । मृत एव जातः मृतजातः । तस्मिन् कुलस्य सद्यः शौचम् । तन्मरणनिमित्तं कुलस्य नाशौचमित्यर्थः । यथाह <sup>2</sup>बृहन्मनुः—

" दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः । शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते ॥ "

इति । सूत्याशौचे विशेषः स्पृत्यन्तरे—

"जीवन् <sup>3</sup>जातो यदि मृतो मृतसूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां दिनत्रयम् ॥"

इति । मृतः ; नालच्छेदात् पूर्वमित्यर्थः । पार्स्करोऽपि "गर्भे यदि विपत्तिः स्याद् दशाहं सूतकं मवेत् " इति ॥ २६ ॥

जाताः दन्ताः यस्यासौ दन्तजातः ; तद्भिन्नः अदन्तजातः । तस्मिन् बाले प्रेते सिपण्डानां सद्य एव गुद्धिः । इदं च दाहाभावे ; तथा वक्ष्यमाणत्वात् ; "दाहे त्वहोरात्रमेकाहो दन्तजन्मनः प्राक् " इति स्मृत्यन्तरात् । पित्रोस्तु त्रिरात्रमेव सर्वत्र ; "वैजिकादिभसंबन्धादनुरुन्ध्यादघं व्यहम् " इति मनुस्मरणात् ॥ २७॥

अस्याजातदन्तस्यामिसंस्कारो दाहो न कार्यः। नापि उदकक्रिया, अञ्जलिदानं न कार्यम्। निषेधश्चायं पाक्षिको ज्ञेयः;

> " तूष्णीमेवोदकं कुर्यात् तूष्णीं संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतचूडानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् ॥ "

इति छोगाक्षिसरणात्।। २८॥

<sup>1</sup> This Sutra omitted in क, ज, झ.

#### दन्तजाते त्वकृतचूडे त्वहोरात्रेण ॥२९॥ कृतचूडे त्वसंस्कृते त्रिरात्रेण ॥ ३० ॥ ततः परं यथोक्तकालेन ॥ ३१ ॥

जातदन्ते पुनरकृतचूडे अहोरात्रेण सपिण्डानां शुद्धिः । आहिताम्न्यादित्वात् पूर्वनिपातः । एतदपि दाहाभावे । दाहे तु त्रिरात्रम् । तदाह अङ्गिराः—

" यद्यप्यकृतचृडो वै जातदन्तस्तु संस्थितः ।

¹तथापि दाहयित्वैनमाशौचं व्यहमाचरेत ॥"

इति ॥ २९ ॥

चूडाकरणानन्तरमसंस्कृतेऽनुपनीते त्रिरात्रेण शुद्धिः सर्वेषाम् । अत्र दाहो नियत एव; " तूष्णीमेवो-दकं कुर्यात् " इति स्मरणात् । त्रिवर्षस्य तु चूडाभावेऽपि दाहित्ररात्रे नियते ।

> " चौलं न क्रियते यस्य स्वकाले तन्मृतावि । चतुर्थं वर्षमारभ्य दाहादि त्रिदिनं स्मृतम् ॥ "

इति षडशीतिस्मरणात् ॥ ३० ॥

ततः उपनयनात् परं स्वस्वकालेन दशाहादिना सर्वे वर्णाः शुध्येयुः ॥ ३१ ॥

#### स्त्रीणां विवाहः संस्कारः ॥ ३२ ॥ संस्कृतासु स्त्रीषु नादाौचं पितृपक्षे ॥ ३३ ॥

संस्कृतासु स्त्रीषु आशौचाभावं पितृपक्षे वक्ष्यति । तत्र संस्कारः कः ? इत्यपेक्षायामाह । स्त्रीणां तु पूर्णाशौचं विवाहानन्तरमेव ; उपनयनस्थानीयत्वात् तस्य ; "वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः " इति मानवात् । प्राग्विवाहातु विशेषो ब्राह्मे—

" आजन्मनस्तु चौलान्तं कन्या यदि विपद्यते । सद्यः शौचं भवेत् तत्र सर्ववणेषु नित्यशः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव हि । ततः परं प्रवृद्धायां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ वाक्प्रदाने कृते तत्र ज्ञेयं चोभयतस्त्र्यहम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि । स्वजात्युक्तमशौचं स्थान्मृतके जातके तथा ॥ "

¹ दाह्यित्वा तथाप्येनं—ग.

इति । पित्रोस्तु सर्वत्र त्रिरात्रमेव । तदाह कार्ष्णाजिनिः—
" प्रतापतासु योषित्सु संस्कृतासंस्कृतासु च ।
मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि ॥ "

इति । वाग्दत्तावाग्दत्ताकृतचौठाकृतचौठास्वत्यर्थः । अत्र विशेषमाहतुः श्रङ्खकार्णाजिनी — "अजात-दन्तासु पित्रोरेकरात्रम् " इति । देवस्वामी तु अप्रतास्विप दशाहमाह ; "दशाहं सिपण्डेषु, गुरौ चासिपण्डे, अप्रतासु च स्त्रीषु " इति आश्वलायनस्मरणात् । विसिष्ठोऽपि — "दशाहं शावमाशौचम् " इत्युपक्रम्य "अप्रतानां स्त्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते " इत्यभिधाय " जननेऽप्येवमेव स्यात् " इत्युपसंहरक्तेव-माह । तच्च देशाचारतो व्यवस्थाप्यम् । विवाह इति सामान्योपादानेऽपि ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्यानामेव ग्रहणम् ; तत्रैव प्रदानसद्भावात्, प्रदानस्येव चाशौचिवच्छेदकत्वात् । तथाच विसिष्ठः — "प्रतानामितरे कुर्युः " इति । अन्यथा सापिण्ड्यसद्भावेन दशाहाशौचप्रसङ्गः । न च विशेषवचनादेव तिन्नवृत्तिः ; निमित्तविशेषा-भावे विशेषवचनत्वासिद्धेः । तस्मात् प्रदानमेव निमित्तम् । तथाच गान्धर्वासुरराक्षसपैशाचेषु प्रदानाभावेन सगोत्रत्वसापिण्ड्ययोरनिवृत्त्या दशाहाशौचमेव सिध्यति ।

येऽपि

" सपिण्डता तु विज्ञेया गोत्रतः साप्तपौरुषी । पिण्डश्चोदकदानं च शौचाशौचं तदानुगम् ॥ "

इति शङ्खिलिखितवचनात् सापिण्ड्यविशिष्टं सगोत्रत्वं दशाहाशौचिनिमित्तमाहुः, तेषां सापिण्डयोत्तीर्णसगोत्रोढ-मातृप्वस्टपुत्रेषु सगोत्रत्वसापिण्ड्ययोर्विद्यमानत्वेन दशहाशौचप्रसङ्गो दुरुद्धरः ॥ ३२ ॥

स्त्र्याशौचस्य पितृपक्षे नैमित्तिकमपवादमाह । ब्राह्मादिचतुर्विधविवाहोढासु स्त्रीषु प्रसूतासु मृतासु वा पितृपक्षे नाशौचं भवति ॥ ३३ ॥

तत्प्रसवमरणे चेत् पितृगृहे स्यातां, तदा एकरात्रं त्रिरात्रं च ॥ ३४ ॥ जननाशौचमध्ये यद्यपरं जननाशौचं स्यात्, तदा पूर्वाशौचव्यपगमे शुद्धिः ॥ ३५ ॥ रात्रिशेषे दिनद्वयेन ॥ ३६ ॥ प्रभाते दिनत्रयेण ॥ ३७ ॥

तस्यैव नैमित्तिकं प्रतिप्रसवमाह । तस्याः संस्कृतायाः कन्यायाः प्रसवमरणयोरन्यतरत् यदि पितृगृहे स्यात् , तदा पित्रोस्त्रिरात्रं, बन्धूनामेकरात्रं ज्ञेयम् । यथाह ब्राह्मे—

" <sup>3</sup>दत्ता कन्या पितुगेंहे सूयते म्रियतेऽथवा । तद्बन्धुवर्गस्त्वेकेन शुध्यते जनकस्त्रिभिः ॥" इति । एतेन प्रसवे एकरात्रं, मरणे त्रिरात्रमिति निरस्तम् । यतु प्रसवमरणे समुच्चिते निमित्तम् , द्वन्द्वनिर्देशादिति ; तन्न ; " गृहे मृतासु दत्तासु कन्यासु स्यात् त्र्यहं पितुः " इति कौर्मविरोधात् ॥ ३४ ॥

आशौचसंनिपाते विशेषमाह । प्रकान्तजननाशौचस्यान्तिमदिनीयसूर्योदयपर्यन्तमपरं जननाशौचं चेत् स्यात्, तदा पूर्वाशौचशेषेणैव कालेन शुद्धिः, न पुनर्दशरात्रादि । यथाह बोधायनः—"अथ यदि दशरात्रात् संनिपतेयुराचं दशरात्रमाशौचमा नवमात् दिवसात् " इति । आङभिव्याप्त्यर्थः । जननाशौचसामान्यो-पादानेऽपि दीर्घकालेन समकालमलपकालं वापैति ; न तु स्वल्पकालेन दीर्घकालमिति द्रष्टव्यम् । तदाह देवलः—

> " अघानां यौगपचे तु ज्ञेया शुद्धिर्गरीयसा । गुरुणा लघु शुध्येत लघुना नैव गुर्विति ॥ "

इति ॥ ३५ ॥

किंच अत्राशौचपकरणे रात्रिशब्दोऽहःशब्दश्चाहोरात्रपरः । तेनान्तिमाहोरात्ररूपे शेषे आशौचा-न्तरपाते अधिकेन दिनद्वयेन शुद्धिः ; न पूर्वशेषेणैव ॥ ३६ ॥

किंच प्रभातो रात्रेश्चरमो यामः । तत्राशौचान्तरपाते अधिकेन दिनत्रयेण शुद्धिः । तदाह देवलः—

> " पुनः पाते दशाहात् प्राक् पूर्वेण सह गच्छति । दशमेऽह्रि पतेद्यस्य द्वयहेन स विशुध्यति । प्रभाते तु त्रिरात्रेण दशरात्रेप्वयं विधिः ॥ "

इति । शातातपोऽपि—" रात्रिरोषे द्वचहाच्छुद्धिर्यामरोषे व्यहाच्छुचिः" इति । <sup>1</sup>इति प्राञ्चः । हरदत्तस्तु— " प्रभाते तिस्रभिः " इति गौतमीयं सूत्रं दशाहादौ व्यतीते प्रभाते संगवे यद्यन्यदापतेत् , ततः तिस्रभिः रात्रिभिः शुध्येरित्रिति व्याचष्टे । तस्य चेयमुपपित्तः—आशौचिनां हि आशौचानन्तरिदने संगवे स्नानं विहितम् । स्नानकालापनोद्यं चाशौचम् । ततश्च स्नानात् प्राक् प्रातरप्याशौचान्तरपाते व्यहेण शुद्धिरिति युक्तमेव । तदेतत् स्पष्टमुक्तम् अग्निस्मृतौ—

> " दशाहे दशमे शावे शावमन्यचदापतेत् । द्वयहाच्छुद्धिर्भवेत् तस्य प्रभाते च न्यहात् तथा ॥ प्रोक्तः पुरोगतः कालः प्रभातस्त्रिमुहूर्तकः । पुरोदयाच कल्याख्यः कालः पश्चमुहूर्तकः ॥ स्नानकालः प्रभातान्तः शावसूतिकनां स्मृतः । स्नीणां चर्तौ तु तत्कालात् प्राक् स्नानाच शुचिर्भवेत् ॥ "

<sup>1</sup> From here the rest of the commentary on this Sütra omitted in all MSS. except হ.

इति । अस्यार्थः — दशमे ; दिन इति शेषः । शाव इति सूतकस्याप्युपलक्षणम् । प्रभात इत्यत्रापेक्षितं प्रभातलक्षणमाह । उदयात् पूर्व पञ्चमुहूर्तः ; उदयात् पुरोगतः उदयानन्तरभावी च त्रिमुहूर्तः कालः प्रभात इत्यर्थः । स एव च कल्याख्यः । शावं च सूतकं च शावसृतके ; ते विद्येते येषां ते शावसूतिकनः । तेषामाशौचानन्तरदिने स्नानकालः प्रभातान्तः । प्रभातस्यान्तो येनासौ प्रभातान्तः ; संगवकाल इत्यर्थः । स्नीणामृतौ च स एव स्नानकालः ; "संगवे स्नानमाचरेत्" इति वक्ष्यमाणदेवलस्मरणात् । तुशब्देन तत्स्नाने कालान्तरमप्याह । तत्कालात् संगवकालात् प्राक् च प्रातरिप रजस्वला स्नानात् शुचिभवेदित्यर्थः ॥ ३७ ॥

मरणाशौचमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येत्रम् ॥ ३८ ॥ श्रुत्वा देशा-न्तरस्थो जननमरणे आशौचशेषेण शुध्येत् ॥ ३९ ॥ व्यतीतेऽशौचे संवत्सरान्तस्त्वेकरात्रेण ॥ ४० ॥ वताः परं स्नानेन ॥ ४१ ॥ आचार्ये मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण ॥ ४२ ॥

जननाशौचसंनिपाते यो निर्णयः, स एव मरणाशौचसंनिपातेऽप्यवधेयः। विशेषस्त शावाशौचेन स्रत्याशौचमपैति; न स्त्याशौचेन शावाशौचमिति। तदुक्तं चतुर्विशतिमते—

" मृतजातकयोयोंगे या शुद्धिः सा तु कथ्यते ।
मृतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु ॥ "

#### इति । अत्र विशेषान्तरं षडशीतिमते---

" <sup>2</sup>पूर्वाशोचेन या शुद्धिः सूतिनां मृतिनां च सा । सूतिकामित्रदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानिप ॥ पूर्वेण वा परेणापि पित्रोः <sup>3</sup>शावेन हीतरत् । आशौचं शुद्धिमायाति न पित्रोः शावमन्यतः ॥ "

## इति । पित्राशौच्संनिपाते तु शङ्खः—

" मातर्यमे प्रमीतायामशुद्धी म्रियते पिता । पितुः रोषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यातु पक्षिणीम् ॥ "

इति ॥ ३८ ॥

देशान्तरस्थं प्रत्याह । आशौचमध्ये इत्यनुवर्तते । तेन देशान्तरस्थो दशाहान्तः सपिण्डजननमरणे श्रुत्वा आशौचरोषकालेनैव शुध्येत् । तदाह **बृहस्पितः**—

" अन्यदेशमृतं ज्ञातिं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । अनिर्गते दशाहे तु शेषाहोभिर्विशुध्यति ॥ "

इति ॥ ३९॥

तस्यैवाशौचापगमे विशेषमाह । दशाहादावशौचकालेऽतिकान्ते पुनर्वर्षमध्ये ज्ञातिमरणश्रवणे देशान्तरस्थः अहोरात्रेण शुध्येत् । यद्यप्यशौच इति सामान्येनोपात्तं, तथापि मरणाशौचमात्रे इदं ज्ञेयम् ; " नाशुद्धिः प्रसवाशौचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि " इति देवल्रस्मरणात् । पुत्रजन्मश्रवणे तु पितुः स्नानमस्त्येव ;

" निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमाप्छत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ "

इति मानवात् । संवत्सरान्त इत्यविशेषेऽपि षण्मासादूर्ध्विमिति द्रष्टव्यम् ;

" अर्वाक् त्रिपक्षात् त्रिनिशं षण्मासाच दिवानिशम् । <sup>1</sup>अहः संवत्सरादर्वाग्देशान्तरमृते सति ॥ "

इति विष्णुपुराणात्<sup>2</sup> । दिवानिशमित्यनेन अहर्द्धययुक्ता निशोच्यते ; "षण्मासात् पक्षिणी भवेत् " इति स्परणात् ; अन्यथा 'अहः संवत्सरात् ' इत्यनेनाविशेषापातात् । 'अहः संवत्सारात् ' इत्यपि षण्मासादूर्ध्व नवमान्मासाद्वीक् द्रष्टव्यम् ; नवमादृष्ट्वे स्नानमात्रश्रवणात् । यथाह हृद्धवसिष्ठः—-

" मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षण्मासात् पक्षिणी भवेत् । अहस्तु नवमादर्वागूर्ध्वं स्नानेन शुध्यति ॥ "

इति ॥ ४० ॥

किंच ततो नवमान्मासात् परं देशान्तरमृतं श्रुत्वा स्नानमात्रेण शुध्येत् । यत्त — नद्यादिव्यवहित-देशान्तरमृते तत्सिपण्डानां दशाहादूर्धं मासत्रयादवीगिप सद्यःशौचिमिति मिताक्षरोक्तं, तत् विष्णवादि-वाक्यविरोधादुपेक्षणीयम् । यच्च

> " देशान्तरमृतं श्रुत्वा क्लीबे वैखानसे यतौ । मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिण: ॥ "

इति वचनं, तत् नवममासादूर्धं स्नानविधायकमिति न विरोधः ॥ ४१ ॥

असगोत्राशौचमाह । आचार्यो वक्ष्यमाणलक्षणः । मातामहो मातुः पिता । तस्मिन् व्यतीते मृते त्रिरात्रेण शुद्धिः । चकारात् मातामह्यामपि ; "मातामहे च तत्पत्न्यामाचार्ये च त्रिवासरम् " इति षडशीति-स्सरणात् ॥ ४२ ॥

## <sup>1</sup>अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च। परपूर्वासु <sup>2</sup>भागीसु प्रस्तासु मृतासु च॥ ४३॥

अनौरसाद्याशौचमाह । अनौरसाः पुत्राः क्षेत्रजगूढजकानीनसहोढजपुत्रिकापुत्राद्याः । यद्यपि कीतकृत्रिम-दत्तकस्वयंदत्तापविद्धानामुत्पत्त्यनन्तरमेव पुत्रत्वेन परिग्रहात् तज्जननाशौचं न संभवति, तथापि तदपत्योत्पत्ता-विति द्रष्टव्यम् । एतेषु जातेषु मृतेषु वा त्रिरात्रमाशौचम् । अतथा परः पूर्वो यासां ताः परपूर्वाः पुनर्भ्वः स्वैरिण्यश्च ; तासु प्रसृतासु मृतासु वा त्रिरात्रमाशौचम् । इदं च यत्प्रतियोगिकं भार्यात्वं पुत्रत्वं च तस्यैवेति श्रेयम् । अन्येषामहोरात्रमेव । यथाह मरीचिः—

" सूतके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः । एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः ॥ "

इति । परः पूर्वः पतिः पिता च ययोस्तौ भार्यापुत्रौ । परपूर्वेत्यन्याश्रितायाः स्वभार्याया अप्युपलक्षणम् ;

" अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च । गोत्रिणः स्नानगुद्धाः स्युस्निरात्रेणैव तत्पिता ॥ "

इति प्रजापतिसारणात् ॥ ४३ ॥

## ंआचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुर्यसहाध्यायि-शिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण ॥ ४४ ॥ स्वदेशराजनि च ॥ ४५ ॥ असपिण्डें स्ववेदमनि मृते च ॥ ४६ ॥

पूर्वरोषमाह । आचार्यो वक्ष्यमाणरुक्षणः । तत्पत्नी विवाहसंस्कृता । पुत्रश्चौरसस्तस्यैव । उपाध्यायो वक्ष्यमाणरुक्षणः । मातुरुः मातुः सोदरो आता । श्वश्रृः श्वशुरश्च श्वशुरी । श्वशुर्यः स्यारुकः । सहाध्यायी सहाध्ययनकारी । शिप्योऽध्यापितः । तेप्वतीतेषु एकरात्रेण शुद्धिः ॥ ४४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This verse omitted in झ.

<sup>3</sup> From here up to त्रिरात्रमाशौचम् omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> आचार्यपुत्रोपाध्यायमातुलश्चशुरश्वश्रूश्वशुर्य—क, ज, ठ.

 $<sup>^2</sup>$  नारीपु—च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्रस्तास omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> असपिण्डेऽपि—-ठ.

#### द्वाविंशोऽध्यायः

यस्मिन् देशे स्वयमुष्यते, स स्वदेशः । तस्य राजनि च प्रेते एकरात्रेण शुद्धिः ॥ ४५ ॥ सिपण्डः पूर्वोक्तः । तद्भिनः असिपण्डः तस्मिन् स्ववेश्मिन मृते एकरात्रेण शुद्धिः ॥ ४६ ॥

#### भृग्वग्न्यनाद्यकाम्बुसंग्रामविद्युन्तृपहृतानां नाद्यौचम् ॥४९॥

मरणिवरोषेणाशौचापवादमाह । भृगुः गिरिकटकः । अग्निः अग्निपवेशः । अनाशकमनशनम् । अम्बु जलपातः । संग्रामो युद्धम् । विद्युत् वज्रः । नृपो राजा । एतैः बुद्धिपूर्वे हतानां नाशौचम् । यद्यपि एतैश्चतुर्धापि मरणं संभवति—निषिद्धं, नैमित्तिकं, काम्यम् , अभ्यनुज्ञातं चेति, तथापि आद्येषु त्रिष्वेवाय-माशौचाभावः । तत्र निषिद्ध शङ्काः—

" भृग्वग्न्यनाशकाम्भोभिर्मृतानामात्मघातिनाम् । न पिण्डस्तस्य नाशौचं शस्त्रविद्युद्धताश्च ये ॥ "

इति । नैमित्तिके गौतमः—" यस्य प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुध्येत् । सर्वाण्येव तस्मिन्नुद्कादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः " इति । प्राणान्तिकप्रायश्चित्तप्रम्तावे सुमन्तुर्पि—" भृग्वग्निजलसंपातदेशान्तरस्थ- संन्यास्यनशनमहाध्वनिकानामुदकितयाः कार्याः, सद्यः शौचं भवति " इति । काम्ये शिवपुराणे वायु- संहितायाम्—

"तथापि मरणं शस्तमुशन्त्यनशनादिभिः। शास्त्रविस्नम्भधीरेण मनसा क्रियते यतः॥ एतेष्वन्यतमोपायं कथमप्यवलम्ब्य वा। षडध्वशुद्धिं विधिवत् प्राप्तो वा म्रियते यदि॥ सद्य एव विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। पश्र्नामिव तस्येह न कुर्यादौध्वदिहिकम्॥ नैवाशौचं प्रसज्येत तत्पुत्रादेविंशेषतः। ¹अथैतमपि चोह्स्य कर्म चेत् कर्तुमीप्सितम्। कल्याणमेव कुर्वीत भक्त्या भक्तांश्च पूजयेत्॥"

इति । कल्याणं शिवमहोत्सवः । एतेष्वित्यनेन काष्ठपाषाणजलप्रवेशादयोऽपि काम्यमरणोपायाः परामृश्यन्ते । तेन तत्राप्याशौचादिनिवृत्तिः । तथाच बृहत्पराशरः—

" जलमध्यगतो वापि काष्ठमध्यगतोऽपि वा । वाराणसीमृतो जन्तुर्न स संस्कारमर्हति ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अथैनमपि—च.

#### इति । अभ्यनुज्ञाते मनुज्ञातातपौ---

" वृद्धः शौचस्मृतेर्छ्वतः प्रत्याख्यातभिषक्कियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसंचयः । तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥ "

इति । आशौचमित्यौध्वदेहिकस्याप्युपलक्षणम् । यथाह आपस्तम्बः---

" व्यापादयेदिहात्मानं स्वयं योऽग्न्युदकादिभिः । विहितं तस्य नाशौचं नाभिर्नाप्युदकिकया ॥ "

इति । प्रमादमृते त्वस्त्येव सर्वम् :

" अथ कश्चित् प्रमादेन म्रियेताम्युदकादिभिः । तस्याशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकिकया ॥ "

इति अङ्गिरःसरणात् ॥ ४७ ॥

#### न ¹राज्ञां राजकर्मणि ॥ ४८ ॥ ²न व्रतिनां व्रते ॥ ४९ ॥ न सत्त्रिणां सत्रे ॥ ५० ॥ न कारूणां कारुकर्मणि ॥ ५१ ॥

अथ केषांचित् कर्मविदोषेणापवादमाह । राज्ञामभिषिक्तानां<sup>3</sup> राजकर्मणि प्रजापालनोपयुक्तहोमदान-व्यवहारदर्शनादौ नाशौचम् ॥ ४८॥

त्रतं कृच्छ्चान्द्रायणादि विद्यते येषां ते त्रतिनः । तेषामारब्धत्रतानुष्ठाने नाशौचम् । यद्वा त्रतिनो व्रह्मचारिणः । तेषामपि नाशौचम् । ⁴िकंतु पित्रोरन्यत्र । यदाह विसिष्ठः—" ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो व्रतात्रिवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः " इति । यद्वा त्रतिनः प्रक्रान्तप्रायश्चित्ताः " प्रायश्चित्तप्रवृत्तानां दातृ- व्रह्मविदां तथा " इति व्राह्मात् ॥ ४९ ॥

सत्रं गवामयनादि अन्नसत्रादि च ; तद्विद्यते येषां यजमानानां ते सित्रणः । तेषां सत्रे गवामयनान्न-सत्रादौ नाशौचम् ; "अन्नसत्रपतृतानामाममन्नमगर्हितम् " इति स्परणात् । सत्रमेकाहादीनामुपल्रक्षणम् ; " ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कर्म कुर्वताम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ५०॥

कारवः तक्षादयः । तेषां कारुकर्मणि काष्ठतक्षणादौ नाशौचम् ॥ ५१॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> राज्ञां omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Text and commentary of Sūtra-s 49 to 51 omitted in ড়, η.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> षिक्तादीनां—घ.

⁴ परं तु—्घ, च.

## न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया ॥ ५२ ॥ न देवप्रतिष्ठा-विवाहयोः पूर्वसंभृतयोः ॥ ५३ ॥ न देशविभ्रमे ॥ ५४ ॥ आप-चपि च कष्टायाम् ॥ ५५ ॥

राज्ञामाज्ञाकारिणो राजसेवकाः । तेषां राजेच्छया नाशौचम् ; " राज्ञः पुरोहितोऽमात्यः शुद्धिस्तस्य तदाश्रयान् " इति शङ्खिलिस्तरणात् ॥ ५२ ॥

विष्ण्वादिमूर्तिप्रतिष्ठापने विवाहे च नाशौचम् , पूर्वमाशौचात् संभारः पारम्भश्चत् । एवं श्राद्धादि-ष्वपि ज्ञेयम् ; "यज्ञे संभृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि " इति स्मरणात् । पारम्भरुक्षणं त्वाह विष्णुः—

> " प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः । नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रियाँ ॥ "

इति ॥ ५३ ॥

देशोपस्रवे नाशीचं स्पर्शादौ, तन्निमित्तशान्त्यादौ च ;

" विवाहे देवयात्रायां संग्रामे देशविष्ठवे । आपद्यपि च कष्टायां स्पृष्टास्पृष्टिर्न दोषकृत् ॥ "

इति स्परण।त् ;

" दुर्भिक्षे राष्ट्रसंपात आपदां च समुद्भवे । उपसर्गमृतौ चैव सद्यः शौचं विधीयते ॥ "

इति पराशरस्मरणात् ॥ ५४ ॥

कष्टा आपत् दुर्भिक्षरोगादिः । तत्र प्रतिप्रहदानादौ नाशौचम् ;

" जन्मश्रभृतिपापानां निरासे च मरिष्यतः । उत्क्रान्तिवैतरिण्यादिदाने प्रेताहुतिप्वपि । सद्यो अश्यत्कुटुम्बार्थे प्रतिग्रहकृतौ तथा ॥ "

इति षडशीतिसारणात्<sup>2</sup> ॥ ५५ ॥

आत्मत्यागिनः पतिताश्च नाशौचोदकभाजः ॥ ५६॥ पति-तस्य दासी सृतेऽह्नि पदा 'अपां घटमपवर्जयेत्॥ ५७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदिच्छायाम्—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भागिन:—च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मतात्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अपां omitted in झ, ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

और्ध्वदेहिकाचपवादमाह । आत्मत्यागिनः पूर्वोक्ताः । पतिताः महापातिकप्रभृतयः । तेषामाशौचीदक-दानादि न कर्तव्यम् ;

> " आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया । तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम् ॥ "

इति स्मरणात् । यद्यपि आत्मघातिनामाशौचाभावः पूर्वमेवोक्तः, तथापि उदकदानादिनिवृत्त्यै पुनरूपन्यासः ।। ५६ ।। कथं तर्हि तस्य तृप्तिः स्यात् ? अत आह । पतितस्य मरणदिने दासी अपां घटं पदा <sup>1</sup>अपवर्जयेत् 'इदं त्वं पिव ' इति । तदुक्तं ब्राह्मे—

" पिततस्य तु कारुण्याद्यस्तृप्तिं कर्तुमिच्छिति । स हि दासीं समाह्र्य सूर्वगां दत्तवेतनाम् ॥ अग्रुद्धघटह्रस्तां तां यथावृत्तं ब्रवीत्यिप । हे दासि गच्छ मूल्येन तिलानानय सत्वरम् ॥ तोयपूर्णं घटं चेमं सितलं दक्षिणामुखी । उपविष्टा तु वामेन चरणेन ततः क्षिपेः । कीर्तयेः पिततां संज्ञां त्वं पिवेति मुहुर्वद् ॥ "

इति । मुहुः ; त्रिः । स एष मृतपतितबहिष्कारः । जीवद्घहिष्कारस्तावद्वक्ष्यते । प्रकारान्तरमप्युक्तं तत्रैव—

" क्रियते पतितानां तु गते संवत्सरे कचित् ।

देशधर्मप्रमाणत्वात् गयाकूपेषु बन्धुभिः ।

मार्तण्डपादमूले च श्राद्धं हरिहरं समरन् ॥ "

इति ॥ ५७ ॥

उद्बन्धनमृतस्य यः पाशं छिन्द्यात् स तप्तकृष्ट्रेण शुध्यति ॥ ५८॥ आत्मत्यागिनां संस्कर्ता च ॥५९॥ तदश्रुपातकारी च ॥६०॥ सर्वस्यैव प्रेतस्य वान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा स्नानेन ॥ ६१॥ अकृतेऽस्थिसंचये सचैलस्नानेन ॥ ६२॥

आत्मघातिसंस्कारादौ प्रायश्चित्तमाह । <sup>4</sup>उद्घन्धनं गलपाशः । तेन मृतस्य यः तं पाशं छिन्द्यात् , स तसक्रुच्छ्रेण वक्ष्यमाणेन शुध्यति ॥ ५८ ॥ पूर्वोक्तानामात्मघातिनां दाहकवाहकादिरपि तसक्रुच्छ्रेण शुध्यति ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पर्यस्येत्—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मृते तस्य—ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> तद्वान्धवै:—ह.

<sup>4</sup> The commentary from here up to that on Sūtra 60 omitted in 图,

" वोढारोऽभिपदातारः पाशच्छेदकरास्तथा । तप्तक्रच्छ्रेण शुध्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ "

इति पराज्ञरस्मरणात् ॥ ५९ ॥ तेषामात्मघातिनामथे योऽश्रुपातं करोति, सोऽपि तप्तकुच्छ्रेण ग्रुध्यति ॥ ६० ॥ प्रसङ्गादन्यार्थाश्रुपातेऽपि प्रायश्चित्तमाह । सर्वस्य चातुर्विणिकस्य प्रेतस्य प्रसङ्गान्मिल्तिः वान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा सर्वोऽपि स्नानमात्रेण शुध्यति ; तद्गृहगमनादौ त्वाशौचान्तरस्मरणात् । तच शुद्धिचन्द्रिः कायामुक्तमिति नेहोच्यते । यद्वा सर्वस्य ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य क्षत्रियादैः क्षत्रियादुदेशेन रोदने इदं द्रष्टव्यम् । यथाह ब्राह्मे—

" सचैलं स्नानमन्येषामकृते त्वस्थिसंचये । कृते तु केवलं स्नानं क्षत्रविट्शूद्रजन्मनाम् ॥ "

इति ॥ ६१ ॥ अस्थिसंचयादर्वाक् रोदने तु सचैल्रुखानेन ग्रुद्धिः । अकृत इति वचनात् कृते स्नानमात्रं द्रष्टव्यम् ॥ ६२ ॥

द्विजः <sup>1</sup>श्रद्भयेतानुगमनं कृत्वा स्रवन्तीमासाद्य <sup>2</sup>तन्निमग्नः त्रिरघमर्षणं जप्त्वोत्तीर्य गायत्र्यष्टसहस्रं जपेत् ॥ ६३ ॥ द्विज-मेतस्याष्टशतम् ॥ ६४ ॥ श्रूद्रः प्रेतानुगमनं कृत्वा स्नानमाचरेत् ॥ ६५ ॥ चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः ॥ ६६ ॥

द्विजः त्रैवर्णिकः शृद्धं पेतमनुगम्य नर्दां गत्वा तस्यां निमञ्ज्य त्रिरघमर्षणं जप्त्वा उत्तीर्य अष्टाधिकं सहस्रं गायत्रीर्जपेत् ॥ ६३ ॥ द्विजो द्विजं पेतमनुगम्य पूर्ववदघमर्षणं जप्त्वा अष्टाधिकशतं गायत्रीर्जपेत् ॥ ६४ ॥ शृद्धः द्विजं पेतमनुगम्य स्नायात् ॥ ६५ ॥ चिता प्रसिद्धा । तद्भूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानं कुर्युः ॥ ६६ ॥

मैथुने <sup>3</sup>दुःस्वप्ने रुधिरोपगतकण्ठे वमनविरेकयोश्च ॥ ६७ ॥ इमश्रुकर्मणि कृते च ॥ ६८ ॥ शवस्पृशं च स्पृष्ट्वा रजस्वलाचण्डाल-यूपांश्च ॥ ६९ ॥ भक्ष्यवर्जे पश्चनखशवं तदस्थिलेहं च ॥ ७० ॥ सर्वेष्वेतेषु स्नानेषु <sup>5</sup>वस्त्रं नाप्रक्षालितं विभृयात् ॥ ७१ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शूद्रमेतस्यानु—ठ.

<sup>· 3</sup> वपने दु:स्वप्ने—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> शावं—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तिन्नमम: to उत्तीर्य omitted in ठ. <sup>5</sup> पूर्व वस्त्रं—क, ख.

प्रसङ्गात् स्नानिमित्तान्याह । स्नीसंभोगे दुःस्वप्ते गर्दभाद्यारोहणे कण्ठतो रुधिरनिर्गमे वान्ते अतिसारे च सर्वे स्नानं कुर्युः ॥ ६७ ॥ इमश्रुकर्म क्षीरम् । तिस्मिश्च कृते स्नानं कार्यम् ॥ ६८ ॥ शववाहकं, रजस्वलामुदक्यां, चण्डालं तत्समानधर्मे श्वपचादिकं च, यूपं यज्ञस्तम्मं स्पृष्टुा स्नायात् ॥ ६९ ॥ मक्ष्याः
पञ्चनखाः शशादयः पञ्च; तद्वर्जं श्वादिपञ्चनखशवमार्द्वं तदस्थि स्पृष्टुा स्नायात् ॥ ७० ॥ एषु स्नानेषु
विशेषमाह । एषु पूर्वोक्तेषु सर्वेद्विप स्नानेषु स्पर्शकालीनं वस्नं प्रक्षाल्यैव विभृयात्; नाप्रक्षालितम् ॥ ७१ ॥

## रजस्वला चतुर्थेऽहि ¹स्तानाच्छुध्यति ॥ ७२ ॥ रजस्वला हीनवर्णां ²रजस्वलां स्पृष्ट्वा न तावदश्रीयात् यावन्न शुद्धा ॥ ७३ ॥ सवर्णामधिकवर्णां वा स्पृष्ट्वा ३सद्यः स्तात्वा शुध्यति ॥ ७४ ॥

रजःशुद्धिमाह । रजस्वला उदक्या, दिनत्रयं त्रतेन।तिवाद्य चतुर्थेऽहि प्रातः संगवे वा मृद्धिः शौचं कृत्वा सचैलं स्नात्वा शुध्यति स्पर्शे भर्तृपरिचरणे च योग्या भवति । दैविपित्र्ययोस्तु पश्चम एव ;

> " चतुर्थेऽहिन कुवींत प्रातः स्नानं यथाविधि । संगवे वा मृदाद्भिश्च शौचं कृत्वा रजस्वला ॥ "

#### इति स्मृत्यन्तरात् । आपस्तम्बोऽपि---

" शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽहि स्नाता नारी रजस्वला । दैवे कर्मणि पिन्ये च पश्चमेऽहिन शुघ्यति ॥ "

इति । ' वतुर्थेऽहिन शुध्यति ' इत्यिमधानात् दिनत्रयं सर्वव्यवहारायोग्येति गम्यते। तथाच तैत्तिरी यश्चितिः — "तस्मान्मरुवद्वाससा न संवदेत, न सहासीत, नास्या अन्नमद्यात् " इत्यादि । अस्यापवादोऽपि तत्रैव "अयो खल्वाहुरभ्यञ्जनं वा स्त्रिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृद्धं काममन्यत् " इति । अस्यार्थः — मतान्तरमुपन्यस्यति — अयो इति । अभ्यञ्जनं व्यवायः । तदेव स्त्रिया अन्नं तर्पकम् । तदेव न प्रतिगृद्धं न कर्तव्यम् ; " यस्ततो जायते सोऽभिशस्तः " इत्यपत्यदोषश्रवणात् । अन्यत् सहासिकाभाषणादि कामम् । वर्जने अभ्युद्यः । अवर्जने प्रत्यवायाभाव इति । तदिदं देशभेदेन यथाचारं व्यवस्थाप्यम् ॥ ७२ ॥

रजस्वलयोरन्योन्यस्पर्शे ग्रुद्धिमाह । ब्राह्मण्यादिः रजस्वला हीनवर्णां क्षत्रियादिरजस्वलां स्पृष्ट्या न तावदश्रीयात् यावन्न ग्रुद्धा भवति ॥ ७३ ॥

सवर्णां ब्राह्मण्यादिः ब्राह्मण्यादिकाम् , अधिकवर्णां क्षत्रियादिः ब्राह्मण्यादिकां वा रजस्वलां स्पृष्ट्वा सद्यः स्नात्वा अश्रीयात् ; नोपवसेत् । इदमुभयमप्यकामतः स्पेशे । कामतः स्पेशे तु यावच्छुद्धि उपवासः ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्नाता ग्रुध्येत्—ज. <sup>2</sup> रजस्वलां omitted in ख. <sup>3</sup> सद्य: omitted in क. ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From here up to यथाचारं व्यवस्थाप्यम् omitted in all MSS. except छ.

अन्ते प्रायश्चित्तं च विसष्ठपराश्चराद्युक्तमुन्नेयम् । तच पराश्चरस्पृतिविद्यतौ विद्वन्मनोहरायामुक्तमिति नेहोच्यते ॥ ७४ ॥

श्चरवा सुप्त्वा सुक्त्वा भोजनाध्ययनेप्सुः पीत्वा स्नात्वा निष्ठीव्य वासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूत्रपुरीषं कृत्वा भ्यश्च-नखास्थि अस्तेहं स्पृष्ट्वा चाचामेत् ॥ ७५॥ चण्डालम्छेच्छसंभाषणे च॥ ७६॥

आचमनशुद्धिमाह । क्षुतस्वापभोजनानन्तरं भोजनाध्ययनादौ च पानस्नाननिष्ठीवनवासःपरिधानरथ्या-क्रमणम्त्रपुरीपोत्सर्गीस्नेहपञ्चनखास्थिस्पर्शेषु आचामेत् । चकारः पुनरुक्त्यर्थः । यथाह योगीश्वरः—

> " स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च<sup>3</sup> ॥ "

इति । आपस्तम्बः—" भोक्ष्यमाणोऽध्येष्यमाणश्च प्रयतोऽपि द्विराचामेत् " इति । प्रचेताः—" मूत्र-पुरीषोत्सर्गनिष्ठ्यूतशुक्तवाक्याभिधाने पुनरुपरपृशेत् " इति ॥ ७५॥ चण्डालः उक्तलक्षणः । म्लेच्छाः किरातादयः । तेषां संभाषणे च द्विराचामेत् ॥ ७६॥

नाभेरधस्तात् प्रवाहुषु च कायिकैर्मलैः सुराभिर्मचैश्चोपहर्तो<sup>5</sup> सृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षालय <sup>6</sup>शुध्येत् ॥ ७७ ॥ अन्यत्रोपहर्तो सृत्तोयै-स्तदङ्गं प्रक्षालय स्नानेन ॥ ७८ ॥ <sup>7</sup>वक्त्रोपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पश्चगव्येन ॥ ७९ ॥ दश्चनच्छदोपहत्रश्च ॥ ८० ॥

प्रक्षालनशुद्धिमाह । नामेरधोभागे प्रबाहुषु करात्रेषु च कायिकैर्मलैः सुराभिः मद्येश्च वक्ष्यमाण- लक्षणिरुपहतः मृत्तोयैः गन्धलेपक्षयं यावत् तदक्षं प्रक्षाल्य शुध्येत् ॥ ७७ ॥ स्नानशुद्धिमाह । उक्ताक्षेभ्यो- ऽन्यत्र नामेरुध्वे पूर्वोक्तैः द्रव्येरुपहतो मृत्तोयैस्तदक्षं प्रक्षाल्य स्नानेन शुध्येत् ॥ ७८ ॥ प्रायश्चित्तशुद्धिमाह । पूर्वोक्तरेव द्रव्यैः वक्ते उपहतः उपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्यपानेन शुध्येत् ॥ चक्षुषीत्यपि पाठः ॥ ७९ ॥ दशनच्छदावोष्ठौ । तत्रोपहतश्चोपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्यपानेन शुध्येत् ॥ ८० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कृत्वा मूत्रपुरीषं—झ.

² नरास्थिक्षेहं—ज. ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वा—ग.

<sup>4</sup> अपि omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> मचैश्च omitted in क.

<sup>6</sup> From here up to प्रशास्य in the next Sutra omitted in क, ज, झ, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> चक्षुञ्युपहतः—ज, ठ.

वसा शुक्रमसृङ् मजा मूत्रं विट् कर्णविण्नखाः।

¹श्रेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः॥८१॥
गौडी ²माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा।
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजातिभिः॥८२॥

कायिकैर्मलैरित्युक्तम् । तानाह । वसा मांसह्नोहः । शुक्रं रेतः । असक् रक्तम् । मज्जा अस्थियुषिर-गतो रसः । मूत्रमुच्चारः । विट् पुरीषम् । कर्णविट् कर्णच्छिद्रमलः । नखाः नखराः । श्लेष्म कफः । अश्लु नेत्रजलम् । दृषिका नेत्रमलम् । स्वेदः अङ्गजलम् । एते द्वादश नृणां मलाः । नृम्रहणं पश्चनखोपलक्षणम् ; श्वसृगालादीनामसृष्ट्रसत्वात् ; " विष्मूत्रे च सर्वस्याजाविकगोऽश्वेभ्योऽन्यत्र " इति समरणात् ॥ ८१ ॥

सुराभिरित्युक्तम् । तद्भेदानाह । गौडी गुडिविकारः । माध्वी मधिविकारः । पैष्टी पिष्टविकारः । सेयं त्रिविधा सुरा विज्ञेया । विज्ञेयतावचनाच एतत्त्रये सुराशब्दस्य शिक्तं गमयित ; अन्यथा वाक्यारम्भानर्थक्यात् । न चानेकार्थत्वम् ; तालादिमद्यब्यावृत्तमद्विशेषशक्तरेकस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वात् । यत्तु "द्वादशं तु सुरा मद्यम् " इति पुल्रस्त्येन गौडीमाध्वीभ्यामि सुरायाः पृथक् निर्देशात् भेद इति प्राचोक्तम् , तत् ऐक्षवमधूत्थयोर्भद्ययोः गौडीमाध्वीत्वभ्रमेणेति मन्तब्यम् ; अन्यथा मूलवाक्ये ताभ्यां तयोः अप्रगृहेशानुपपत्तेः । परिगणनादेव त्रैविध्यसिद्धौ पुनर्वचनं प्रत्येकं त्रैविध्यप्रतिपादनाय । यथाह हारीतः

" गौडी माध्वी तथा पैष्टी निर्यास्या कथितापरा ।

एवं चतुर्विधा ज्ञेयाः सुरास्तासां प्रभेदकाः ॥

मेदेन द्वादश प्रोक्ताः सुराः सौवीरकारसैः ।

सीधुर्गौडी च मत्स्यण्डी गुडेन प्रभवास्त्रयः ॥

माध्वीकं मधुकं माध्वी मधुना संयुतास्त्रयः ।

पैष्टी अरिष्टं जातं च तण्डुलप्रभवास्त्रयः ॥

मद्वीकारससंभृता ताडमाडरसोद्भवा ।

निर्यास्या सा तु विज्ञेया तासां विच्म गुणागुणान् ॥ "

इति । एषां च लक्षणानि वैद्यकादवगन्तव्यानि । गौड्यादिपरिगणनं तु क्षत्रियादीनां चतुर्थ्यनिषेधाय ।

" कामादिप हि राजन्यो वैक्यो वापि कथंचन । मद्यमेवासुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥ "

¹ The reading of the line corrupt in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रथगुपदेशा—ग.

इति स्मरण।त् । तासु यथैवैका पैष्टी त्रिभिरिप द्विजैर्वर्जनीया

" सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

अतो ब्राह्मणराजन्यौ वैक्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ "

इति मनुस्मरणात्, तथा द्विजातिभिर्बाह्मणक्षत्रियवैश्येर्मूर्यावसिक्ताचनुलोमजिश्च सर्वा गौड्यादिर्नविधापि वर्जनीया; "यथैवैका तथा सर्वा न पेया ब्रह्मवादिभिः" इति मानवात् । ब्रह्मवादिनस्त्रेविणकाः; वेदाध्येतृत्वात् । नाध्यापनयोगिनो ब्राह्मणा एव ; वदेरुचारणार्थत्वेनाध्यापनपरत्वाभावात् ;

" एका माध्वी च पेष्टी च गौडी च त्रिविधा सुरा । द्विजातिभिर्न पातव्या कथंचिद्रिप किहिंचित् ॥ अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा पाश्य मृत्रपुरीषके । पुनः संस्कारमहीन्ति त्रयो वर्णी द्विजातयः ॥ "

इति <sup>1</sup>यमस्मरणाच । कथंचित् ; रोगादिप्वपि ; '' मद्यं तावत् त्रिविधं गौडी पैष्टी च माध्वी च '' इत्युपकम्य,

" मद्यप्रयोगं कुर्वन्ति श्द्रादिपु महातिषु । द्विजैस्त्रिभिस्तु न ग्र.ह्यं यद्यप्युज्जीवयेन्मृतम् ॥ "

इति धन्वन्तिर्सरणात् ।

यदपि

" कामादिष हि राजन्यो वैक्यो वापि कथंचन । मद्यमेवासुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥ "

इति <sup>2</sup>वृद्धयाज्ञवल्कीयमभ्यनुज्ञानं, तदपि उक्तनिषेधवशीकृतं सत् तालादिमद्यमात्रविषयमेव ; असुरापदेन त्रिविधाया अपि सुराया व्यावर्तनात् ।

यत्तु

" उभी मध्वासवक्षीबानुभी चन्दनचर्चितौ । एकपर्यक्कशयनौ दृष्टौ मे केशवार्जुनौ ॥ "

इति लिङ्गं, तदिप "मधुमचे पुष्परसे" इति कोशेन "यदपकोषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः" इत्याद्यायुर्वेदेन च गौडीमाध्वीव्यतिरिक्ततालादिमचासवपानगमकम्, न गौडीमाध्वीपानस्य; तयोस्तद्भेदस्या-युर्वेदप्रसिद्धत्वात्।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बृहद्याश—ख, ग, झ,

#### विष्णुस्मृतिः

यदि "यन्माल्यमासीत् तत्पश्चात् पर्योहत सुरा वै माल्यं सतो राजन्यमसुजत् तस्माज्ज्यायांश्च कनीयांश्च श्वज्ञुरश्च स्तुषा च श्वश्रूश्च सुरां पीत्वा विल्पन्त आसते पाप्मा वै माल्यं तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिबेदिति पाप्मना न संस्रज्यत इति तदेतत् क्षत्रियो ब्राह्मणं ब्रूयांक्षेत्र सुरा पीता हिनस्ति " इति श्रुतौ अन्यार्थदर्शनम् , तत्रापि 'ब्राह्मणः सुरां न पिवेत् 'इत्युपक्रमैकवाक्यतार्थं सुराज्ञाल्दः ¹तालादिमद्यपरोऽवध्यः ; अन्यथा ब्राह्मणवाक्ये सुराज्ञाल्दः त्रिविधसुरापरः ; क्षत्रियवाक्ये च गोडीमाध्वीमात्रपर इति उपक्रमोपसंहारयो-रर्थमेदेन वाक्यमेदापतेः । ¹तालादिमद्यपरत्वे तु यदेव ब्राह्मणस्य निपिद्धं, तदेव क्षत्रियस्यानुज्ञातमित्येक-वाक्यत्वम् । प्रयुक्तश्च ¹तालादिमद्येऽपि सुराज्ञाल्दो हार्रातेन—

" गौडी माध्वी तथा पैष्टी निर्यास्या कथितापरा । एवं चतुर्विथा ज्ञेयाः सुराम्तासां प्रभेदकाः ॥ "

इत्युपक्रम्य,

" मुद्रीकारससंभूता ताडमाडरसोद्भवा । निर्यास्या सा तु विज्ञेया तासां विच्म गुणागुणान् ॥ "

इत्युपसंहारात् । प्रपश्चितं चैतत् प्रमिताक्षरायामस्माभिरिति नेहोच्यते । बहुवचनात् राद्रोपसंग्रहः,

" गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । चातुवर्णेरपेया सा तत्स्त्रीमिश्च द्विजोत्तमाः ॥ "

#### इति बृहनारदीयातः

" शृद्धस्य चेदृशं पापं मद्यपस्य दुरात्मनः ।
काको भूत्वा चिरं देवि विष्ठाभक्षश्च जायते ॥ "

इति उमामहेश्वरसंवादाच । मद्यशञ्दोऽत्र त्रिविधयुरापरः, पूर्ववाक्यानुरोधात् ; अन्यथा क्षत्रियादेः मद्या-द्यभ्यनुज्ञानं, शृद्धस्य च तन्त्रिपेध इति महावैशसापत्तेः । एतेन " न पातव्या द्विजोत्तमैः " इत्यपि व्याख्यातम् , " एषोत्तमा " इत्यादिश्रुत्योत्तमशब्दस्यान्त्ये प्रयोगात् , सप्तमीतत्पुरुषात् द्वन्द्वस्य लयुत्वाचेत्यलं विस्तरेण ॥ ८२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तालादि omitted in ख, ग.

<sup>8</sup> मुद्रीरसं च माध्वीकं—क,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पानसम्—- **श**.

⁴ दु—-इ.

मद्यैरित्युक्तम् । तद्भेदानाह । माधूकं मधूकपुष्पोद्भवम् । ऐक्षवम् इक्षुरससंभवं गौडीव्यतिरिक्तम् । टाङ्कम् ; टङ्कः किपत्थिविशेष ; तज्जम् । कौलम् ; कोलं बदरम् ; तज्जातम् । खार्जूरम् ; खर्जूरफलोद्भवम् । पानसम् ; पनसफलोद्भवम् । मृद्धीका द्राक्षा ; तद्भसोद्भवम् । माध्वीकम् ; मधूद्भवम् , माध्वीव्यतिरिक्तम् । मैरेयम् ; धातृपुष्पजम् । गुडधान्याम्बुसहितमिति शब्दार्णवे वाचस्पतिः । नारिकेलजम् ; नारिकेल वृक्षोद्भवं जलम् ॥ ८३॥

एतानि दश मद्यानि मदजनकानि ब्राह्मणस्यामेध्यानि अस्पृश्यानि । स्पर्शनिषेधादर्थसिद्धः पानिनिषेधः ; "नित्यं मद्यं ब्राह्मणो वर्जयेत् " इति गौतमीयात् । राजन्यवैश्ययोः पुनरेतत्स्पर्शे न दोषः । स्पर्शः पानोपलक्षणम् ; "मद्यमेवासुरां पीत्वा " इत्यभ्यनुज्ञानात् । न च ऐक्षवमाध्वीकयोरेव मद्ययोगींडी-माध्वीत्वं शङ्कनीयम् ; पूर्वेण पौनरुक्त्यात् ; क्षत्रियवैश्ययोस्तिन्निषेधाभ्यनुज्ञाविरोधाच्च । पुलस्त्यस्तु एकादशेत्याह—

"पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जूरं तालमैक्षवम् । मधूत्थं सैरमारिष्टं धैरेयं नारिकेलजम् । समानानि विजानीयान्मद्यान्येकादशैव तु ॥"

इति । तालम् ; तालवृक्षोद्भवम् । सिरा सिन्दीवृक्षः ; तद्भवं सैरम् । अरिष्टः फेनिलः ; तद्भवमारिष्टम् । <sup>1</sup>मिरा माडीवृक्षः ; तद्भवं मैरेयम् ॥ ८४ ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ ८५ ॥ आचार्यं खमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्ह्वेत्य तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ८६ ॥

एवं प्रासिक्षकं परिसमाप्य प्रकृतां प्रेतशुद्धिं पुनशह । <sup>2</sup>मृतस्य गुरोः कर्त्रन्तराभावे यदि शिष्यः पितृमेधं करोति, तदा असाविष प्रेताहाँरैः प्रेतसिषण्डैः समं दशरात्रेण शुध्यति । इदं च तदन्नभोजनतद्गृह-वासाद्यमावेऽपि गुरुशिष्यसंबन्धमात्रेणैव दाहादिकरणे द्रष्टव्यम् ॥ ८५ ॥

किंच आचार्योपाध्यायगुरवो वक्ष्यमाणलक्षणाः । स्वग्रहणात् गुरुगुर्वादौ निर्हृते व्रतं छुप्यत एवेति गम्यते । एतान् प्रेतान् निर्हृत्य व्रती ब्रह्मचारी व्रतेन ब्रह्मचर्येण न वियुज्यते, न अश्यति ॥ ८६ ॥

<sup>1</sup> from मिरा up to मैरेयम् omitted in ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From मृतस्य up to शुध्यति omitted in च.

आदिष्टी नोदकं कृर्यादा व्रतस्य समापनात्। समाप्ते तृदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ ८७ ॥ ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम्। वायुः कर्मार्ककालौ च ¹शुद्धिकर्तॄणि देहिनाम् ॥ ८८ ॥

किंच आदिष्टं ब्रह्मचर्यम्; "ब्रह्मचार्यसि " इत्याद्यादेशात्। तदस्यास्तीत्यादिष्टी ब्रह्मचारी। प्रकान्तप्रायिश्चत्त इत्यन्ये। स प्रेतानां सिपण्डादीनामाशौचनिमित्तमुदकदानं न कुर्यात्, यावत् ब्रह्मचर्यम्। समाप्ते व्रते समावृत्तः सन्, सर्वेषां प्रेतानां प्रत्येकमुदकदानं कृत्वा त्रिरात्रमाशौचं कुर्यात्।। ८७॥

उक्तवक्ष्यमाणशुद्धिसाधनान्याह । ज्ञानमाध्यात्मिकं बुद्धेः शुद्धिहेतुः । तपः वेदविदाम् । अग्निः मृन्मयानाम् । आहारः पञ्चगव्यादीनामभक्ष्यभक्षणादेः । मृद्धारिणी अमेध्यादिलिप्तस्य । मनः वैकल्पिक-विषयस्योपादाने । वारि क्षालनादौ । उपाञ्चनं गोमयादिभिर्लेपनं भूमेः । वायुः ऊर्णादेः रध्याकर्दमतोयादेश्च । कर्म सन्ध्यादि अहोरात्रकृतपापस्य । अर्कः अर्कतापः "शोषियत्वार्कतापेन" इति । कालः आशौचस्य दशाहादिरिति मेधातिधिप्रभृतयः । तच्चिन्त्यम् , देहिनामिति वाक्यशेषासंगतेः । न चोपलक्षणतया देहिप्रभृतीनां प्रहणम् ; देहशुद्धिप्रक्रमविरोधात् ; तत्र तत्र तत्तच्छुद्धग्रभिधानेन पौनस्कत्याच । तस्मादेवं व्याख्येयम् — ज्ञानमात्मनः ; सर्वपापक्षयहेतुत्वात् । यथोक्तं भगवता " ज्ञानािमः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन " इति । तपः कृच्छादि तत्तिनिमित्तेषु । अग्निः उपचूलनादौ । यथाह पराशरः—

" शुना घातावलीढस्य नसैविंलिखितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमिमा चोपचूलनम् ॥ "

इति । आहारः पञ्चगव्यादेरभक्ष्यभक्षणादौ । मृत् शौचादौ । मनः शोधितस्यापि द्रव्यस्य मनःप्राशस्त्य एवोपादानेऽदोषात् ; "मनःपूतं समाचरेत् " इति स्मरणात् । वारि स्नानादौ । उपाञ्जनं भस्मादिस्नानम् । वायुः "वायुभक्षो दिवा तिष्ठेत् " इत्यादौ । कर्म सन्ध्यादि ; "सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यम् " इति स्मरणात् । अर्कः ; "आदित्यमवलोकयेत् " इत्यादौ । कालः आशौनस्य दशाहादिः । एतानि देहिनां मानुषाणां शुद्धिजनकानि ॥ ८८ ॥

सर्वेषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्मृतम् । योऽन्ने शुचिः स हि शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ ८९ ॥ श्लान्ता शुध्यन्ति विद्वांसो व्दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ ९० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शुद्धेः—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अर्थशीचं—ग, ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उदकं—च.

तत्राहारशुद्धरभ्यिहतत्वमाह । सर्वेषां बाह्याभ्यन्तरशौचानां मध्ये अन्नस्यादनीयस्य यच्छौचं तत् परमभ्यिहतं स्मृतं पूर्वेः ; तद्धीनत्वान्मनःकायशुद्धेः ; अन्नेपिचतानां कायावयवादीनां मांसादीनां प्राय- श्चित्तरूपकर्मानपोद्यत्वात् । तदेवोपपादयति । योऽन्ने शुचिः शुच्यन्नादः, स शुचिः शौचसाध्यादृष्टभाक् ; तद्वचितरेके मृद्वारिमात्रेण तददृष्टासिद्धेः । अर्थशौचिमिति पाठेऽपि आहारशुद्धचर्थमेवार्थशौचापेक्षेति ॥ ८० ॥

उक्तवक्ष्यमाणगुद्धिसाधनानामधिकारिभेदेन व्यवस्थामाह । विद्वांसः विधिनिषेधज्ञाः द्वेषेर्ष्यामत्सरादि-जन्यदुरितात् क्षान्त्या क्षमया गुध्यन्ति । अकार्यं निषिद्धम् ; तत्कारिणः दानेन । प्रच्छन्नं रहस्यं पापं येषां ते जप्येन गायञ्यादीनाम् । वेदं मन्त्रब्राह्मणात्मकम् अतिशयेनार्थतो ये विदन्ति, ते तपसा वेदाभ्यासेनैव ;

> " वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञिकयापरम् । न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ "

इति योगिस्मरणात् । शुध्यन्तीति सर्वत्रान्वेति ॥ ९० ॥

मृत्तोयैः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति ।

¹रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ ९१ ॥
अद्भिगीत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ ९२ ॥
एष थौचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः ।
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणु विनिर्णयम् ॥ ९३ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुसमृतौ द्वाविशोऽध्यायः

किंच शोध्यम् अमेध्यादिलिप्तमङ्गं मृत्तोयैः शुध्यति । नदः प्रवाहः ; सोऽस्यास्तीति नदी नाभ्यूध्ववर्ती प्रस्रविदिन्द्रयम्रामो घ्राणरसन्चक्षुःश्रोत्रात्मकः वेगेन श्रेष्मादित्यागेनैव शुध्यति ; न मृदाद्यपेक्षा,
" ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः" इति मानवात् । इदं चेत्थमेव व्याख्येयम् , न
सरित्परतया ; शारीरिकशुद्धश्रुपसंहारिवरोधात् । मनसा दुष्टा व्यभिचारसंकल्पवती स्त्री रजसा रजोदर्शनेन
शुध्यति । रजोऽभावे रजःप्रतीक्षासंभवे वा " मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरोदनं भुङ्गानाधः
शयीत " इत्यादिना वासिष्ठेन प्रायश्चित्तेन, द्विजोत्तमाः ब्राह्मणाः संन्यासेन मानसत्यागेन कामकोधस्त्रेभदोषात् शुध्यन्ति ॥ ९१ ॥

<sup>1</sup> From here up to the end of verse 93, the text missing in 聚.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शीचिविधि:—ठ. <sup>3</sup> वैष्णवे—क, झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे अशीचिविनिश्चयप्रकरणं द्वाविंशम्—ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

किंच गात्राणि शरीराणि लिप्तानि अद्भिः स्नानैः ग्रुध्यन्ति । मनः सदसत्संकल्पात्मकमसत्संकल्पादशुद्धं सत्येन सत्संकल्पेन ग्रुध्यति ; "पापं ध्यात्वा पुण्यकृतो ध्यायेत् " इति श्रुतैः । भूतान्यनितीति भूतात्मा पञ्चभूतात्मकशरीराभिमान्यात्मा जीवः । तस्य विद्यातपोभ्यां ग्रुद्धिः । विद्या त्वंपदार्थनिरूपकवाक्यार्थ- ज्ञानम् । तपः "तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व " इत्यादिनात्मज्ञानसाधनतया विहितं कृच्छ्रादि । ताभ्यां ग्रुद्धिः शरीराभिमानजन्यदुरितनिवृत्तिः ; "देहाभिमाने यत्पापं न तद् गोवधकोटिभिः " इति स्मरणात् । बुद्धिः संशयविपर्ययात्मिका ज्ञानेन प्रमारूपेण ग्रुध्यति ; असत्कोटिनिरसनात् ॥ ९२ ॥

उक्तमर्थमुपसंहरति । एषः 'ब्राह्मणस्य ' इत्यारभ्योक्तः शारीरस्य शरीरसंबन्धिनः शौचस्य शुद्धेः विशिष्टः अवान्तरभेदभिन्नः निर्णयः ते तुभ्यं प्रोक्तः । उत्तराध्यायार्थं प्रतिजानीते । नानाविधानामनेकप्रका-राणां द्रव्याणां धात्वादीनां वक्ष्यमाणं शुद्धिनिर्णयं शृणु इति धरावधानविधानाय ॥ ९३ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतायां विष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वाविंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीसन्महा to वाराणसीवासि omitted in घ.

#### त्रयोविंशोऽध्यायः

## शारीरैर्मलैः सुराभिर्मधैर्वा यदुपहतं तदत्यन्तोपहतम् ॥ १॥ अत्यन्तोपहतं सर्वं लोहभाण्डमग्नौ प्रक्षिप्तं शुध्येत् ॥ २॥ मणिमयमइममयमञ्जं च सप्तरात्रं महीनिखननेन ॥ ३॥

पूर्वोध्यायान्ते प्रतिज्ञातां नानाद्रन्यशुद्धिं त्रयोविशेनामिधातुमत्यन्तोपहतस्य शुद्धचिमधानाय तत्स्वरूपं रुक्षयति । शरीरसंभवा मरुाः वसादयः । सुराः गौड्यादयः । मद्यानि माधूकादीनि । वाशब्दात् कुणपग्रहणम् । एतैः पूर्वोक्तरुक्षणैः प्रत्येकं यदुपहतम् अत्यन्तसंसृष्टं, तत् अत्यन्तोपहतम् ॥ १ ॥

तच्छुद्धिमाह । लोहानि सुवर्णरजतताम्रायसत्रपुरङ्गसीसकानि सप्तविधा धातवः । सर्वशब्दात् तद्विकाराः पित्तलादयश्च । तन्मयं भाण्डमत्यन्तोपहतमग्नौ प्रक्षिप्तमावर्तितं ग्रुध्येत् ; "तैजसानां कुणपमधै-रत्यन्तवासितानामावर्तनम् " इति बोधायनीयात् । इदं च सुराद्युपहते ग्रुद्धिविधानं येषां सुरादि अस्पृश्यं तद्विषयम् । तत्स्पर्शिनां तु न दोषः ॥ २ ॥

मणयः करिकुम्भवंशवराहदंष्ट्राद्युद्भवा मुक्ताः । यथोक्तं रत्नपरीक्षायाम् —

" करीन्द्रजीमूतवराहशङ्कमत्स्याहिशुक्त्युद्भववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि ॥ "

इति ; माणिक्यादीनामरमपदेन प्रहणात् । अस्मा स्फटिकमरकतादिः ; तन्मयमलंकारपात्रादि । अब्जं राङ्क्षर्युक्त्यादि चात्यन्तोपहतं सप्ताहं भूमिनिखातं शुध्येत् ॥ ३ ॥

शृङ्गदन्तास्थिमयं <sup>5</sup>तक्षणेन ॥ ४ ॥ दारवं मृन्मयं च जह्यात् ॥ ५ ॥ अत्यन्तोपहतस्य वस्त्रस्य यत् प्रक्षालितं <sup>6</sup>सद्विरज्यते तिच्छन्चात् ॥ ६ ॥

<sup>1</sup> मही: omitted in ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अरममयं omitted in ज ; अञ्जं omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> संतक्षणेन---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्षितं—क.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> समावर्तितं—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सत् न वियुः वते—ज, झ.

शृङ्गं खड्गादीनाम् । दन्तः गजादीनाम् । अस्थि कूर्मादीनाम् । तन्मयं पात्रादि अत्यन्तोपहतं तक्षणेन तावदवयवापनयनेन शुध्येत् ॥ ४॥ दारुमयं कमण्डल्वादि । मृन्मयं घटादि । तदत्यन्तोपहतं जह्यात् । चकारात् अलाबुवैदलानां ग्रहणम् ;

" अलाबुदारुपात्राणां वैदलानां तथैव च । अत्यन्तोपहतानां तु परित्यागो विधीयते ॥ "

इति **यम**स्मरणात् ॥ ५ ॥ प्रक्षालनासहस्य कुसुम्भादिरक्तवस्त्रस्य यावदत्यन्तोपहतं, तावदपनयेत् । <sup>1</sup>छेदो दाहोपलक्षणम् ।

> " यदम्भसा न शुध्येतु वस्त्रं चोपहतं दृढम् । छेदनं तस्य दाहो वा यन्मात्रमुपहन्यते ॥"

इति **यम**स्मरणात् । तेन च सर्वोपघाते त्याग एव<sup>2</sup> । प्रक्षालनसहस्य प्रक्षालनमेव ; वैराग्याभावात् । " यदि मूत्रपुरीषाभ्यां रेतसा रुधिरेण वा । चैलं समुपहन्येत अद्भिः प्रक्षालयेतु तत् ॥"

इति <sup>3</sup>यपस्मरणाच । अत्यन्तोपघातस्यानुवृत्तावपि पुनरुपादानं प्रकरणसमाप्त्ये ॥ ६ ॥

4सौवर्णराजताब्जमणिमयानां निर्लेपानामद्भिः शुद्धिः ॥ ७ ॥ अइममयानां चमसानां ग्रहाणां च ॥ ८ ॥ चरुसुक्सुवाणा-मुष्णेनाम्भसा ॥ ९ ॥ ⁵यज्ञकर्मणि यज्ञपात्राणां पाणिना संमार्ज-नेन ॥ १० ॥ स्कचशुर्पशकटमुसलोळुखलानां प्रोक्षणेन ॥ ११ ॥

अल्पोपघाते शुद्धिमाह । सौवर्णं सुवर्णकृतम् । राजतं रजतकृतम् । अब्जं शङ्खशुक्तयादि । मणिमयं पूर्वोक्तमुक्तादिकृतम् । एतेषां निर्लेपानामुच्छिष्टादिस्पर्शमात्रे अद्भिः प्रक्षालनेन शुद्धिः । सुवर्णं कांस्याद्युपलक्षणम् ;

> " कांस्यायस्ताम्ररैत्यानि त्रपुसीसमयानि च । निर्ह्णेपानि विद्युध्यन्ति केवलेन जलेन वा ॥ "

इति ब्रह्माण्डपुराणात् ॥ ७ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> From here up to यमसारणात् omitted in ख, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यम omitted in ख, ग. <sup>4</sup> राजतताम्रमणि—क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एव omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> यज्ञपात्राणां यज्ञकर्मणि—ठ.

अस्मा पाषाणः, तन्मयानि पात्राणि । चमसाः होतृचमसादयः सोमपात्राणि । यहाः षोडस्यादयः । तेषां निर्लेपानामद्भिरेव शुद्धिः । सलेपानां तु अस्मनामौश्चनसं भस्मना त्रिर्मार्जनम् , अस्मघर्षणं वा "पाषाणे तु पुनर्घर्षः शुद्धिरेषामुदाहृता " इति पाराशरं ज्ञेयम् । यहचमसयोस्तु उच्छिष्टित्रयोरिप मार्जालीये अद्भिः प्रक्षालनमेव ॥ ८ ॥

चरः स्थाली । सुक्सुवौ याज्ञिकप्रसिद्धौ । द्वन्द्विनिर्देशात् प्राशित्रेडापात्रादीनां ग्रहणम् ,² " चरुसुक्सुव-सस्रोहपात्राण्युष्णेन वारिणा " इति योगिस्मरणात् । एतेषां चर्वादिलेपरहितानामाज्यपात्रस्नेहाक्तानामुष्णोद-केन शुद्धिः । चर्वादिलेपे तु कुशैर्घर्षणेन ॥ ९ ॥

कर्माङ्गगुद्धिमाह । यज्ञकर्मणि इष्ट्यादौ प्रयुक्तानां यज्ञपात्राणाम् "एतानि वै दश यज्ञायुधानि " इत्याद्युक्तानां स्रुवादीनामेव, न पुनः सौकर्योपात्तानां संदंशादीनामि ; पुनर्यज्ञग्रहणात् । तेषां पाणिना दक्षिणेन कुशैः दशापिवत्रेण च सम्यक् यथाविधि मार्जनेन शुद्धिः ॥ १०॥

स्फ्यः काष्ठखड्गः। रार्षं प्रस्फोटनम्। शकटम्; अनः। मुसलोल्ख्खले प्रसिद्धे। तेषां प्रोक्षणीजलैः प्रोक्षणेन <sup>3</sup>शुद्धिः। द्वन्द्वनिर्देशात् अजिनधान्ययोर्प्रहणम्; "स्फ्यशूर्णाजिनधान्यानाम् " इति योगिस्मरणात्। धान्यं पुरोडाशाद्यर्थं निरुप्तं त्रीह्यादि। <sup>4</sup>एतेनैषामुण्णेन वारिणा शुद्धिरिति मिताक्षरा-व्याख्यानं प्रामादिकमवगम्यते;

" स्फ्रचरूर्पाजिनधान्यानां मुसलोळ्खलानसाम् । प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम् ॥ "

इत्यत्र प्रोक्षणस्य चकारेणोभयत्रान्वयावगमाच ॥ ११ ॥

#### <sup>5</sup>शयनयानासनानां च ॥ १२ ॥ बहूनां च ॥ १३ ॥

स्पर्शशुद्धिमाह । शयनं पल्यङ्कतूलिकादि । यानं रथशिबिकादि । आसनं रोमबद्धस्थूलतन्तुनिर्मितादि । चकारात् वसत्यादिग्रहणम् । तथाच देवलः—

> " वसतिश्चापि सोपानं वाहनं साधनानि च । श्चरा नौरासनं चेति स्वयं ग्रुद्धमिति स्मृतम् ॥ "

इति । वसितः दृष्यम् । वाहनमश्चादि । साधनं खड्गादि । एषां चण्डालादिस्पर्शेऽपि प्रोक्षणेनैव शुद्धिः ॥१२॥

<sup>1</sup> च—-ख, ग. 2 ग्रहणम् omitted in ख, ग. 3 ग्राचि:—-ख.

<sup>4</sup> From here up to अवगम्यते found after धार्यत्वेन at the end of the commentary on Sūtra 13 in च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> शकटयाना—ठ.

येषां क्षालनेन शुद्धिः, तेषामपि बहूनामनेकपुरुषोद्धार्याणां प्रोक्षणेनैव शुद्धिः। यथाह बोधायनः— " चण्डालादिस्पर्शे अनेकपुरुषोद्धार्याणां प्रोक्षणम् " इति । मनुरुषि—

> " अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ "

इति । चकारात् वक्ष्यमाणधान्याद्यतिरिक्तानां <sup>1</sup>कुसुम्भादीनां ग्रहणम् । " बहूनां <sup>1</sup>कुसुम्भकार्पासलवणानां सिर्पेषां किठनीभृतानां चण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणेनैव शुद्धिः " इति बोधायनस्मरणात् । अत्र बहूनामिति न <sup>1</sup>कुसुम्भादिविशेषणम् । अन्यथा <sup>1</sup>कुसुम्भादीनामल्पानां क्षालनापत्तेः । <sup>1</sup>कुसुम्भेनातसीसर्षपादीनां ग्रहणम् । किठनीभृताः गुडादयः । बहुत्वं चानेकपुरुषधार्यत्वेन<sup>2</sup> ॥ १३ ॥

# धान्याजिनरज्जुतान्तववैदलसूत्रकार्पासवाससां च ॥ १४ ॥ शाकमूलफलपुष्पाणां च ॥ १५ ॥ तृणकाष्ठशुष्कपलाशानां च³ ॥ ॥ १६ ॥ एतेषां प्रक्षालनेन ॥ १७ ॥ अल्पानां च ॥ १८ ॥

धान्यं त्रीह्याद्यष्टादशिवधम् । अजिनं हारिणरीरवादिचर्ममात्रम् । तेन च तद्विकाराणामुपानद्वरत्रादीनां प्रहणम् । रज्जुः मुङ्जादिमयी । तान्तवं त्रसरीपट्टादितन्तुनिर्मितं कौशेयपट्टदुकूलक्षौमादि । वैदलं वेणुविदलकृतं व्यजनशूर्पादि । सूत्रं कार्पासतन्तुः । कार्पासं सास्त्रि अनस्थि च । वासः नवमचिरयन्त्रनिर्मुक्तं क्षालनासहं कौष्डम्भादिरक्तं च । चकारात्रिर्यासादिप्रहणम् । एतेषामबहूनामपि चण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणेन शुद्धिः । यथाह शृङ्खः —-

" निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथैव च । कुसुम्भकुङ्कुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा । सेकातु कथिता ग्रुद्धिरित्याह भगवान् यमः ॥ "

## इति । देवलोऽपि---

'' और्णकौरोयकुतपाः पद्दक्षौमदुकूलकाः । अल्पशौचा भवन्त्येतें शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥ ''

इति । आपस्तम्बोऽपि--- " नवानां वाससां प्रोक्षणम् " इति । शङ्कोऽपि---

" कुसुम्भकुङ्कुमै रक्तं तथा लाक्षारसेन च । प्रोक्षणेनैव शुध्येत चण्डालस्पर्शने सदा ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कुसुम—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> काष्ठपलालानां च—ठ.

 $<sup>^2</sup>$  उद्घार्यत्वेन—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अष्टविधम्—ग.

इति । षट्तिंशन्मतेऽपि—" अरक्तानां नवानां क्षालनमेव ' इति । " चण्डालाचैस्तु संस्पृष्टं धान्यं वस्त्रमथापि वा । प्रक्षालनेन शुध्येत परित्यागान्महीमयम् ॥ "

इति स्परणात् । धान्यप्रशालनं सम्यक् चिरस्पर्शिविषयम् , पाकाद्यर्थं वा ॥ १४ ॥ शाकं वार्ताकादि । मूलमार्द्रकादि । फलमाम्रादि । पुष्पं जात्यादि । एतेषां चण्डालादिस्पर्शेऽपि प्रोक्षणेन शुद्धः ॥ १५ ॥ तृणं कुशदूर्वादि । काष्ठमेधः । शुष्कं गोमयपिण्डः । पलार्शं पणं मधूकपलाशादेः । एतेषां चण्डालादिस्पर्शेऽपि प्रोक्षणेन शुद्धः ॥ १६ ॥ लेपशुद्धिमाह । एतेषां शयनादीनां पलाशान्तानां विष्ठादिलिप्तानां प्रकृष्टेन लेपापनोदकेन द्रव्याविनाशकेन च क्षालनेन शुद्धः । यथाह देवलः औणंकौशेयाद्यपक्रम्य— "तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षालयेच्छोधनैः स्वकः " इति ॥ १७ ॥ येषां धान्यवासःप्रभृतीनां बहूनां स्पर्शे प्रोक्षणमुक्तं, तेषामेवाल्पानां तत्रैव क्षालनेन शुद्धः । नेदं लेपशुद्धौ ; पूर्वस्त्रेणैव विधानात् । तेन चाल्पानां बहूनां वा लेपे क्षालनमेव ॥ १८ ॥

ज्षैः कोशेयाविकयोः ॥ १९ ॥ अरिष्ठकैः कुतपानाम् ॥ २० ॥ श्रीफलैरंशुपदानाम् ॥ २१ ॥ गौरसर्षपैः क्षौमाणाम् ॥ २२ ॥ श्रृङ्गास्थिदन्तमयानां च ॥ २३ ॥

क्षालने प्रकर्षाय गुणनियममाह । ऊषः क्षारमृत्तिका । तया कौशेयस्य त्रसरीपद्वादिमयस्य आविकस्य च कम्बलादेः शुद्धः । यतु "सोषेरुदकगोमूत्रैः शुध्यत्याविककौशिकम् " इति गोमूत्रप्रहणं, तत् शुद्धयित-शयार्थम् ॥ १९ ॥ अरिष्टकैः फेनिलैः । कुतपाः पार्वतेयछागरोमनिर्मिताः कम्बलाः । तेषां शुद्धिः ॥ २० ॥ अंशुपद्वाः वल्कलतन्तुनिर्मिताः शाणीपद्वादयः । तेषां श्रीफलैः बिल्वैः शुद्धिः ॥ २१ ॥ क्षुमा अतसी । तत्तन्तुनिर्मितानां श्वेतसिद्धार्थैः शुद्धः ॥ २२ ॥ शृक्षादीनि पूर्वं व्याख्यातानि । तेषामपि गौरसर्षपकल्केन शुद्धिः ॥ २३ ॥

पद्माक्षेर्मगलोमिकानाम् ॥ २४ ॥ ताम्ररीतित्रपुसीसमयाना-मम्लोदकेन ॥ २५ ॥ भस्मना कांस्यलीहयोः ॥ २६ ॥ तक्षणेन दारवाणाम् ॥ २७ ॥ गोवालैः फलसंभवानाम् ॥ २८ ॥

मृगलोमिकानि मृगलोमोद्भवानि राङ्कवादीनि । तेषां पद्माक्षेः कमलबीजैः ग्रुद्धिः ॥ २४ ॥ रीतिः पित्तलम् । त्रपु <sup>1</sup>जसदमिति लोके । सीसं प्रसिद्धम् । तेषामम्लोदकेन ; अम्लं त्रिन्त्रिण्यादि, तत्सिहितेनोदकेन ग्रुद्धिः । अत्रोदक्यहणं सर्वेष्वप्यूषादिषु तक्षणघर्षणयोश्चोदकप्राप्त्यर्थम् ॥ २५ ॥

<sup>1</sup> जस्तद—ख.

कांस्यलेहियोः पात्रयोः भस्मना ग्रुद्धिः ॥ २६ ॥ दारु काष्ठम् । तन्मयानां पात्रादीनां प्रक्षालनानन्तरं वास्यादिना तावन्मात्रावयवापनयनेन ग्रुद्धिः ॥ २७ ॥ फलानि नारिकेलालाबुक्तित्वादीनि । तत्संभवानां पात्राणां गोवालैः गोपुच्छलोमभिः घर्षणेन ग्रुद्धिः ॥ २८ ॥

#### प्रोक्षणेन संहतानाम्॥ २९॥ उत्पवनेन द्रवाणाम्॥ ३०॥

पक्षालनापवादमाह । उक्तशुद्धिभिर्विष्ठामेध्याद्यनुलिप्तैः द्रव्यैः एकराशीकरणेन संहतानां संसृष्टानां द्रव्याणां प्रोक्षणेन शुद्धिः । लिप्तानां तृक्तं प्रक्षालनमेव ;

" वस्त्रधान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धृत्य शेषं प्रोक्षणमर्हति ॥ "

इति स्मरणात् । रोषप्रोक्षणविधानादुद्धृतस्य प्रक्षालनं गम्यते । पात्रसंघाते तु शातातपः---

" संहतानां तु पात्राणां यद्येकसुपहन्यते । तस्यैव शोधनं प्रोक्तं न तु तत्स्पृष्टिनामपि ॥ "

इति । यत्तु,

" शयनासनयानानि रोमबद्धानि यानि च । वस्त्राण्येतानि सर्वाणि संहतानि प्रचक्षते ॥ "

इति अङ्गिरसोक्तम् ; तन्न ; प्रकृतोपयोगिशयनादीनां प्रागेव शुद्धचभिधानात् । यच संहतानां लिप्ताना-मलिप्तानां च<sup>2</sup> सर्वेषामपि प्रोक्षणमेवेति ; तदपि न, प्रोक्षणेन लेपानपायात् ॥ २९ ॥

कीटाचुपहतौ शुद्धिमाह । द्रवाणां घृततैलदुग्धादीनामुत्पवनेन वस्नान्तरितपात्रान्तरप्रक्षेपेण शुद्धिः । श्वकाकाचुपहतस्य तु श्रावनं शुद्धिः ; "शुद्धिः स्रावो द्रवस्य तु " इति स्परणात् । स्रावो नाम सजातीयेन द्रव्येण भाण्डस्यातिपूरणं यावन्निःसरणमुच्यते । द्रवोपादानात् कठिनानां तावन्मात्रोद्धरणमेव । तत्र शातातपः—

" तन्मात्रमुद्धृतं शुध्येत् कठिनं तु पयो दिध । अविकीनं तथा सिपिविंकीनं पवनेन तु ॥ "

इति ॥ ३०॥

<sup>4</sup>गुडादीनामिश्चविकाराणां प्रभूतानां गृहनिहितानां वार्यग्नि-दानेन ॥ ३१ ॥ <sup>5</sup>सर्वलवणानां च ॥ ३२ ॥ पुनः पाकेन मृन्मयानाम् ॥३३॥ द्रव्यवत् कृतशोचानां <sup>6</sup>देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापनेन ॥३४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अमेध्य omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> च omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उत्प्रवनेन—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The reading of the Sūtra corrupt in 码,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सर्वमधुलवणानां—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> देतानां---ज, ठ.

आवर्तनेन पिण्डीकृत इक्षुरसो गुडः । स आदियेषां ते तदादयः । तथाभृता ये इक्षुविकाराः फाणित-शर्करादयः, तेषां प्रभूतानां द्रेणाधिकानां गृहनिहितानां स्वगृहावस्थितानां वार्यमिदानेन ; वारिदानं प्रोक्षणम् ; तत्पूर्वकमिदानं पर्यमिकरणम् । तेन शुद्धिः । अप्रभूतानां तु <sup>1</sup>कीटादियुक्तावयवापनयनं प्रोक्षणं च, "सेकातु कथिता शुद्धिः " इत्यभिधानात् । गृहनिदेशात् हट्टादिस्थितानां शुद्धचितरेको दर्शितः । तत्र हारीतः—" केशकीटपिपीलिकादिभिरन्नाचुपधाते काञ्चनभस्मरजतताम्रवज्ञवैद्धर्यगोवालजानामन्यतमेन संस्पृष्टं प्रोक्षणपर्यमिकरणादित्यदर्शनात् शुद्धं भवति " इति । आदिशब्दात् गुडादिम्रहणम् ॥ ३१ ॥

सर्वेषां शाम्भलसामुद्रसैन्धवसौवर्चलादीनां लवणानां कीटाचुपहतौ प्रोक्षणपर्यमिकरणाभ्यां शुद्धिः ॥३२॥ पुनर्लेपशुद्धिमाह । मृन्मयानां घटकरकादीनामुच्छिष्टादिलेपे पुनःपाकेन पुनर्भर्जनेन शुद्धिः । तत्र बोधायनः—"मृन्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवधूपनमुच्छिष्टलेपोपहतानां पुनर्दहनं मूत्ररेतः- प्रभृतिभिरुत्सर्गः " इति । अवधूपनं धूपेन स्वेदनम् । प्रभृतिशब्दात् चण्डालादिस्पर्शेऽपि ; " चण्डालाद्येस्तु संस्पृष्टं परित्यागान्महीमयम् " इति पराश्वरस्मरणात् ॥ ३३ ॥

लेपस्पर्शयोः शुद्धिमाह । देवतार्चाः देवताप्रतिमाः । तासाममेध्यादिलेपे यत् द्रव्यं तत्प्रकृतिः, तत्तच्छुद्धिविहितैः द्रव्यैः तत्तद्रीत्या कृतशुद्धीनां पुनः प्राणप्रतिष्ठया शुद्धिः पूज्यत्वम् । अयमभिसिन्धः— सुवर्णादिधातुप्रकृतिकायाः सुवर्णवदेव शुद्धिः । शिलाप्रकृतिकायाः शिलावत् । दारुप्रकृतिकायाः दारुवत् । मणिप्रकृतिकायाः मणिवदित्यादि ॥ ३४ ॥

असिद्धस्यात्रस्य यन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य वैण्डनप्रक्षालने कुर्यात् ॥ ३५ ॥ ब्रेडोणाभ्यंधिकं सिद्धमन्नमुपहतं न ब्रेड्यित ॥ ३६ ॥ तस्योपहतमात्रमपास्य गायत्र्याभिमन्त्रितं सुवर्णाम्भः प्रक्षिपेत् बस्तस्य च प्रदर्शयेदग्नेश्च ॥ ३७ ॥

असिद्धस्यापकस्य अन्नस्यादनयोग्यस्य तण्डुलमुद्गादेः यावन्मात्रमुपहतं तावन्मात्रं परित्यज्य शेषमवघात-प्रक्षालनाभ्यां शुध्येत्। यथाह बोधायनः—" मूत्रादिसंपर्के तन्मात्रापहारोऽस्थ्यादिद्रव्यसंयोगे निस्तुषीकरणम् " इति । यत्तु " तण्डुलांस्तु परित्यजेत् " इति, तत् आढकाल्पताविषयम् । अन्नपदसामर्थ्यादनदनीयस्य त्रीह्यादेः उद्धारावघातयोरन्यतरेणेव शुद्धिः । तत्र बोधायनः—

> " व्रीहयः प्रोक्षणादद्भिः शाकमूलफलानि च । तन्मात्रस्यापहाराद्वा वितुषीकरणेन वा ॥ "

इति ॥ ३५ ॥

<sup>1</sup> From here up to हद्दादिश्यितानां missing in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> द्रोणात्--ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From बस्तस्य up to अमेश्र missing in क.

<sup>॰</sup> खण्डन---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> संदुष्यति—ठ.

सिद्धमन्नमोदनादि श्वकाकाद्युपहतं न दुप्यति, न त्यज्यते ; यदि द्रोणाभ्यधिकं भवति । द्रोणवचनात् न्यूनस्य त्यागः । यथाह पराश्चरः—

" काकश्वाद्यवलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा । स्वल्पमन्नं त्यजेद्विपः शुद्धिद्वीणाधिके भवेत् ॥ "

इति । आढकवचनं देशकालाद्यपेक्षया । यथाह बोधायनः—

" देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत् ॥ "

इति । द्रोणाढकौ च स्मृत्यन्तरे---

" परुं च कुडवः प्रस्थ आढको द्रोण एव च । धान्यमानेषु बोद्धन्याः क्रमशोऽमी चतुर्गुणाः ॥ "

इति ॥ ३६ ॥

अदोषाय तच्छुद्धिमाह । तस्य सिद्धान्नस्य यावदुपहतं तावन्मात्रमुद्धृत्योपिर गायञ्याभिमन्त्रितं हेमान्भः प्रक्षिपेत् । अनन्तरं छागस्य मुखं 'प्रदर्शयेत् । अमेर्ज्वालाभिश्च पर्यमि कुर्यात् । गायत्री पवमानानु-वाकोपलक्षणम् । यथाह वोधायनः—" सिद्धहिवषां महतां च वायसप्रभृतिभिरुपहतानां तहेशपिण्ड-मुद्धृत्य गत्रमानानुवाकेन प्रोक्षणम् " इति । हेम रजनोपलक्षणम् ; "हेमोदकेन चाभ्युक्षेद्राजतेनाम्बुनाथ वा " इति पराश्वरस्मरणात् । अजः अश्वोपलक्षणम् ; 'अजाश्चं मुखतो मेध्यम् " इति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३७ ॥

पक्षिजग्धं गवा घातमवधूतमवक्षुतम् । दूषितं केशकीटैश्च असत्प्रक्षेपेण शुध्यति ॥ ३८ ॥ यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद् भग्नधो लेपश्च तत्कृतः । भिताबन्सद्वारि देयं स्यात् सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ ३९ ॥

भोज्यशुद्धिमाह । पक्षिणः स्पृश्याः शुकादयः, मक्ष्याश्च लावकादयः; तैः यत् जग्धं भक्षितम् । गवा घातम् ; न तु भक्षितम् । अवधूतम् ; मुख्यातेन वाससा वा निर्वापितम् ; पादेन चापहतम् । अवक्षुतम् ; क्षुतिबन्दुस्पृष्टम् । केशैः मानुषैः, कीटैः अन्नोत्पन्नैर्मृतैश्च दूषितम् अन्नं भोजनकाले मृत्मक्षेपेण शुध्यति, भोज्यं भवति । केशो मक्षिकाद्युपलक्षणम् ; "मक्षिकात्वकेशलोमनखाखुपुरीषाणि दृष्टु। तद्देश-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वर्धयेत्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to रजतोपलक्षणम् missing in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मृद: क्षेपेण—क.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> दिग्धो---क.

<sup>5</sup> From here up to the end of verse 40 omitted in क.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> जातिषु—ठ.

पिण्डमुद्भृत्याद्भिरभ्युक्ष्य भस्मनाभिघार्य पुनरद्भिः प्रोक्ष्य वाचा प्रशस्तमुपयुङ्गीत '' इति **बोधायनीयात् ।** मृत् भस्मसलिलयोरुपलक्षणम् ;

> " गोब्रातेऽन्ने तथा केशमक्षिकाकीटदृषिते । स्रित्रुं भस्म मृद्वापि प्रक्षेप्तव्यं विशुद्धये ॥"

इति योगिसारणात् ॥ ३८ ॥

उक्तशुद्धिरोषमाह । अमेध्यं विष्ठादि ;

" मानुषास्थि शवं विष्ठा रेतो मूत्रार्तवं वसा । स्वेदाश्रु दूषिका श्लेटमा मद्यं चामेध्यमुच्यते ॥ "

इति देवलीयात्। तेनाक्तात् लिप्तात् शोध्यात् यावत् तत्कृतौ अमेध्यकृतौ गन्धलेपौ नापगच्छतः ; तिष्ठत इति यावत् ; तावत् मृद्वारि देयमिति सर्वाष्ठ उक्ताष्ठ वक्ष्यमाणाष्ठ च द्रव्यशुद्धिषु ज्ञेयम् ; " अमेध्याक्तस्य मृतोयैः शुद्धिर्गन्धापकर्षणात् " इति योगिसारणात् । तेन च कालेन गन्धलेपापगमे मृद्वार्यावृत्तिनवृत्तेरर्थ- सिद्धाविप सक्चदुपादानं भवत्येव ; नियमार्थत्वात् । तत्कृतत्वोपादानममेध्यसंसृष्टद्रव्यान्तरीयलेपानपायेऽप्य- शुद्धिज्ञापनार्थम् । चकारात् मृद्धार्यनन्तरं तत्तद्द्रव्याण्यादेयानि ; दृष्टादृष्टरूपकार्यवैलक्षण्येन तैर्विना दृष्टासिद्धेः ॥ ३९ ॥

अजाश्वं मुखतो मेध्यं न गौने नरजा मलाः।

¹पन्थानश्च विद्युध्यन्ति सोमसूर्याद्यमारुतैः ॥ ४०॥

रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसैः।

मारुतेनैव द्युध्यन्ति पक्षेष्ठकचितानि च॥ ४१॥

अजाश्वी मुखे पिनत्री । तेनाजाश्वमुखदर्शनं शुद्धिहेतुः । न गौर्मुखे मेध्या । तेन गवाद्रातमशुचि । नरजाः मनुष्यदेहजाताः वसादयो मलाः न मेध्याः । तेन तेषां स्पर्शोऽत्यन्तोपघातकः । एवमुक्तरोषशुद्धि- मुक्त्वा प्रकृतमाह । पन्थानो मार्गाः चण्डालादिस्पृष्टा अशुचिद्रव्याकान्ताश्च रात्रौ सोमांशुमारुताभ्यां दिवा सूर्योशुमारुताभ्यां च शुध्यन्ति ॥ ४०॥

रथ्या मार्गः ; तत्र स्थितानि कर्दमतोयानि । बहुवचनात् कपालश्करयोर्घहणम् । तान्यन्त्यादिभिः स्पृष्टानि मारुतेनैव ग्रुध्यन्ति । अन्त्याः चण्डालादयः । श्वा कुक्कुरः । वायसः काकः । तथा पकेष्टकचितानि धवलगृहादीनि च । एवकारः कर्तव्यशुद्धचन्तरनिरासार्थः । पकपदं तृणमृन्मयव्युदासार्थम् ; तस्य स्वभाव-शुद्धत्वात् ॥ ४१ ॥

<sup>1</sup> This half is omitted here and read as the second half of verse 41 in ज, इ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वायुभि:—झ.

प्राणिनामथ सर्वेषां मृद्धिरद्भिश्च कारयेत्। अत्यन्तोपहतानां च शौचं नित्यमतन्द्रितम् ॥ ४२॥ भ्यमिष्ठमुदकं पुण्यं वैतृष्ण्यं यत्र गोर्भवेत्। भ्यन्याप्तं चेदमेध्येन तद्वदेव शिलागतम्॥ ४३॥

अत्यन्तोपहतानां विष्मूत्रादियोगिनां सर्वेषां बाल्याद्यवस्थानादरेण प्राणिनां मनुष्याणां नित्यं यावज्जीवम् आलस्यमुदस्य मृज्जलैः कर्तव्यं शौचं कारयेत् उपदिशेत् आचार्यः ॥ ४२ ॥

अमेध्येन केशादिना; "केशास्थिशवविण्म्त्रसंयोगैरुज्ञितं यदि" इति व्राह्मात्। अन्याप्तम्; अत्यन्तसंपर्करहितं भूमिष्ठं तोयं पुण्यं पुण्यकर्मयोग्यम्। तत् कियत्? यत्र गोरेकस्याः वैतृष्ण्यं भवेत्, अविश्विचेच तत्; "अक्षीणाश्चैव गोपानादापः शुद्धा इति स्मृताः" इति देवल्रसरणात्। अमेध्याव्याप्तिः स्वपाचनन्यत्वोपलक्षणम्; "स्वपान्धरसान्विताः" इति मानवात्। मृमिराकाशोपलक्षणम्; "स्वभावशुचयो द्यापो भूमिगता आकाशगताश्च" इति शङ्खस्मरणात्। आकाशो निर्झरः, न वर्षवारादिः; तासां भूमिपाप्त्यनन्तरं दशरात्रेण शुद्धग्रमिशानात्। यथाह देवलः—

" अजा गावो महिप्यश्च ब्राह्मण्यश्च प्रसृतिकाः । दशरात्रेण शुध्यन्ति भृमिष्ठं च नवोदकम् ॥ "

इति । भूमिग्रहणमशुचिभूमिष्ठस्यापि शुचित्वार्थम् ; अमेध्याव्याप्तेस्तत्रैव सार्थक्यादिति प्राञ्चः । शुचिभूमि-प्राप्त्यर्थमित्यन्ये । तेनोद्धृतस्य नाशुचित्वम् ;

> " उद्भृताश्चापि ग्रुध्यन्ति ग्रुद्धैः पात्रैः समुद्भृताः । एकरात्रोषिताश्चापस्त्याज्याः ग्रुद्धाः अपि स्वयम् ॥ "

इति देवलस्मरणात्। उक्तार्थमतिदिशति। तद्वदेव भूमिष्ठवदेव शिलागतं पर्वतादिशिरोगतमपि ज्ञेयम्। भूमिग्रहणात् सिद्धाविप शिलाग्रहणं कटकजलिरासाय। यथाह यपः—" प्रपास्वरण्ये कटके च कृपे ऋते च शुद्धात् तदपेयमाहुः " इति। " कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः " इति त्रिकाण्डी॥ ४३॥

> मृतपश्चनखात् कूपादत्यन्तोपहतात् तथा । अपः समुद्धरेत् सर्वाः द्येषं विस्त्रेण द्योधयेत् ॥ ४४ ॥ विह्यप्रवालनं कुर्यात् कूषे पक्षेष्ठकाचिते । पश्चगव्यं न्यसेत् पश्चान्नवतोयसमुद्भवे ॥ ४५ ॥

#### त्रयोविंशोऽध्यायः

जलाशयशुद्धिमाह । मृताः शीर्णाः पश्चनखाः मनुष्यादयोऽभक्ष्या यस्मिन् , तस्मात् ;

" स्थूलसूक्ष्मपाणिशवे क्लिने जीणे च तज्जलम् । येषामभक्ष्यं मांसं च तच्छरीरयुतं च यत् ॥ "

इति ब्राह्मात् । मरणमात्रे तु "शोषयेदथवा त्रिंशज्जलकुम्भान् समुद्धरेत् " इति ब्राह्मं ज्ञेयम् । तथा अत्यन्तोपहताच कूपात् सर्वमुपहतं जलमुद्धृत्य शेषमपां वस्त्रेण शोधयेत् अपनयेत् । शस्त्रेणेति पाठे कुद्दालादिना खनेत् ॥ ४४ ॥

पंकेष्टकाबद्धे कूपेऽयं विशेषः, यन्मध्ये विह्निज्वालनं कार्यम् । इष्टका पाषाणोप्रस्थणम् , शरादि-बद्धनिरासाय ;

> "पाषाणैरिष्टकाभिर्वा दहेत् तत्स्थानमेव च। शरबद्धे तु संप्रोक्ष्य विप्राशीर्वचनं तथा॥"

इति जामदग्न्यात् । सामान्यशुद्धिस्तु सर्वत्र दुष्टजलापनयेन । जलोद्गमे तत्तन्मन्त्रपूर्वकं पश्चगव्यन्यासः ; " पञ्चगव्यं न्यसेत् तस्मिस्ततस्तन्मन्त्रपूर्वकम् " इति ब्राह्मात् ॥ ४५ ॥

> जलाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु वसुंधरे । कूपवत् कथिता शुद्धिर्महत्सु च न दृषणम् ॥ ४६ ॥ त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिर्निणिक्तं यच वाचा प्रशस्यते ॥ ४७ ॥

कूपशुद्धिमन्यत्राप्यतिदिशति । या कूपे शुद्धिरुक्ता, सैवाल्पेषु, अथान्येषु स्थावरेषु वाप्यादिषु जलाशयेषु ज्ञेया । स्थावरमहणात् अलिङ्गरादिनिवृत्तिः । महत्स्वाह—न दृषणमिति । दोषाभावश्च तत्तीर्थ-परिहारेण । यथाह देवलः—

"अक्षोभ्याणि तडागानि नदीवापीसरांसि च । कश्मलाशुचिसंस्पर्शे तत्तीर्थं परिवर्जयेत् ॥ "

इति । अल्पम्रहणादेव सिद्धौ महत्सु दोषाभाववचनं मध्यमेषु शुद्धचन्तराभिधानाय । तत्र पराशरः---

" वापीकूपतडागेषु दृषितेषु कथंचन । उद्धृत्य वे कुम्भरातं पश्चगन्येन शुध्यति ॥"

इति ॥ ४६ ॥

अनुक्तशुद्धिमाह । देवाः ब्रह्मादयः त्रीन् शुद्धिहेतून् अकल्पयन् । तानाह । अदृष्टम् उपयोगानन्तर-मिप अज्ञातोपघातम् उपयोगे नादृष्टं दोषकृत् । अनुक्तशुद्धिसाधनं जलक्षालनेन । यथोक्तकृतशौचमिप मनस्तुष्ट्यभावे '¹शुद्धमेतदस्तु ' इति ब्राह्मणानां वाचा शुध्यति ॥ ४७ ॥

> नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच प्रसारितम्। ब्राह्मणान्तरितं भैक्ष्यमाकराः सर्व एव च॥ ४८॥ वैनत्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने। विस्त्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा सगग्रहणे शुचिः॥ ४९॥ श्वभिर्द्दतस्य यन्मांसं शुचि तत् परिकीर्तितम्। कव्याद्भिश्च हतस्यान्यैश्चण्डालायेश्च दस्युभिः॥ ५०॥

स्वभावशुद्धिमाह । कारूणां सूपकारादीनां हस्तः अङ्गकण्डूयनादिसंप्रक्तोऽपि अक्षािलत एव शुचिः । यचापणे प्रसारितं विक्रयं पण्यं, तदनेककेतृकरकलितमपि शुचि । ब्राह्मणेनान्तरितं व्यवहितं ब्राह्मणहस्तेन दापितं क्षत्रियादिभैक्ष्यमपि यतिवनिब्रह्मचारिणां शुचि ; शूद्धान्नं विना ;

> " ब्राह्मणान्नं ददच्छूदः शृद्धान्नं ब्राह्मणो ददत् । तावुभावप्यभोज्यान्नो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ "

इति स्परण।त् । आकराः ; गुडलवणाद्युत्पत्तिस्थानानि, अनेकाशुचिसंस्प्रष्टान्यपि सर्वाणि सुराकरातिरिक्तानि शुचीनि ; " आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम् " इति बोधायनीयात् ॥ ४८ ॥

स्त्रीणां स्वीयानाम् । आस्यं सर्वाङ्गोपलक्षणम् । चुम्बनालिङ्गनादौ शुचि ; "स्वदाराश्च गृहस्थानाम् " इति "सर्वगात्राणि योषिताम् " इति च लैङ्गबाईस्पत्यसरणात् । "स्त्रियश्च रितसंसेगे " इति स्मृत्यन्तरात् रितसंबिन्धनीनामिति प्राञ्चः । नित्यं रजोव्यतिरिक्तकाले ; "रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु " इति सुरासाम्यात् । स्त्रीमुखमेध्यत्वं " वातो प्राण्योमुखस्य च । सुकृतानि हरन्त्येते " इत्युक्तामेध्यत्वापवादाय ; "स्त्रीणां मुखरसश्चैव गन्धो निश्चास एव च " इति यमस्मरणात् । शकुनिः पक्षिमात्रं वृक्षस्थफलपातने शुचिः । "श्वकाकगृष्ट्रोपघाते " इत्यस्यापवादोऽयम् । वृक्षात् पातने ; न तु भूमिष्ठग्रहणे । प्रस्रवे ; अधोगतस्तन्या-कर्षणे वत्सः वत्सतरी बालो वा शुचिः । "गावो मेध्या मुखादते " इत्यस्यापवादोऽयम् । मृगयायां धावन्मृगम्रहणे प्रवृत्तः श्चा मुखे शुचिः । श्वधृतस्य जीवतो मृगस्य दंशस्थानगतमि मांसं शुचीत्यर्थः ; श्वमुखशुद्धश्चिभधानात् । महणे ; न तु पातितिविदारणे । श्वोपघातापवादोऽयम् ॥ ४९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ग्रुमम्—ख.

<sup>8</sup> प्रस्तवे—झ.

 $<sup>^{2}</sup>$  रतावास्यं—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पति--ख.

श्विमित्रहणानन्तरमेव हतस्य मारितस्य पशोः श्वदंशात् परितो यन्मांसं, तत् शुचि कीर्तितम् ; सौनस्य निषेधात् । तेन न पौनहक्त्यम् ; जीवदजीवन्मृगावस्थया मेदोपपत्तेः । न केवलं श्वहतस्यैव ; किंतु अन्यैरिप क्रज्याद्भिः व्याव्रस्रगालस्येनादिभिः । चण्डालांद्यैः ;

> " चण्डालः श्वपचः क्षता सूतो वैदेहकस्तथा । मागधायोगवौ चैव सप्तेते त्वन्त्यजाः स्मृताः ॥"

इर्युक्तैः । दस्युभिः ¹व्याधेश्च हतस्य मांसं घातस्थानातिरिक्तं शुचीति ॥ ५० ॥

जर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेत्।

थयान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाइच्युताः ॥ ५१ ॥

मक्षिका विप्रुषद्दछाया गौर्गजाश्वमरीचयः ।

रजो भूवीयुरग्निश्च मार्जारश्च सदा शुचिः ॥ ५२ ॥

नाभ्यूर्ध्वदेशस्थानि खानि छिद्राणि नासादीनि सप्त मेध्यानि । 'नदी वेगेन' इत्यत्र स्रेष्मादि-योगेऽपि शुद्धिरुक्ता । अत्र तु आचमनानन्तरं स्पर्शार्थमित्यपौनरुक्त्यम् । खशब्दोपादानात् ब्रह्मरन्ध्रस्तन-च्छिद्रयोरपि प्रहणम् । यानि पुनरघो नामेः गुदोपस्थोः; बहुवचनमागन्तुकभगंदरच्छिद्रप्रहणार्थम् ; तान्यमेध्यानि ; स्पर्शे आचमनविधानात् । खशब्दस्येन्द्रियपरतया पादाभिप्रायेण बृहुवचनमयुक्तम् ; पादस्य स्पर्शे निषेधाश्रवणात् । शारीरमलाशुद्धौ हेतुमाह । देहात् स्वस्थानात् च्युता एव मला अमेध्याः ; न स्वस्थानस्थिताः ॥ ५१ ॥

मक्षिका प्रसिद्धा । विपुषो जलबिन्दवः अदृश्यमानरूपविशेषाः स्पर्शमात्रवेद्याः ; अवश्यायबिन्दवो वा । नखादिच्युतन्यतिरिक्ताः ;

> " नखायकेशनिर्धूतस्नानवस्रदशोद्भवाः । विन्दवोऽशुचयोऽश्रीका अशुद्धस्तान् स्पृशेद्यदि ॥ "

इति लैङ्गात् । छाया वृक्षादेः दीपमञ्चकादिव्यतिरेकेण ; "दीपमञ्चकयोश्छाया हन्ति पुण्यं पुरा कृतम् " इति स्मरणात् । गौः अजामहिष्योरुपलक्षणम् । गोत्रहणात् वन्ध्यादीनामपि म्रहणम् । गजाश्चौ प्रसिद्धौ । मरीचयः सुर्यादेः । रजः खरादिव्यतिरिक्तम ;

> " श्वकाकोष्ट्र्लरोऌक्त्रत्करप्राग्यपक्षिणाम् । अजाविरेणुसंसर्गादायुर्छक्ष्मीश्च हीयते ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> व्यावेश्च—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> च्युता मला:---ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यान्यधस्तादमेध्यानि—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> गौरश्वः सूर्यरश्मय:—ज, ठ.

इति स्मृते: । भूः भूमिः । वायुः ; दशादिव्यतिरिक्तः ;

" शिग्वातः शूर्पवातश्च वातो घ्राण्योर्मुखस्य च । सुकृतानि हरन्त्येते संस्पृष्टाः पुरुषस्य च ॥ "

इति लेङ्गात् । शिक् वस्नदशा । अग्निः चितादिव्यतिरिक्तः ;

" चण्डालाग्निः इमशानाग्निः सूतिकाग्निस्तथैव च । पतिताग्निरमेध्याग्निर्न शिष्टग्रहणोचितः ॥ "

इति स्मृते: । मार्जार: । चकारात् शुकादिश्च । <sup>1</sup>यथाह यप:---

" गौरश्वो विपुषरछाया मिक्षकाः रालभाः राजाः । अजो हस्ती रणे छत्रं रस्मयश्चन्द्रसूर्ययोः ॥ भूमिरमिरजो वायुरापो दिध घृतं पयः । सर्वाण्येतानि शुद्धानि स्पर्शे मेध्यानि सर्वशः ॥ "

इति । एते चण्डालादिस्पृष्टा अपि स्पर्शे अग्रुद्धिकरा न भवन्ति ॥ ५२ ॥

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गे न यान्ति याः। न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम्॥ ५३॥ स्प्रशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्। "भौमिकैंस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत्॥ ५४॥

या मुख्या विप्रषः अङ्गे न पतिन्त, किंतु लोमिरेव धार्यन्ते, ता उच्छिष्टमङ्गं स्वस्य परस्य वा न कुर्विन्ति । तेन न तत्प्रक्षालनादि । तथा प्रवृद्धानि इमश्रूणि मुखं प्रविष्टान्यपि नोच्छिष्टं कुर्विन्ति । तथा दन्तान्तरे दन्तसिन्धषु वेष्टितं लग्नमन्नादि नोच्छिष्टं करोति, याविन्नःसरणं जिह्न्या चेन्नामिमृश्यते । च्युते तु निगिरेत्; न चर्वयेत् । चर्वणे त्वाचामेत्, "दन्तलग्नं तु दन्तवत्, अन्यत्र जिह्वामिमर्शनात् । प्राक् च्युतेरित्येके । च्युते त्वास्नाववद्विद्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः" इति गौतमीयात्; "चर्वणे त्वाचमेन्नित्यं मुक्त्वा ताम्बृलचर्वणम्" इति स्मृतेः ॥ ५३ ॥

परान् त्रैवर्णिकान् ; न म्लेच्छादीन् । आचामयतः जलं पाययतः । न वैधमाचमनं ददतः ; तस्यान्यहस्तेन निषेघात् । ये भूमौ पतित्वोत्थितस्य जलस्य बिन्दवः पादौ स्पृशन्ति, तैः पाययिता अग्रुचिन भवेत् , यतस्ते अनुपहतभूम्युत्थितजलबिन्दुभिः समाः । यथाह पराश्चरः —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यथाइ यम: omitted in ग.

" भूमिं स्पृष्ट्वागतं तोयं याश्चान्योन्यस्य विपुषः । भुक्तोच्छिष्टं तथा स्नेहं नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत् ॥ "

इति । परमहणात् स्वस्याचामतोऽशुचित्वमिति प्राञ्चः ; तन्न ; " मुखजा विप्रुषो मेध्यास्तथाचमनविन्दवः " इति योगिस्मृतेः। आचामयत एव नाशुचित्वम् ; पार्श्वस्थितस्य तु भवत्येव । पादम्रहणात् अङ्गान्तरेऽप्य-शुचित्वम् । बिन्दुमहणात् गण्डूषादिनाशुचित्वमेव ॥ ५४ ॥

## उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिघायैव तद् द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ ५५ ॥

पुनः स्पर्शशुद्धिमाह । ऊर्ध्वमधो वा उच्छिष्टेन कथंचन प्रमादेन संस्पृष्टः साक्षात् स्पृष्टः, द्रव्यहस्तः भक्ष्यभोज्यादि द्रव्यं हस्ते यस्यासौ, तत् द्रव्यमनिधायानिक्षिप्यैवाचान्तः सद्रव्यः शुध्येत्। हस्तशब्दः स्कन्धाङ्गपरः । तेन नानिहितद्रव्यहस्तस्याचमनासंभदः । यदि तु द्रव्यं हस्त एव स्यात् , तदा तत् प्रकोष्ठे उत्सङ्गादौ वा कृत्वा आचामेत्। अत्र भूमौ <sup>1</sup>तन्निधाय प्रोक्ष्याचामेत्;

> '' प्रचरन्नन्नपात्रेषु उच्छिष्टं संस्पृशेद्यदि । आचामेद् द्रव्यमभ्युक्ष्य एवं चैव न दुष्यति ॥ "

इति स्मृतेरिति प्राञ्चः ; तन्न ; निधानाप्रतीतेः ; अनिधायेति विरोधाच । यतु,

" चरन्नभ्यवहारेषु उच्छिष्टं यदि संस्पृशेत् । भूमौ निधाय तद् द्रव्यमाचम्य प्रचरेत् पुनः ॥ "

इति वासिष्ठम्, तत्र बहु द्रव्यं निधेयम्; स्वल्पमङ्गान्तरे कार्यमिति व्यवस्था। स्वयमुच्छिष्टे तु गौतमः—" द्रव्यहस्त उच्छिष्टोऽनिधायाचामेत् " इति । द्रव्यहस्तः सन्नुच्छिष्टः अनिधायाचामेत् ; उच्छिष्टः सन् द्रव्यहस्तश्चेत् निधायेति । भक्ष्यादि निधेयम् ; वस्त्रदण्डाद्यनिधेयमिति नन्याः ॥ ५५ ॥

> <sup>2</sup>मार्जनोपाञ्जनैर्वेइम प्रोक्षणेनैव पुस्तकम् । संमार्जनेनाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च ॥ ५६॥ दाहेन च भुवः शुद्धिर्वासेनाप्यथवां गवाम्। गावः पवित्रमङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः॥ ५७॥

गृहादिशुद्धिमाह । मार्जनं मार्जन्या पांस्वाद्यपनयनम् । उपाञ्जनं गोमयेन लेपनम् । ताभ्यां प्रत्यहं वेश्म शुध्येत् । बहुवचनं लिप्तस्यापि पुनर्मार्जनलेपनप्राप्त्यर्थम् । पुस्तकं तालीपत्रशणशरादिनिर्मितम् । तत् <sup>2</sup> This line omitted in ठ ; संमार्जनो—क.

<sup>1</sup> तत् omitted in घ.

#### विष्णुस्मृतिः

भोक्षणेनैव गुध्येत् ; क्षालने द्रव्यनाशात् । संमार्जनाञ्जने पूर्वोक्ते । सेकः पर्जन्यवर्षणम् ; पञ्चगव्येन वा । उल्लेखनमुपरिभागतक्षणम् । चकारात् गाम्भीर्थेण खननम् ।

दाहः तृणकाष्ठाद्यैः । चकारात् कालपूरणे । गवामेकरात्रं वासः अवस्थानम् । अपिशब्दात् संचारमात्रं षा । अथवेति छागप्रहणम् । यथाह यमः—

> " खननात् पूरणाद् दाहादद्भिर्वर्षणलेपनात् । गोभिराक्रमणात् कालाङ्ग्रमिः शुध्यति सप्तमिः ॥ "

इति । संवर्तः—" पञ्चगन्येन संप्रोक्ष्य छागैराकामयेद् बुधः " इति । एतैः न्यस्तैर्वा यथायथं भुवः शुद्धिः । तदाह देवलः—

> " यत्र प्रस्यते नारी म्रियते दह्यतेऽपि वा । चण्डालाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंगतिः ॥ एवं कश्मलभ्यिष्ठा भ्रमेध्या प्रकीर्तिता । श्वसूकरखरोष्ट्राचैः संस्पृष्टा दृष्टतां व्रजेत् ॥ <sup>1</sup>अङ्गारतुषकेशास्थिमद्याद्यैर्मलिना भवेत ॥ "

#### इति । एवं त्रैविध्ये तच्छुद्धिमाह—

" दहनं खननं भूमेरुपलेपनवापने । पर्जन्यवर्षणं चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ "

#### इति । पञ्चविधां व्यवस्थामाह—

" पश्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्या विशुध्यति । दुष्टा त्रिधा द्विधा वापि शुध्यते मलिनैकधा ॥ "

इति । अयमर्थः — यत्र प्रसवाद्याः पञ्चापि जाताः, तस्याः दहनादिभिः पञ्चभिः ग्रुद्धिः । यस्यां दाहचण्डाल-वासयोरन्यतराभावः, तस्या दाहं विना खननादिभिश्चतुर्भिः । या पुनः श्वादिभिश्चतुर्भिरिष्ठिता, सा उपलेप-नादिभिश्चिभिः । या पुनः श्वप्रामकुक्कुटैरिष्ठिता, सा वापनादिद्वाभ्याम् । या तु अङ्गारादियुक्ता, सा पर्जन्यवर्षणेनैवेति । मार्जनलेपने सर्वत्र समुच्चीयेते । यस्यां तु त्रिविधं द्विविधं वा अग्रुचित्वं, सा मूलोक्तिर्दशिभः यमोक्तैः सप्तिभिर्वा ग्रुप्येत् । गोवासे अर्थवादमाह । गावः पवित्रम् ; पवेः वज्रात् विद्वात् त्रायत इति । मङ्गलाय ग्रुभायाहं मङ्गल्यम् । भूर्भुवादयो लोकाः गोषु प्रतिष्ठिताः, गवाधीनजीविताः ॥ ५७॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मसादै: for मदादै:—ख, ग.

गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाघसूदनाः । गोमूत्रं गोमयं 'सिपः क्षीरं दिध च रोचना ॥ ५८ ॥ षडङ्गमेतत् परमं मङ्गल्यं परमं गवाम् । श्रृङ्गोदकं गवां पुण्यं सर्वाघविनिषूदनम् ॥ ५९ ॥ गवां कण्डूयनं चैव सर्वकल्मषनाद्यानम् । गवां ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते ॥ ६० ॥

गावो यज्ञं ज्योतिष्टोमादिकं हिनःसंपादनेन संपादयन्ति । गावः सर्वमघं ब्रह्महत्यादि सृदयन्ति ; "प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य पुरिक्तया " इति स्मृतेः । यतो गवां गोमूत्रादिपञ्चकं षष्टी गोरोचना चेत्येतत् षडक्नं, षण्णामङ्गानां समाहारः, सर्वकालं मङ्गल्यं पापनिवृत्तौ पुण्योत्पत्तौ च निमित्तमिति । गोश्टङ्गोदकेन स्नानं मार्जनं च पुण्यं पुण्यजनकं पुण्यकामस्य । सर्वपापनाशकं पापक्षयकामस्य । तथैव गोकण्डूयनमुभयसाधनम् । गोप्रासदानं स्वर्गसाधनम् ॥ ५८-६० ॥

गवां हि तीथें वसतीह गङ्गा
पुष्टिस्तथासां रजिस प्रशृद्धा।
लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्॥ ६१॥
इति वश्रीविष्णुस्मृतौ त्रयोविंशोऽध्यायः

तीर्थे गोमूत्रे गङ्गा । रजिस खुरोद्धृते महती पृष्टिदेवी । करीषे ग्रुष्कगोमये ; चकारात् सद्यो जाते च 'सद्यः कृते चाप्यथ गोमये च ' इति वक्ष्यमाणत्वात् ; रूक्ष्मीः । प्रणतौ धर्मः । तासां गवां प्रणामं सर्वकारुं कुर्यादिति विधिः । अन्ते विधिप्रदर्शनं पूर्वोक्तेषु सर्वेष्वप्यर्थवादेषु अवधारणप्रकरूपनया विधित्वं प्रदर्शयितुम् ॥ ६१ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि श्रीरामपण्डितात्मज श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रयोविंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्षीरं सर्पि:—ठ.

² वैष्णवे त्रयोविंशोऽध्याय:—क, क्ष ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे ग्रुखिमकरणं त्रयोविंशम्—ज, ठ.

<sup>8</sup> श्री omitted in ग.

## चतुर्विशोऽध्यायः

## अथ ब्राह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्या भवन्ति ॥ १ ॥ तिस्रः क्षत्रियस्य ॥ २ ॥ द्वे वैदयस्य ॥ ३ ॥ एका द्युद्रस्य ॥ ४ ॥

एवमाचारकाण्डादौ सर्वकर्माङ्गतया देहद्रव्यशुद्धिमुक्त्वा इदानीं सर्वकर्माधिकारापेक्षितसंस्काराभिधित्सया चतुर्विशेन विवाहमादौ निरूपयति । संस्कारप्रकरणार्थोऽथशब्दः । वर्णानां ब्राह्मणादीनाम् ; अनुक्रमेण आनुरुनेम्येन ; न तु प्रातिरुनेम्येन । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शृद्धेति चतस्रो भार्या भवन्ति ।
तेन ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीविवाहः प्रथमम् । ततः क्षत्रियादिविवाहः । अन्यथा राजन्यापूर्व्यदिनिमित्तपायिश्चत्तप्रसङ्गः ॥ १ ॥ क्षत्रियस्य वर्णानुपूर्व्यण क्षत्रिया वैश्या शृद्धेति तिस्रो भार्या भवन्ति ॥ २ ॥ वैश्यस्य
वर्णानुक्रमेण वैश्या शृद्धेति द्वे भार्ये भवतः ॥ ३ ॥ शृद्धस्य वर्णानुक्रमेण एका भार्या भवति ।
क्षत्रियादिषु वर्णक्रमानुपादाने ब्राह्मण्याद्यपादानेऽपि त्रित्वसंख्यापूर्तिः स्यात् । तेन क्षत्रियादीनां न
भातिरुनेम्येन ब्राह्मण्यादिविवाहः । तथाच वर्णाश्रमानुवृत्तौ दक्षाः—" त्रयाणामानुरुनेम्यं स्यात् प्रातिरुनेम्यं
न विद्यते " इति । त्रयाणां क्षत्रियादीनां गृहस्थाद्याश्रमाणां च ॥ ४ ॥

# तासां 'सवर्णावेदने पाणिर्ग्राह्यः ॥ ५ ॥ 'असवर्णावेदने दारः क्षत्रियकन्यया ॥ ६ ॥ प्रतोदों वैद्यकन्यया ॥ ७ ॥ वसनद्शान्तः शद्रकन्यया ॥ ८ ॥

तासां भार्यात्वोत्पादकमाह । तासां सवर्णासवर्णभार्याणां मध्ये सवर्णानां परिणये ब्राह्मणादिभिः पाणिप्राह्यः ॥ ५ ॥ सवर्णावेदने पाणिप्रहणविधानात् क्षत्रियायाः शरप्रहणमसवर्णविषयमिति सिद्धे पुनरसवर्णा-वेदनप्रहणमुत्तरिववक्षयेति गम्यते । अत्र वचनं क्षत्रियादीनां परिणेतॄणां पाणिशरादिविकल्पनिरासार्थम् । क्षत्रियकन्यायाश्चासवर्णों ब्राह्मण एव । न वैश्यादिः; आनुलोम्येन विवाहविधानात् । ततश्च क्षत्रियकन्यया ब्राह्मणेन परिणीयमानया शरो प्राह्यः । कन्यायाः कर्तृत्वनिदेशात् पूर्वं ब्राह्मणेन गृहीतस्य शरस्य कन्यया प्रहणं कर्तव्यम् ; न तु कन्यया गृहीतस्य वरेण । कन्याप्रहणात् क्षतयोनिपुनर्भूसंस्कारे वधूगृहीतस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सवर्णाधिवेदने—ज, ठ.

शरस्य वरेण ग्रहणं गम्यते ॥ ६ ॥ असवर्णावेदन इत्यत्रावितष्ठते । असवर्णेन ब्राह्मणेन क्षित्रयेण वा परिणीयमानया वैश्यया प्रतोदो ग्राह्मः । अन्यत् पूर्ववत् ॥ ७ ॥ असवर्णावेदन इत्येव । असवर्णेः ब्राह्मण-क्षित्रयवैश्यैः परिणीयमानया शूद्भया वसनस्य पावरणवस्त्रस्य दशान्तो ग्राह्मः । शेषं पूर्ववत् ॥ ८ ॥

# न सगोत्रां न समानार्षप्रवरां भार्यां विन्देत ॥ ९ ॥ मातृ-तस्त्वा पश्रमात् पुरुषात् पितृताश्चा सप्तमात् ॥ १० ॥

कन्यातिप्रसङ्गमाह । गोत्रम् अगस्त्याष्टमसप्तर्थ्यत्यम् । तत् समानमेकं वंशप्रवर्तकं स्वस्य यस्याश्च, सा सगोत्रा । तां न विन्देत ; वेदनं परिणयः । नन्वेवं <sup>2</sup>भुग्विङ्गरोऽपत्यानामगोत्रत्वेनासमानगोत्रत्वात् निषेधाप्रवृत्त्या विवाहः प्रसज्येतेत्यत आह—न समानाषिति । ऋषेभृगोरिङ्गरसश्च यत् वंशकरमपत्यं <sup>3</sup>जमद्मिभरद्वाजन्यतिरिक्तम् आर्ष्टिषेणमुद्गलादि तत् आर्षम् । समानमार्षमुक्तरीत्या यस्याः सा समानाषी । तां च नोद्वहेत् । यथाह बोधायनः—"भृविङ्गरसो भिन्नविवाहं कुर्वते" इति । भृग्विङ्गरस्त्वेन साम्येऽपि अवान्तरवंशभेद एव विवहन्तीत्यर्थः । नन्वेवं गोत्रार्षभेदेऽपि प्रवरेकये विवाहः स्यादित्यत आह—प्रवरेति । आर्ष च प्रवरश्चार्षप्रवरौ । समानौ आर्षप्रवरौ यस्याः सेति द्वन्द्वगर्भवहुत्रीहिणा समानप्रवरो लभ्यते । तां च नोद्वहेत् । आर्ष पूर्वोक्तम् । प्रवरः तत्तद्वंशेषु मन्त्रकृतो मन्त्रहशो वा ऋष्यः । " यथिष् मन्त्रकृतो वृणीते" इति श्रुतैः, " ऋषिर्दर्शनात् " इति <sup>4</sup>यास्करमृतेश्च ।

यदा तु <sup>5</sup>माठरादिमतेन दशानामि गोत्रकरत्वं, तदा आर्षपदं प्रवरिवशेषणं दैवमानुषप्रवरिनरासाया-ध्यवसेयम्; "न देवैर्न मनुष्येरार्षे वृणीते, ऋषिभेरेवार्षे वृणीते" इति श्रुते: । गोत्रप्रवरो च प्रत्येकं परिहार्याविति प्रत्येकं निषेधः; अन्यथा 'असमानार्षगोत्रजाम् ' इति वैशिष्ट्यदर्शनेन विशिष्टनिषेधस्रमापत्तेः। तत्थ्य गोत्रभेदेऽपि प्रवरेकये न विवाहः। यथा—यास्कवाधूल्मीनमौकादीनां गोत्राणां भेदेऽपि भागववैतह्व्य-सावेतसेति प्रवरेक्यम् । तथा प्रवरभेदेऽपि न गोत्रैक्ये । यथा—ितित्रिकपिभूमिस्वन्दितखण्डितानां गोत्राणा-माङ्गिरसंसैन्यगार्थेति अङ्गिराः तित्तिरिः कपिभूमिरिति वेति त्र्येक्येऽपि प्रवरभेदः। एवमन्यत्राप्यूह्मम् ॥ ९ ॥

सिपण्डातिप्रसङ्गवारणायाह । <sup>6</sup>सगोत्रादिविशेषणिनरासाय तुशब्दः । तेन पृथगयं निषेधः । मातृत आपञ्चमात् पुरुषात् पितृतश्चासप्तमात् पुरुषात् भार्यां न विन्देतेत्युभयत्रानुषज्यते । एकस्यामेव कन्यायां निषेधद्वयसमुच्चयार्थश्चकारः । नाङ् मर्यादायाम् ; किंतु अभिन्याप्तौ ; "पञ्चमात् सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा " इति स्मृते: । पुरुषः शीर्षम् । मातृतः मातरमारभ्य यः पञ्चमः मातामहादीनां कुले, पितृतः पितरमारभ्य यः सप्तमः पितामहादीनां कुले, तत्संततौ योत्पन्ना कन्या, तां नोद्वहेदिति । मातापितृत

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> गम्यते omitted in ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जमदमिगीतमभरद्वाज—ख, ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> माथुरादि--ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> केवल added in च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पारस्कर----घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> From here upto निषेष: omitted in ख.

आपश्चमादिग्रहणात् मातापितृद्वारकः पञ्चमसप्तमावधिकसमानपुरुषान्वयसंबन्धो वरस्य कन्यापरिहारे निमित्तमिति गम्यते । स एव च <sup>1</sup>सापिण्ड्यप्रयोजकः, " एतत् षाट्कौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतः, त्रीणि मातृतः । अस्थिसायुमज्जानः पितृतः, त्वङ्मांसरुधिराणि मातृतः " इति श्रुते:। तदतिपसङ्गनिवृत्त्ये चापश्चमात् आसप्तमादिति । यानि तु "पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा " इत्यादीनि वासिष्ठादिवाक्यानि, तानि द्विजन्यतिरिक्तविषयाणीति ज्ञेयमः

> " पञ्चमात् सप्तमादर्वाग्यः कन्यामुद्वहेद् द्विजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चैवमुद्धहन् ॥ "

इति विष्णुना,

" पञ्चमे सप्तमे चैंव येषां वैवाहिकी किया। क्रियापरा अपि हि ते सर्वे ते शूद्रतां गताः ॥ "

इति मरीचिना च द्विजपुरस्कारेणैव तिन्निषेधात् । न च द्विजपदं चातुर्विण्यीपरुक्षणम् ; वाक्यद्वयेऽपि वाक्य-द्वयरोषासंगतेः। न हि शूद्रस्य सगोत्रोद्वहने शूद्रताभिधाने <sup>2</sup>वा निन्दा प्रतीयते । किंच '' उद्वहेत द्विजो भार्याम् '' इत्युपकम्य '' असपिण्डा च या मातुः '' इति मनुना, '' अविप्छतब्रह्मचर्यः '' इत्युपकम्य " पश्चमात् सप्तमादृर्ध्वम् '' इति योगिना चावान्तरप्रकरणे सप्तमाद्यतिक्रमस्य द्विजमात्रविषयत्वाभिधानात् , चातुर्विण्योपक्रमे पुनः द्विजमहणस्य नियमपरिसंख्यान्यतरार्थत्वाच न शूद्रस्य सप्तमादूर्ध्वतानियमः सिध्यति ; द्विजातिष्विव शूदेषु तादृशनियामकवचनाभावात् ; असपिण्डाव्चनस्य तु <sup>३</sup>द्विपुरुषादिसप्तपुरुषपर्यन्तसापिण्ड्य-षट्पक्षान्यतमपक्षाश्रयणेनापि चारितार्थ्यात् ; सदसच्छूद्रयोः गुरुलवुपक्षाश्रयणेनाव्यवस्थानिरास।चेत्यलं विस्तरेण । यत्तु,

" पञ्चमात् सप्तमादूर्वं मातृतः पितृतः कमात् । सपिण्डता निवर्तेत सर्ववणेष्वयं विधि: ॥ ''

इति वचनं, तत्र सर्वपदं त्रैवर्णिकपरं व्याख्येयम् ; पूर्वोक्तवचननिचयानुरोधात् । यच्च,

" सप्तमीं पितृपक्षाच मातृपक्षाच पञ्चमीम् । उद्घहेत्रु द्विजो भार्यो न्याय्येन विधिना नृप ॥"

इति विष्णुपुराणीयं वचनं, तत् अनुकल्पविधानेनार्थवत् ; अन्यथा न्याय्येनेति विशेषणानर्थक्यात् ; अनुकल्पस्यैव न्यायप्राप्तत्वात् ; न मुख्यकल्पस्य । मुख्यासंभवहेतुकमपरानुष्ठ।नं चानुकल्पः । स च कचिदार्थः, कचित् शाब्दः । यथा — " न दीक्षितस्यान्नमश्राति " इति निषेधे "अमीषोमीये संस्थिते दीक्षितस्यान्न-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सापिण्ड्ये—ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> From here up to चातुर्वण्योपकमे omitted in ख, ग. <sup>8</sup> द्विजपुरुषादि—ख, ग.

मश्राति " इत्यस्य गुरुपक्षस्य प्रतिप्रसवस्यासंभवे " कीतराजको भोज्यान्नः " इति लघुपक्षस्याभ्यनुज्ञानम् । शाब्दो यथा—" एषामसंभवे कुर्योदिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः " इत्यादिः । तथा चतुर्विश्वातिमते—

"दशिमः पुरुषैः ख्याताच्छ्रेत्रियाणां महाकुलात् । उद्घहेत् सप्तमादूर्ध्वं तदभावे तु सप्तमीम् ॥ पञ्चमीं तदभावे तु पितृपक्षे त्वयं विधिः । सप्तमीं च तथा षष्ठीं पञ्चमीं च तथैव च ॥ एवमुद्वाहयेत् कन्यां न देषः शाकटायनः । तृतीयां वा चतुर्थीं वा पक्षयोरुभयोरिप ॥ विवाहयेन्मनुः प्राह पाराशर्योऽङ्गिरा यमः । असिपण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ॥ सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने । यस्तु देशानुरूपेण कुलमारीण चोद्वहेत् । नित्यं स व्यवहार्यः स्याद्वेदाचैतत् प्रतीयते ॥ "

इति । सप्तमादूर्ध्वमिति मुख्यः कल्पः ; तद्भावे पश्चमीमिति पक्षद्वयेऽप्ययं सर्वमतेनानुकल्पः । तुशब्देन पक्षान्तरं परिगृह्णाति । पितृपक्षे तु अयं वक्ष्यमाणोऽपि विधिः—सप्तमीं षष्ठीं पश्चमीं च । तथा पूर्वपूर्वामाव एवोद्वहेत् । एवमुद्वाहे न दोष इति शाकटायनमतम् ।

एवं स्वमतेन पक्षद्वयेऽनुकल्पमुक्त्वा, इदानी मतान्तरेण पक्षद्वयेऽनुकल्पमाह । पञ्चम्यभावे चतुर्थी, तदभावे तृतीयाम ; आर्थक्रमप्राबल्यात् । पक्षद्वयेऽप्युद्धहेदिति मनुपराशराङ्गिरोयमानां मते कन्यागतमेव सप्तमत्वादिविशेषणं वरेऽपि ज्ञेयम् , 'असपिण्डामुद्धहेत् ' इत्यत्रासापिण्ड्यस्योभयविशेषणत्वात् । तेन 'सप्तमः सप्तमीं षष्ठीम् ' इत्यादि सिध्यति ।

ननु अनुकल्पेऽपि यदि <sup>1</sup>दोषाभावस्तुल्यः, तर्हि को विशेषो मुख्यकल्पादित्यत आह—सा प्रशस्तेति । सा अतीतसप्तमादिः प्रकर्षेण शस्ता । दारकर्म <sup>2</sup>गृहकर्म । मैथुनम् आधानादि । अनेनानुकल्पस्य द्विजातीनां दोषाजनकत्वेऽपि अप्राशस्त्यमुक्तं भवति । अन्येषां तु नाप्राशस्त्यमपि; उक्तरीत्या साप्तपुरुषसापिण्ड्यस्य द्विजातिष्विव शूद्रेष्वपि संकोचावश्यंभावेन द्विजातिमात्रविषयत्वात् ।

अन्ये तु—साप्तपुरुषसापिण्डचं चातुर्वर्ण्यविषयम् । तद्विषयमेव चानुकल्पविधानम् । तच्च द्विजेष्व-पोद्यते "पश्चमात् सप्तमादर्वाक्" इत्यनेन । ततश्च द्विजानामेवायमनुकल्पनिषेधः, नान्येषामिति द्विजा-तिरिक्तविषयं सप्तम्यादिविधानमिति मन्यन्ते । तन्न सुन्दरम् ; अनुकल्पविधानस्य श्रोत्रियाणामित्युपक्रमेण

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विशेषाभावः—ख, ग.

द्विजातीनामित्युपसंहारेण च द्विजातिमात्रविषयतया चातुर्विण्यविषयत्वासंभवात् । द्विजातिमात्रविषयत्वे च विधिनिषेवयोरष्टदोषदुष्टविकल्पापत्तेः । न चास्मन्मते सः ; विधेरनुकल्पविषयत्वेन निषेधस्य च मुख्यकल्प-विषयत्वेनैकविषयत्वाभावात् । तस्मात् यथोक्तमेव साधीय इति ।

ननु अनुकल्पे दोषाभावात् नरको न स्यात् ; छोकविद्वेषस्तु मधुपर्के गोवधवत् स्यादेवेत्यत आह— यस्त्विति । देशकुळाचाराभ्यामनुकल्पस्य व्यवस्थितत्वात् न छोकविद्वेषविषयता । तत्र प्रमाणमाह— वेदादिति । " तृतीये संगच्छावहै चतुर्थे संगच्छावहै " इति वेदः तृतीयचतुर्थयोरुद्वाहे प्रमाणम् ।

> " ते नस्त्राध्वं तेऽवत त उ नो अधिवोचत । मा नः पथः पित्र्यान्मानवाद्धि दूरं नैष्ट परावतः ॥ "

इति वेदः कुलाचारे प्रमाणमिति । भो देवाः ते यूयं नः त्राध्वं पालयध्वम् । ते यूयं नः अस्मान् अवत रक्षत । ते यूयं नः अस्मान् अधिवोचत अधिकं हितं बूत । मानवात् मनुष्यानुष्ठेयात् परावतः परलोक-संबन्धिनः पित्र्यात् पितृपरम्परागतात् पथः दूरं नः अस्मान् मा नेष्ठ मा नयतेति देवान् प्रति पार्थ्यते । तस्मात् कुलपरंपरागतेन मार्गेण सप्तमादर्वागप्युद्वाहे न दोष इति भावः ।

नन्वेवं सप्तमान्तानामस्तु अनुकल्पत्वम् । सप्तमोध्वीनामर्वाचीनानां तु कथम् १ दशपुरुषस्यापि सापिण्डयस्मरणात् । तथा च बुधस्यृतिः—-" सवर्णा भार्यामुद्धहेत् अतीत्य मातृतः पितृतः पश्चमीं दशमीमन्यत्र गोत्रजाम् " इति । मातृतः पश्चमीं पितृतो दशमीमतीत्येत्यन्वयः । स्वयंभूस्तु अस्येव सापिण्ड्यस्य विवाहाशौचयोरप्यावश्यकत्वमाह——" तत्र ब्राह्मणानामेकिपण्डस्वधानामादशमात् धर्मविच्छित्ति-भवित । आसप्तमात् रिक्थविच्छित्तिभवित । आतृतीयात् स्वधाविच्छित्तिभवित । अन्यथा सपिण्डाशौच-कियाचुच्छेदात् ब्रह्महतुल्या भवन्ति " इति । अस्यार्थः— 'पिण्डो जनकदेहः । स्वधा श्राद्धम् । तत् न यत् किंचित्, किंतु प्रौष्ठपद्यादे विहितं प्रपितामहपित्रादीनां नान्दिःमुखं श्राद्धम् । तत्र प्रपितामह-पित्रादयस्त्रयः पिण्डभाजः । तद्ध्विस्त्रयो लेपमाजः । स्विपत्रादयस्त्रयः तित्रस्त्रपत्ताः । कर्ता चेत्येवं दशपुरुष्द-संबन्धि । तद्दभयं ये यान्ति, ते एकपिण्डस्वधाः ; ते सपिण्डा इति वाक्यशेषात् । तेषामादशमात् ; दशमं पुरुषं मर्यादीकृत्य आदशमम् । तस्मात् आदशमात् । दशमोर्ध्विति यावत् । अत्राङ्पूर्वमर्यादावचनः ; आजन्मशुद्धानामितिवत् । धर्मस्य विवाहे सपिण्डावर्जनस्य जननमरणयोः संध्यास्त्रानादिवर्जनस्य च विच्छितिः निवृत्तिभवित । तथा आसप्तमात् सप्तमादृर्वं रिक्थनिवृत्तिः । तथा तृतीयादूर्वं स्वधानिवृत्तिः । अन्यथा दशमपुरुषादर्वागेव अविवाद्धतापरिहारे जननमरणयोः संध्यास्तानादिवर्जनिनवृत्ती च सपिण्डानामाशौचस्य तन्निमित्तायाः पिण्डदानादिकियायाः, आदिशब्दात् अविवाद्धतायाश्च उच्छेदात् व्रस्महतुल्या मवन्ति । इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हिते—ख.

नन्वेवमिप " एकपिण्डस्वधानाम् " इत्यत्र विद्योषणद्वयोपादानं व्यर्थम् , अन्यतरिवद्योषणेनैवावयव-पिण्डान्वयरूपैकतरसापिण्ड्यसिद्धिरिति चेत् , न ; दत्तपुत्रे सत्यिप जनकावयवान्वये तत्कर्तृकश्राद्धसंबन्धा-भावात् न दशपुरुषं सापिण्ड्यम् । किंतु,

> " दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवृतुः सिपण्डता । पञ्चमी सप्तमी तद्वद्गीत्रं तत्पारुकस्य च ॥ "

इति बृहन्मनुवचनात् साप्तपुरुषमेव । तथा प्रतिगृहीते पुत्रे सत्यिप प्रतिग्रहीतृश्राद्धान्त्रये अवयवान्त्रयाभावात न दशपुरुषं सापिण्ड्यम् । किंतु,

> " यावन्तः पितृवर्गाः स्युस्तावद्धिर्दत्तकादयः । भेतानां योजनं कुर्युः स्वकीयैः पितृभिः सह ॥ द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः पौत्रास्त्वेकेन तत्समम् । चतुर्थपुरुषे छेदं तस्मादेषा त्रिपौरुषी ॥ "

इति कार्ष्णाजिनियचनात् त्रिपुरुषमेय । पितुः प्रतिप्रहीतुः वर्गाः पितरः गौणमुख्याः समुचिता वा द्वयामुप्यायणस्य यावन्तः त्रयः षड् वा, तावद्भिः सह दत्तकादयः मृतानां पित्रादीनां योजनं कुर्युः । दत्तकपुत्रे तु विशेषः—तस्य दत्तकस्य ये पुत्राः, ते अस्य पितुः प्रतिप्रहीतुः अप्रेतनाभ्यां द्वाभ्यां प्रतिप्रहीत्रा च समं स्वपितृयोजनं कुर्युः । एवं दत्तकस्य पौत्रा अपि जनकप्रतिप्रहीतृभ्यां तद्येतनेनैकेन तादृशेन सह स्वपितृयोजनं कुर्युर्थतः, तस्मादेव त्रिगौरुषीत्यर्थः । विशेषान्तरमस्मत्कृतायां दत्तकमीमांसायाम् अवधेयम् ।

दशपुरुषमेव सापिण्डचं श्रुतिरप्युपोद्धलयति—

"दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान् दशमे युगे। अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारिथः॥"

इति । ममताया अपत्यं मामतेयः दीर्घतमा नाम ऋषिः कूटस्थात् दशमे युगे द्वन्द्वे मातापितृरुक्षणेऽतीते सित जुजुर्वान् भार्यासहयोगप्रीतः ; "जुषी प्रीतिसेवनयोः " इत्यस्यायं प्रयोगः । कुत इत्यत आह । अर्थं गर्भरुक्षणं प्रयोजनमासादियतुं यतीनां गच्छन्तीनामपां शुक्रशोणितरूपाणां जलानां सारिथः नेता ब्रह्मा जीवो भवति ;

" स्त्रीपुंसयोश्च संयोगे विद्युद्धे द्युक्तशोणिते । पञ्च धातून् स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत् प्रभुः ॥ "

इति स्मृते:। तस्मादवयवान्वयरूपं सापिण्ड्यं रिक्थाशौचयोर्द्वयोरपि प्रयोजकिमत्याह भगवान् बोधायनः—
" प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपोत्रस्तत्पुत्रवर्जं तेषां च
पुत्रपौत्रमविभक्तदायम् " इति । दायोऽत्र पिण्डः । एकपिण्डान्वयीत्यर्थः । एतच्च दशपुरुषमेवेत्युक्तमेव पाक् ।

नच इदं केवलं रिक्थमहण एव दशपुरुषं सापिण्ड्यम्; आशौचे "सपिण्डेप्वा सप्तमात् " इति तेनैव प्रथक् सप्तपुरुषाभिधानादिति मन्तव्यम्; "सपिण्डेप्वादशाहम् " इत्युपक्रम्य "जननमरणयोः संनिपाते " इत्युपसंहारात् मध्यपिठतयोः साप्तपुरुषदशपुरुषयोः सापिण्ड्ययोः संदंशपिततत्वेनोभयत्राप्युभयोरिप वैकल्पि-काङ्गत्वसिद्धेः । तच्च "आसप्तमात् रिक्थिविच्छित्तः" इति स्वयंभ्रवाक्ये साप्तपुरुषस्य, "असत्स्वन्येषु तद्गामी ह्ययों भवति " इति बोधायनवाक्ये च दशपुरुषस्य च रिक्थमहणे वैकल्पिकमङ्गत्वं स्पष्टमेव । आशौचेऽपि तयोः वैकल्पिकमङ्गत्वं स्पष्टमाह पारस्करः—"सर्वे ज्ञातयोऽभ्यवयन्त्या सप्तमात् पुरुषात् दशमाद्वा " इति । याज्ञवल्कयोऽपि — "सप्तमाद्दशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः" इति । यत्तु सप्तमदशम-शब्दयोः दिनपरतया प्राचां व्याख्यानं, तदसत् ; पारस्करेण पुरुषपरतायाः स्पष्टीकरणात् ।

तस्मात् सिद्धं पितृद्वारकं दशपुरुषं सापिण्ड्यम् । तथा मातृद्वारकं साप्तपुरुषं सापिण्डयं स्मर्यते । यथाह सुपन्तुः— "मातापितृसंबद्धा आ सप्तमादिववाद्धाः कन्या भवन्ति । आ पञ्चमादन्येषाम् " इति । तिर्हिं मातृतः सप्तमादृध्वं पितृतो दशमादृध्वं विवाद्यत्यस्मरणात् कथमर्वाक् विवाद्यत्यम् ? अनुकल्पेनापि विध्यमावादिति चेत्; सत्यम्; न वाचनिक एवानुकल्पः; अपितु न्यायसिद्धोऽपीत्युक्तमेव "क्रीतराजको भोज्यात्रः" इत्यत्र । तस्मात् यथा पञ्चमात् सप्तमादृध्वमप्यनुकल्पत्वं, तथा पञ्चमात् सप्तमाद्वागप्यस्तु; अनुपपन्तेस्नुल्यत्वात् । अयमप्यनुकल्पो ब्राह्मणातिरिक्तविषय एव; "ब्राह्मणानामादशमात् धर्मविच्छित्ति-भवति" इति स्वयं भुस्मरणादिति सर्वमनवद्यम् ।

प्राच्यास्तु पञ्चमात् सप्तमादर्वाग्विवाह्मतिपादकवाक्यानां त्रिगोत्रान्तरितत्वविषयतया व्यवस्थामाहुः । तथाच बृहन्मतुः—

" असंबद्धा भवेद्या तु पिण्डेनैवोदकेन वा । सपिण्डा स्याद् द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च या ॥"

इति । त्रिगोत्रान्तरिता ; मूल्रुरुषगोत्रमादाय त्रिगोत्रव्यवहितगोत्रोत्पन्निति यावत् । तथाच स एव— "तत्संनि-कर्षः कर्तव्यस्त्रिगोत्रात् परतो यदि " इति ॥ १०॥

नाकुलीनाम् ॥ ११ ॥ न च व्याधिताम् ॥ १२ ॥ विनाधिक्षाङ्गीम् ॥ १३ ॥ न हीनाङ्गीम् ॥ १४ ॥ नातिकपिलाम् ॥ १५ ॥ व्याचाटाम् ॥ १६ ॥

कन्यायां विशेषमाह । कर्षकराजसेवकादीनां कुलमकुलम् ; "कुलान्यकुलतां यान्ति कृष्या राजोप-सेवया" इति स्मरणात् । तत्र भवा अकुलीना । तां नोद्वहेत् ॥ ११ ॥ व्याधयः कुष्ठापस्मारादयः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न व्याधिताङ्कीम्—ठ. <sup>2</sup> This Sūtra omitted in झ. <sup>3</sup> This Sūtra omitted in ठ.

तद्युक्तां च न । चकारात् अलोमकातिलोमकादीनां प्रहणम् ॥ १२ ॥ अधिकमङ्गमङ्गुल्यादिकं यस्यास्तां षडङ्गुल्यादिकां न ॥ १३ ॥ हीनमङ्गमङ्गुल्यादिकं यस्यास्तां चतुरङ्गुल्यादिकां न ॥ १४ ॥ अतिशयित-कपिलवर्णां न । अतिशब्दात् ईषत्कपिला न दुष्टा ॥ १५ ॥ वाचाटां बहुभाषिणीं नोद्वहेदिति प्रत्येक-मन्वयः ॥ १६ ॥

# अथाष्ट्रौ विवाहा भवन्ति ॥ १७ ॥ ब्राह्मो दैव आर्षः प्राजा-पत्यो गान्धर्व आसुरो राक्षसः पैशाचश्चेति ॥ १८ ॥

विवाहभेदान् प्रतिजानीते । अथेत्यवान्तरप्रकरणारम्भः । विवाहो नाम भार्यात्वोत्पादको विधिः । सोऽष्टधा ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोऽयं ब्राह्मः । एवं दैवादयो व्याख्येयाः । प्रतिज्ञातानामष्टानामिमाः संज्ञाः व्यवहारसौकर्याय ॥ १८ ॥

¹आहूय ²गुणवते कन्यादानं ब्राह्मः ॥ १९ ॥ यज्ञस्थऋत्विजे दैवः ॥ २० ॥ गोमिथुनग्रहणेनार्षः ॥ २१ ॥ प्रार्थितप्रदानेन प्राजापत्यः ॥ २२ ॥

यथोद्देशं लक्षणान्याह । सवर्णश्रोत्रियसुपरीक्षितपुंस्त्यासपिण्डत्यादयो गुणाः । तद्वते आह्वानपूर्वकं यदयाचितकन्यादानं स ब्राह्मो विवाहः । आह्वानमलंकारोपलक्षणम् ; " आच्छाद्य चार्हियत्वा च " इति मानवात् । आच्छादनार्हणे चाविद्रोषादुभयोः ॥ १९ ॥

यज्ञे ज्योतिष्टोमादी तिष्ठति वृतः सन् कर्म आध्वर्यवादि करोतीति यज्ञस्थः । तादृशाय ऋत्विजे अध्वर्युप्रभृतये नैपुण्यदर्शनोद्भूतसंतोषिवशेषेण, न तु क्रत्वर्थतया, उदानं दक्षिणाकाले स दैवः ; "दक्षिणासु नीयमानासु अन्तविद यद्दिको स दैवः " इति बोधायनीयान् । एतद्विधिवलादेव दीक्षितस्य दान-निषेथोऽप्यन्यविषय इति सिद्धम् ॥ २०॥

गोजातीयं मिथुनं स्त्रीपुंसम् । तस्य तयोवी प्रत्यर्पणाय ग्रहणेन यत् कन्यादानं स आर्थः ; " एकं गोमिथुनं द्वे वा " इति मानवात् ;

" प्रदानं यतु कन्यायाः सह गोमिथुनेन तु । शस्ताय चासगोत्राय तमार्षमृषयो विदः ॥"

इति नारदीयाच ॥ २१॥

¹ आहूतगुणवते—क.

#### विष्णुस्मृतिः

\*प्रार्थितायाः याचितायाः वःन्यायाः यत् पित्रा प्रकाषेणोक्तविधिना <sup>1</sup>दानं, तेन प्राजापत्यः । प्रदानमिति वक्तव्ये तृतीयानिर्देशो रुक्षणान्तरसूचनार्थः । तदाह **पनुः**—

> " सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ "

इति । यद्यपि विवाहान्तरेष्वपि सहधर्मचरणमस्त्येव, तथाप्यत्र यावज्जीवं सहधर्मचरणमेव ; नाश्रमान्तरगमनं, नापि स्व्यन्तरपरिणय इति विशेषः । यत्तु धर्मशब्दोऽर्थकामयोरप्युपलक्षणार्थः "धर्मे चार्थे च कामे च नातिचर्या त्वया त्वियम्" इति स्मृतेरिति ; तन्न ; "प्राजापत्ये सह धर्मश्चर्यतामिति मन्त्रः" इति गौतमवाक्यविरोधेन तस्य विवाहान्तरविषयत्वात् । अन्ये तु 'सह धर्मे चरतम्' इति प्रार्थिताय प्रदान-मित्येकार्थतां वर्णयन्ति ॥ २२ ॥

द्वयोः सकामयोर्मातापितृरहितो योगो गान्धर्वः॥ २३॥ क्रयेणासुरः॥ २४॥ युद्धहरणेन राक्षसः॥ २५॥ सुप्तप्रमत्ताभि-गमनात् पैदाचः॥ २६॥

ैद्वयोः कन्यावरयोः सकामयोरन्योन्यानुरक्तयोः मातापितृभ्यां रहितः अननुज्ञातो योगः परस्परानुमित-र्गान्थर्वः ॥ २३ ॥ क्रयः कन्यापितृप्रार्थितमूल्यदानम् । तेन ग्रहणमासुरः ॥ २४ ॥ युद्धे कन्याया हरणेन राक्षसः ॥ २५ ॥ सुप्ता निद्विता । प्रमत्ता मदातिशयेन नष्टचेतना । तस्यामिगमनं मैथुनम् । तस्मात् पैशाचः ;

> " सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथितोऽष्टमः ॥ "

इति मनुस्मरणात्। "असंविज्ञानोपसंगमनात् पैद्याचः" इति गौतमस्मरणाच। "ऋतुस्नातां तु यो भार्यो संनिधौ नोपगच्छति " "ऋता प्रयात् " इत्यादिप्रयोगप्रा वुर्थेण उपगमनाभिगमने मैथुनमेवाभिद्धाते। तद्वस्थाया हरणमित्यन्ये; "स्रप्तानां प्रमत्तानां वापहरेत् स पैद्याचः" इति आश्वलायनस्मरणात्। अत्र गान्थवीदिचतुर्षु दानाश्रवणात् तत्स्थानीयैयोगिदिभिरेव स्वत्येत्यत्तिः। अनन्तरं संस्कारः। न तावन्मात्रैण मार्यात्वम्;

"गान्त्रवीसुरपैशाचा विवाहा राक्षसाश्च ये । पूर्व परिम्रहस्तेषां पश्चाद्धोमो विधीयते॥"

<sup>\*</sup> एतच फल्रितार्थकथनम् । शब्दार्थस्तु—प्रार्थितं सित प्रदानेनेति । प्रार्थितं प्रार्थना ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दानेन प्राजापत्य:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रहितथो:---क, ख.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अभिगमनेन—ज, ठ.

<sup>4</sup> From द्वयो: up to गान्धर्व: omitted in ख, ग.

इति परिशिष्टात्;

" बलादपहता कन्या यदि मन्त्रेने संस्कृता । अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥"

इति वासिष्ठाच । इदमपि क्षत्रियादिविषयम् ; पुराणे तथा दर्शनात् । ब्राह्मणानां तु गान्धर्वादिष्वपि प्रति-प्रहेणेव स्वत्वेत्पत्तिः । परस्परानुमत्यादिकं तु वरणस्थानीयं पूर्वाङ्गमेव ; न स्वत्वेत्पादवस्<sup>1</sup> ।

> " मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । प्रयुज्य तं विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ ब्राह्मादिषु विवाहेषु पश्चस्वेषु विधिः स्मृतः । गुणापेक्षं भवेद्दानमाङ्खरादिषु च त्रिषु ॥ "

इति मनुनारद्दाभ्यां सामान्यविशेषाभ्यामष्टस्विप विवाहेषु दानप्रतिपादनात् । एष विधिः दानस्रक्षणः । गुणः ब्राह्मण्यम् ; तस्यैव संप्रदानविशेषणेषु प्रायान्यात् । प्रतिब्रहरूधस्यासाधारण्याच तद्पेक्षासुरादिप्विपि त्रिषु दानं भवति ॥ २६ ॥

# ैएतेष्वांचाश्चत्वारो धम्याः ॥ २७ ॥ गान्धर्वोऽपि राजन्या-नाम् ॥ २८ ॥

एतेषु पूर्वोक्तेष्वष्टसु विवाहेषु आद्याश्चत्वारः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्या धग्यीः धर्मजनकाः ब्राह्मणस्य ; " चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः शस्ताः " इति स्मरणात् ॥ २७ ॥

राजन्यानां क्षत्रियाणां गान्त्रर्वः । अपिशब्दात् राक्षसश्च धर्म्यः ; "गान्धर्वराक्षसौ राज्ञः" इति स्मृतेः । परिशिष्टौ आसुरपैशाचौ । तत्रासुरो वैश्यशृद्धयोः ; "तथासुरो वैश्ये शृद्धे चान्यस्तु गर्हितः " इति अनारदस्सरणात् । अन्त्यः पेशाचः स गर्हितः । न कस्यापि योग्य इत्यर्थः ; "पैशाचश्चासुरश्चेत्र न कर्तव्यौ कदाचन" इति मनुस्मरणात् । यद्घा यो गर्हितः पैशाचः, सः अन्त्यः ; अन्त्याः शृद्धाः प्रतिलोम-जादयश्च ; तद्योग्य इत्यर्थः ; "पैशाचः शृद्धस्य" इति पैठीनसिस्मरणात् ; "पैशाचोऽसंस्कृतप्रसूतानां प्रतिलोमजानां च" इति प्रचेतःसरणात् ॥ २८ ॥

# ब्राह्मीपुत्रः पुरुषानेकविंशतिं पुनीते⁵ ॥ २९ ॥ दैवीपुत्र-श्रुतुर्देश ॥ ३० ॥ आर्षीपुत्रश्च सप्त ॥ ३१ ॥ ⁵प्राजापत्यश्चतुरः ॥ ३२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वत्वोत्पति:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एतेषामाद्याः— ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> योगि—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> From here up to प्रचेत:स्मरणात् omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पुनाति---- ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> प्राजापत्यीपुत्रः—कः प्राजापत्यपुत्रः त्रद्—ज, झ, ठ.

वक्ष्यमाणतत्तत्मलाईताहेतुमाह । ब्राह्मोढापुत्रो दशावरान् दश परान् दातारं चैकविंशं पुनाति वक्ष्य-माणलेकार्हान् करोति । "द्वादशावरान् द्वादश परान् पुनात्युभयतः " इति शौनकः । उभयतः ; मातापितृ-कुले । दातुरात्मनश्च दातारमात्मानं च पश्चविंशमर्थात् । सद्वृत्तश्चेत् ; "आत्मानं चैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृत् " इति मानवात् ॥ २९ ॥

दैने ढा भुत्रश्चतुर्दश सप्त पूर्वान् सप्तावरान् दातारं पञ्चदशमर्थात् पुनाति । " दशावरान् दश परान् पुनात्युभयतः " इति शौनकः । व्याख्या च प्राग्वत् ॥ ३०॥

आर्थोढापुत्रस्त्रीन् पूर्वान् त्रीन् परान् दातारं च सप्तमं पुनाति ; "आर्थोढाजः सुतस्त्रीस्त्रीन् " इति मानवात् । "सप्तावरान् सप्त परान् पुनात्युभयतः " इति शौनकः ॥ ३१ ॥

प्राजापत्ये भवः प्राजापत्यः । स द्वाववरौ द्वौ पूर्वौ दातारं च पञ्चमं पुनाति ; " षट् षट् कायोढजः स्रुतः " इति मनुः ; " अष्टावरानष्ट परान् पुरुषान् पुनात्युभयतः " इति शौनकः ।

गान्वविषु फलावचनं तेषां दुष्टतामभिष्रेत्य । तदाह मनुः---

" इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ "

इति ॥ ३२ ॥

# <sup>1</sup>ब्राह्मेण विवाहेन कन्यां ददत् ब्रह्मलोकं गमयति ॥ ३३॥ दैवेन स्वर्गम् ॥ ३४॥ आर्षेण वैष्णवम् ॥ ३५॥ प्राजापत्येन देवलोकम् ॥ ३६॥ गान्धर्वेण गन्धर्वेलोकं गच्छति ॥ ३७॥

तेशां फलमाह । उक्तलक्षणेन ब्राह्मण विवाहेन कन्यां ददत् दाता पूर्वोक्तसंख्याकान् पितॄन् ब्रह्मलोकं गमयित, स्वयं च गच्छतीति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ३३ ॥ दैवेन कन्यां ददत् उक्तसंख्याकान् पितॄन् स्वर्गं गमयित, गच्छित च ॥ ३४ ॥ अधिण कन्यां ददत् उक्तसंख्याकान् पितॄन् विष्णुलोकं गमयित, गच्छिति च ॥ ३४ ॥ आधिण कन्यां ददत् उक्तसंख्याकान् पितृन् देवलोकं गमयित, गच्छिति च ॥ ३६ ॥ शान्थवेण कन्यां ददत् गन्थवेलोकं स्वयमेव गच्छितः पुरुषसंख्याविशेषाश्रवणेन गमयितरनन्वयात् । अत्र फलवचनं ब्राह्मणाभिप्रायेणः " षडानुपूर्व्याद्विपस्य " इति मानवात् ; तं प्रत्येव दानस्य प्रागभिधानात् । न क्षत्रियाभिप्रायेणः तं प्रत्यस्यामुख्यत्वात् । आसुरादिलोकानामकाम्यत्वादवचनम् ॥ ३७ ॥

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो मातामहो माता चेति कन्यापदाः॥ ३८॥ पूर्वाभावे प्रकृतिस्थः परः पर इति॥ ३९॥

<sup>1</sup> Sūtra-s 33 to 38 omitted in क, ज, ट.

कन्यादातॄनाह । पिता जनकः । पितामहः पितृपिता । आता सोदर्यः । तेषु ज्येष्ठः, तदभावेऽन्यः । सकुल्यः सपिण्डः आ सप्तमात् यथासंनिकर्षम् । मातामहः मातुः पिता । स च मातुल्मातृसकुल्यानामुप-लक्षणम् । माता जननी । चकारात् सजातयः । इतिकारात् एवंविधसंबन्धिनो मातृपितृष्वस्रीयाः । एते पित्रादयः कन्यायाः ससंबन्धिकत्वात् प्रदातारो ज्ञेयाः । तदाह नारदः—

" पिता दद्यात् स्वयं कन्यां आता वानुमते पितुः । मातामहो मातुरुश्च सकुल्यो बान्धवास्तथा ॥ माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि तिष्ठति । तस्यामप्रकृतिस्थायां द्युः कन्यां सजातयः ॥ "

इति ॥ ३८ ॥

तेषां क्रममाह । <sup>1</sup>एतेषां पित्रादीनां मध्ये पूर्वपूर्वाभावे, परः परो दानाधिकारी प्रकृतिस्थः अविक्षिप्त-चित्तश्चेत् । तथात्वेऽधिकारिणापि कृतमकृतमेव । यथा नारदः—

> " स्वतन्त्रोऽपि हि यत् कार्यं कुर्यादप्रकृतिं गतः । तदप्यकृतमेव स्यादस्वातन्त्र्यस्य हेतुतः ॥ "

इति ॥ ३९ ॥

ऋतुत्रयमुपास्यैव कन्या कुर्यात् स्वयं वरम् । ऋतुत्रये व्यतीते तु प्रभवत्यात्मनः सदा ॥ ४० ॥ पितृवेदमनि या कन्या रजः पद्यत्यसंस्कृता । सा कन्या वृषली ज्ञेया हरंस्तां न विदुष्यित ॥ ४१ ॥

# इति ⁴श्रीविष्णुसमृतौ चतुर्विशोऽध्यायः

दातृभिरदाने कथमित्यत आह । ऋतवश्च ऋतवश्च ऋतवश्चिति ऋतवो वर्षाणि । तेषां त्रयम् ऋतुत्रयम् ; वर्षत्रयमिति यावत् ; षण्णामृतृनामेकवर्षात्मकत्वात् एकद्दोषेणोपात्तानां त्रित्वान्वयात् । उपास्यैव दातृशासनं प्रतीक्ष्यैव ; नान्तरा । ऋतुमती कन्या स्वयमेव स्वसमानजातीयमुत्कृष्टजातीयं वा वरं कुर्यात् , यतो वर्षत्रयापगमे कन्या आत्मनो दाने प्रभुभविति । यथाह बोधायनः—

" त्रीणि वर्षाण्यृतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम् । ततश्चतुर्थे वेषे तु विन्देत सदृशं पतिम् ॥"

<sup>4</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे विवाहप्रकरणं चतुर्विशम्—ज ; वैष्णवे चतुर्विशोऽध्याय:—क, झ.

इति । सदेति ऋतुदर्शनं विनापि वर्षत्रयमप्रतीक्ष्यैव दात्रभावे स्वयं वरं कुर्यादिति दर्शयति । तदाह योगी—"गम्यं त्वभावे दातॄणां कन्या कुर्यात् स्वयं वरम् " इति । यत् ऋतुत्रयं रजोदर्शनत्रयमिति ; तन्न ; बोधायनविरोधात् । इदं च ब्राह्मणातिरिक्तविषयम् ॥ ४०॥

स्वयंवराभावे कथमित्यत आह । या कन्या अनृहैव पितृगृहे रजस्वला भवेत् , सा वृषली । तद्धर्तुः पातकं राजदण्डो वा नास्ति, सजातीया अनुलोमा वा चेत् ; " सकामास्वनुलोमासु न दोषस्वन्यथा दमः " इति योगिस्मरणात् । दोषाभाववचनं हरणाभ्यनुज्ञानार्थम् ;

" रजस्वला तु या कन्या पितृवेश्मिन तिष्ठति । पित्रादयो न यच्छन्ति हरेत् तामविशङ्कितः ॥ "

इति ब्राह्मात्। इदमप्यब्राह्मणविषयम् ;

" यस्तां विवाहयेत् कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । सततं सूतकं तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥"

इति ब्राह्मणस्य दोषश्रवणात्। एतेन,

" यत्करोत्येकरात्रेण वृषकीसेवनाद् द्विजः । तद्भैक्ष्यभुग्जपेन्नित्यं त्रिभिवंर्षैर्व्यपोहित ॥ "

इति द्विजपदं व्याख्यातम् ॥ ४१ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां चतुर्विशोऽध्यायः

<sup>1</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्री omitted in ग्.

## पञ्चविंशोऽध्यायः

## अथ स्त्रीणां धर्माः॥१॥ भर्तुः समानव्रतचारित्वम्॥२॥ श्वश्रृश्वशुरगुरुदेवतातिथिपूजनम्॥३॥

विवाहानन्तरं स्त्रीधर्मान् पञ्चविंशेनाभिधातुं प्रतिजानीते । अथ विवाहानन्तरम् ; विवाहादेव स्त्रीणां धर्माधिकारात् ; "वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः" इति स्मरणात् । स्त्रीणाम् ; अविशेषेण सर्वासाम् । धर्माः कर्तव्यान्युच्यन्ते इति शेषः ॥ १ ॥

तानाह । भर्तुः त्रतेन भर्तृसंकल्पेन समानत्रतचारिणी समानसंकल्पा भवेत् ; भर्तृसंकल्पानुसरणशीला स्यादित्यर्थः ; "यत्र यत्र रुचिर्भर्तुस्तत्र प्रेमवती सदा" इति स्कान्दात् ; "स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः" इति योगिस्मरणाच ॥ २ ॥

श्वश्रृश्वरारी प्रसिद्धी । गुरुः ज्येष्ठादिः । देवता सीभाग्यदात्री गौर्यादिः । अतिथिः अध्वनीनः । तेषां पूजनं पादवन्दनादि ; "कुर्याच्छुशुरयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा" इति योगिस्मरणात् । भर्तिर विशेषमाह गौतमः—"स्त्रीपुंयोगेऽभिवादतोऽनियममेके" इति । स्त्रीपुंयोगे जायापतिसमवाये अभिवादतः अभिवादने प्राप्ते अनियममेके मन्यन्ते । एक इति वचनात् गौतममते नियम एव ॥ ३ ॥

## ¹सुसंस्कृतोपस्करता ॥ ४ ॥ अमुक्तहस्तता ॥ ५ ॥ सुग्रप्त-भाण्डता ॥ ६ ॥

सौष्ठवेन संस्कृता अनुलेपनादिभिः उपस्कराः शूर्पादयो यया, तथात्वम् । तथाच शङ्कालिरिवतौ—
"श्वः श्वः पचनभाण्डानामनुलेपनं सुसंसृष्टगृहद्वारोपलेपनमिप्रपिरचर्या गृहाङ्गणबलिकमे पूर्वोत्थानं जघन्यशायित्वं देवपूजोपकरणसंपादनं पाकिकयाकौशल्यं व्यञ्जनपरिष्कारो भर्तृवचनसंपादनं श्वशुरयोरिभवादनं
मान्यमाननं च" इति ॥ ४॥

वलयाचशून्यहस्तता असद्व्ययपराङ्मुखता च ; " व्यये चामुक्तहस्तया " इति मानवात् ॥ ५ ॥

<sup>1</sup> धु omitted in ज, झ; धुसंस्कृतग्रहता—ठ.

सुतरामन्यापेक्षया अतिशयेन गुप्तानि गोपितानि भाण्डानि गृहोपकरणानि मुसलेल्खलादीनि यया, तथात्वम् । भाण्डसंरक्षणे अतिशयितयत्ववतीत्यर्थः । तथाच हारीतः—" पतितानि प्रतिकुर्योदगुप्तं गोपायेत् " इति ॥ ६ ॥

#### मूलिकयाखनभिरतिः॥ ७॥ मङ्गलाचारतत्परता॥ ८॥

मूलिकयाः वशीकरणादिकर्माणि ; तासु अनिभरतिः अरुचिमतीत्यर्थः । मूलिकयेत्युपलक्षणम् "पर्श्यनवस्त्राभरणानि मनसापि नाध्यवस्येत् । आ पुनः संस्कारात् एकपात्रमद्यमांसाद्युच्छिष्टनिर्माल्यं चान्यत्र गुरुभर्तृसुतेभ्यः " इति हारीतस्मरणात् ; "पानाटनदिवास्वप्रमिकया दूषणं स्त्रियाः " इति वाहरूपत्याच । आ पुनः संस्कारात् ; मार्जनप्रक्षालनादिसंस्कारं यावत् । अक्रिया गृहकार्यानिभिरुचिः । विसिष्ठोऽपि—" न भर्तीरं तद्बन्धून् वा द्विप्यात् " इति ॥ ७॥

मङ्गलं हरिद्राकुङ्कुमाञ्जनादि । आचारो वृद्धस्त्रीणां, वस्त्राञ्चलेन दीपनिर्वापणादिः । तत्र तत्परा सादरा, तच्छीलत्वम् । तथा च स्कान्दे---

"स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुखं नैव दर्शयेत् । स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत् स्नाता न गुध्यति ॥ सुस्नाता भर्तृवदनमीक्षेन्नान्यस्य कस्यचित् । अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भानुं विलोकयेत् ॥ हरिद्रां कुङ्कुमं चैव सिन्दृरं कज्जलं तथा । कूर्पासकं च ताम्बूलं मङ्गलाभरणं गुभम् ॥ केशसंस्कारकवरीकरकर्णविभूषणम् । भर्तुरायुप्यमिच्छन्ती दृषयेन्न कचित् सती ॥"

## इति । ऋष्यशृङ्कोऽपि,

" मुक्तकच्छा तु या नारी मुक्तकेशी तथैव च । हसते बहु भाषेत सा नारी कुलदूषणी । नित्यं स्नानकृतां वेणीमर्चयेत् पुष्पमालया ॥ "

इति । स्नानाय कृतेत्युक्त्या वेणीवन्त्रनानन्तरं स्नानावगमात् अशिरस्कं स्नानमवगम्यते । तथाच व्यासः—

" सधवा सिहार:स्नानं नित्यमेव विवर्जयेत् । अन्यत्र मलवद्वासस्तीर्थेप्वपि च पर्वसु ॥ " इति । शङ्कोऽपि—"नानुक्ता गृहान्निर्गच्छेत्, नानुक्तरीया, न त्वरितं त्रजेत्, न परपुरुषमिभाषेतान्यत्र विणक्षित्रवित्वद्धवैद्येभ्यः, न नाभिं दर्शयेत्, आगुल्फाद्वासः परिदध्यात्, न स्तनौ विवृतौ कुर्यात्, न हसेदपावृतं, न भर्तारं तद्धन्धून् वा द्विष्यात्, न गणिकाधूर्ताभिचारिणीपत्रवितापेक्षणिकामायाम् छकुहककारिका-दुःशीछादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्; संसर्गेण हि चारित्रं दुष्यति दुष्यति " इति ॥ ८॥

## भर्तरि प्रवसितेऽप्रतिकर्मिकया ॥ ९ ॥ परगृहेष्वनिम-गमनम् ॥ १० ॥ ¹द्वारदेशगवाक्षेष्वनवस्थानम् ॥ ११ ॥

प्रोषितपतिकां प्रत्याह । भर्तिर पत्यौ प्रवसिते देशान्तरगते, न विद्येते प्रतिकर्म अलंकरणं क्रिया क्रीडादिश्च यस्याः सा तथोक्ता ; पतिप्रवासे अलंकरणादिशून्या भवेदित्यर्थः । तदाह योगीश्वरः—

> " कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत् प्रोषितभर्तृका ॥ "

इति । हारीतोऽपि —-" न प्रोषितेऽलंकुर्यान वेणीं मुझेत् " इति । वेणीमोक्षाभावेन केशप्रसाधननिषेधः । तद्वतिमाह मनुः—

" विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता । प्रोषिते <sup>2</sup>त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः ॥ "

इति । शिल्पैः ; कर्तनादिभिः । शङ्कालिखिताविपि— " प्रेङ्घाताण्डविवहारिचत्रदर्शनाङ्गरागोधानयानिवृत-शयनोत्कृष्टवासोभोजनकन्दुकक्रीडाधूपगन्थमाल्यालंकारदन्तधावनाञ्जनादर्शप्रसाधनादीनामस्वतन्त्राणां प्रोषितभर्तृ-काणामनारम्मः " इति । प्रेङ्घा दोला । ताण्डवं नृत्यम् । विहारः क्रीडा । एषां चित्रान्तानां दर्शनम् । दर्शननिषेधात् अनुष्ठाननिषेधोऽर्थसिद्धः । विवृतं निष्पावरणं शयनम् । प्रसाधनादीनामनारम्भोऽस्वतन्त्राणा-मित्यन्वयः ॥ ९ ॥

भर्तरि प्रवसिते परेषां पितृश्वशुरञ्जातृमातुलादिव्यतिरिक्तानां गृहेषु अनिभगमनमभिरुच्या गमनाभावः। परगृहगमनिषेधात् तत्र वासनिषेधोऽप्यर्थसिद्ध एव। तथाच बृहस्पतिः—

" पित्रा आत्रा सुतैर्न स्त्री वियुक्तान्यगृहे वसेत्। असत्सक्ते विशेषण गर्धतामेति सा अवम् ॥"

इति । बहुवचनात् रथ्यादिग्रहणम् ; "परगृहरथ्यावीथीचत्वरचतुष्पथसमाजप्रवितालापांश्च नामिगच्छेत् कूपपथसंस्थानं संधिवेलासंचरणं च वर्जयेत् " इति हारीतस्मरणात् ॥ १०॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ह्यविधायैव---गः

प्रकृतमाह । द्वारदेशो द्वारचत्वरः । गवाक्षो वातायनम् । तत्रानवस्थानमस्थिरता । बहुवचनात् कृपपथप्रहणम् ; हारीतवाक्यात् । अवस्थानमुपवेशोपळक्षणम् ;

> " नोळखले न मुसले न वर्धन्यां दृषद्यपि । न यन्त्रके न देहल्यां सती चोपविशेत् कचित् ॥ "

इति स्कान्दात्॥ ११॥

सर्वकर्मस्वस्वतन्त्रता ॥ १२ ॥ बाल्ययौवनवार्धकेष्विप पितृ-भर्नृपुत्राधीनता ॥ १३ ॥ मृते भर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा ॥ १४ ॥

सर्वेषु नित्यनैमित्तिककाम्येषु कर्मसु स्वातन्त्र्याभावः ; भत्रीद्यनुज्ञापेक्षेत्यर्थः ;

" बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । न स्वातन्त्र्येण कर्तन्यं कर्म किंचिद् गृहेष्विप ॥ "

इति मनुस्मरणात् । किंचित् छौिककमछौिककं वेति ॥ १२ ॥

तत्र हेतुः । बाल्यादिषु पित्राद्यधीनतानां यथाक्रममन्वयः । अपिशब्दात् एतेषामभावे ज्ञात्यधीनता । तेषामप्यभावे राजाधीनतेति ;

" रक्षेत् कन्यां पिता विन्नां पितः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यं कचित् स्त्रियाः । कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने राजा भर्ता प्रभुः स्त्रियाः ॥ "

इति स्परणात् । भर्ता पोषकः । प्रभुर्नियोक्ता ।। १३ ।।

मृतमतृकां प्रत्याह । पतिमरणानन्तरं यावज्ञीवं ब्रह्मचर्यम् । ब्रह्मणि वेदे गृह्ममाणे यत् चीर्यते व्रतं तत् ब्रह्मचर्यम् । तच्च मधुमांसादिवर्जनं ब्रह्मचारिधर्मप्रकरणोक्तमविरुद्धं सर्वम् । यथाह गौतमः—" वर्जये-न्मधुमांसगन्धमाल्यदिवास्वप्राञ्जनाभ्यञ्जनयानोपानच्छत्रकामकोधलोभमोहवादवादनहर्षगीतनृत्यपरिवादनभयानि " इति । भरद्वाजोऽपि—" यावज्ञीवं प्रेतपत्नी <sup>1</sup>उदकस्पर्शनमेकभुक्तमधःशय्या ब्रह्मचर्यं क्षारलवणमधुमांस-वर्जनं च " इति । प्राह प्रचेताः—

" ताम्बूलाभ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम् । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भक्तं for भुक्तं—घ.

#### पञ्चविंशोऽध्यायः

एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । पर्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिम् ॥ गन्धद्रव्यस्य संयोगो नेव कार्यस्तया पुनः । तर्पणं प्रत्यहं कार्यं भर्तुः कुशतिलोदकैः ॥ वैशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमं चरेत् । स्नानं दानं तीर्थयात्रां विष्णे नीमग्रहं पुनः ॥ "

इति । तर्पणं पुत्राद्यभावे इति प्राञ्चः, तन्नः , नित्यवत् श्रवणविरोधात् ; " अपुत्रा पुत्रवत् पत्नी पुत्रवत्यि भर्तरि । श्राद्धं तिलोदकं कुर्योज्जलमात्रं तु पत्रिणी ॥"

#### इति रत्नावलीसरणाच । स्मान्देऽपि---

" विधवाकबरीवन्त्री भर्तृबन्धाय जायते । शिरसो वपनं तस्याः पक्षे पक्षे विधीयते ॥ नैवाङ्गोद्धर्तनं कार्यं स्त्रिया विधवया कचित् । नाधिरोहेदनड्याहं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ कञ्चकं न परीदध्यान्न वासो विकृतं वसेत् ॥"

इति । विकृतं माञ्जिष्ठादि । तद्दाहे <sup>3</sup>अग्निर्णयमाह हारीतः—" आहिताग्निश्चेत् प्रमीयेत तदा औपासना-वक्षणाग्निं परिगृह्य खर्पराग्निभिरनुसवनिमृष्ट्रा वसेत् भर्तुः पितुः श्वशुरस्य वा गृहमाश्रित्य" इति । अर्थाधानिनं मृतमाहिताग्निं त्रेताग्निना दग्ध्वा तत्पत्नी औपासनावक्षणस्थमुल्मुकावस्थितमौपसनाग्निं खर्पराग्निभिः " भूमिर्भूज्ञा" इति चतस्यभिः अनुसवनं त्रिकालमिष्ट्रा परिगृह्य श्वशुरादिगृहे वसेत् । तेन तद्दाहः । विधुरस्याहिताग्नेरप्येव-मेव । तदाह भरद्वाजः—" तयोर्यः पूर्वो म्रियेत यजमानः पत्नी वा तस्याग्नित्रेतया पितृमेधः संपद्यते । पश्चात् तस्यौपासनेन " इति । तस्य च परिचरणं नित्यं कार्यम्; "स्त्री चैवं भर्तिर प्रमीते" इति भरद्वाजस्मरणात् । परिचरेदित्यनुषज्यते ।

अनाहितामिपत्नीं प्रत्याह हारीतः—"अनाहितामिश्चेदन्यमादध्याज्ञनामिं वा परिगृह्य" इति । प्रमीयेतेत्यनुषङ्गः । तदा तत्पत्नी स्वगृह्योक्तिविधिनान्यमिमादध्यात् । जनामिं लौकिकामिं वा परिगृह्य परिचरेत् । निर्मन्थ्यमिति भरद्वाजः—" औपासनेनानाहितामिं दहन्ति ; निर्मन्थ्येन पत्नीम् " इति । सर्वीधानिपत्न्यपि त्रेतामिनः पतिं दम्ध्वा निर्मन्थ्यं परिचरेदाजीवितमन्ते तेनैव तद्दाहः ; "निर्मन्थ्येन पत्नीम् "

#### विष्णुस्मृतिः

इति **भरद्वाजस्मरणात् ।** तदन्वारोहणं वा । <sup>1</sup>ऐच्छिकोऽयं विकल्पः । तं पतिमनुलक्ष्य आरोहणमझेः । न तु पश्चात् ; चातुवर्ण्याविरोषवाधप्रसङ्गात् ; " पृथक्चितिं समारुद्य न विप्रा गन्तुमहिति " इति स्मर्णात् । अन्वारोहणे महानभ्युदयः ; नैमित्तिककाम्यत्वात् ; जातेष्टिवत् । तच्चागर्भिणीनामबालापत्यानामाचण्डालं साधारणो धर्मः ;

" <sup>3</sup>बालसंवर्धनं मुक्त्वा बालापत्या न गच्छति । रजस्वला सृतिका च रक्षेद्गर्भं च गर्भिणी ॥"

#### इति बृहस्यतिसारणात् । व्यासोऽपि---

" दिनैकगम्यदेशस्था साध्वी चेत् कृतनिश्चया । न दहेत् स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत् ॥"

#### इति । बृहन्नारदोऽपि--

'' बालापत्याश्च गर्भिण्यो ह्यदृष्टरजसस्तथा । रजस्वला राजसुते नारोहन्ति हुताशनम् ॥ ''

इति । राजसुते इति संबोधनं सगरमातुरिति प्राच्याः । गर्भिण्या अन्त्रारोहणे गर्भहननप्रत्यवायः ; "गर्भिणी गर्भहननप्रत्यवायेन दुप्यति " इति स्वरणात् । वाशब्दात् प्रव्रज्या, " प्रव्रज्या वा स्त्रीणां चैके " इति बोधायनस्मरणात् । " स्त्रियाः श्रुतौ वा शास्त्रे वा प्रव्रज्या न विधीयते " इति याम्यात् एकीयःवोपन्यासः ॥१४॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम् । पतिं शुश्रूषते यत्तु तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥ पत्यौ जीवति या योषिदुपवासव्रतं चरेत् । आयुः सा हरते भर्तुर्नरकं <sup>4</sup>चैव गच्छति ॥ १६ ॥ स्रते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते <sup>5</sup>ब्रह्मचारिणः ॥ १७ ॥

इति <sup>6</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ पश्चविंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> I omits this sentence.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बालसंबन्धिनी —ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ब्रह्मवादिन:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जातेष्टिवत् omitted in ख.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्रतिपद्यते—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे स्त्रीधर्मप्रकरणं पञ्चविंशम्—ज.

ननु सर्वथैवास्वातन्त्र्ये स्त्रियाः कथं पारलौकिककर्मसिद्धिरित्यत आह । यज्ञो महादानादिः । व्रतं कृच्छूचान्द्रायणादि । उपोषितमुपवासः । एतानि पृथक् स्वातन्त्र्येण भत्रीज्ञामन्तरेण स्त्रीणां समर्तृकाणां स्वर्गार्थं न विधीयन्ते ; तादृशविध्यमावात् । किंतु यत् पतिं मनोवाक्कायकर्मभिः शुश्रूषते नातिक्रामित, तेन भर्त्रनृज्ञापालनपूर्वेणेव स्वर्गलोके महीयते भोगभाग्नवित, न स्वातन्त्र्यानुष्ठितैरेतैः । तथाचान्वयव्यतिरेकाभ्यां मनुमार्कण्डेयावाहतुः—

" न व्रतेनोपवासेन धर्मेण विविधेन च ।

¹नारी स्वर्गमवाझोति प्रामोति पतिपूजनात् ॥

नारी खल्वननुज्ञाता भर्त्री पित्रा सुतेन वा ।

निष्फलं तु भवेत् तस्या यत् करोति व्रतादिकम् ॥ "

इति ॥ १५ ॥

पृथक् वतादिनिषेधे हेतुमाह । या जीवद्भर्तृका स्वातन्त्र्येण, उपवासश्च व्रतं च तयोः समाहारः, तत् कुर्यात्, सा भर्तुरायुर्हरते । तदपुण्येन नरकभाग्भवति । अनुज्ञया तु न दोषः ; " कामं भर्तुर्नुज्ञया व्रतो-पवासादीन्याचरेत् " इति कात्यायनस्मर-णाच ॥ १६ ॥

ननु ब्रह्मचर्यान्वारोहणयोः कथं ब्रह्मचर्यस्य विकल्पः ? नैमित्तिकत्वात् ; अन्वारोहणे च फळश्रवणेन काम्यतया विषमशिष्टत्वादित्यत आह्। या मृतभर्तृका स्त्री साध्वी निषद्धाचरणरहिता सती ब्रह्मचर्ये विशेषयलवती, सा स्वर्गं गच्छति । ननु अपुत्रायाः ब्रह्मचर्यमात्रेण कथं स्वर्ग इत्यत आह । यथा नैष्ठिक- ब्रह्मचारिणः अपुत्रा अपि ब्रह्मचर्येणेव स्वर्गभाजः, तथा साप्यपुत्रा स्वर्गभागिति । अयं च दृष्टान्तो मनुना स्पष्टीकृतः—

" अनेकानि सहस्राणि कौमारब्रह्मचारिणाम् । दिवं गतानि विश्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥"

इति । ब्रह्मचर्येण स्वर्गं गच्छतीत्येव वक्तव्ये यद्पुत्रापीत्युक्तं, तत् " नापुत्रस्य लोकोऽस्ति " इति श्रुत्या-कर्णनभ्रान्तचित्ततया अपत्यार्थं न यतितव्यमित्येतदर्थम् । तथाच मनुः—

> " अपत्यलेभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते । सेह निन्दामवामेति पतिलेकाच हीयते ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This line omitted in 可.

#### विष्णुस्मृतिः

इति । तस्मात् पुत्रोत्पत्त्या गृहस्थानामेव स्वर्गः ; न विधवादीनाम् । ततश्च पुत्रोत्पत्तिनिरपेक्षस्य ब्रह्मचर्यस्यापि स्वर्गसाधनतया तुरुयफलकत्वात् विकल्पो युक्तः ॥ १७ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां पश्चविंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ.

#### षड्विंशोऽध्यायः

सवर्णासु वहुभार्यासु विद्यमानासु ज्येष्टया सह धर्म-कार्यं कुर्यात् ॥१॥ मिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवर्णया॥२॥ असमानवर्णाया अभावे त्वनन्तरयैवापदि च॥३॥ न त्वेव द्विजः शूद्रया॥४॥

स्त्रीधर्मप्रसङ्गेन <sup>4</sup>सवर्णासवर्णस्त्रीधर्मान् षड्विंशेनाह । सवर्णानकभार्यासमवाये ज्येष्ठेव सहधर्मचारिणी पत्यः ॥ १ ॥ ज्येष्ठापवादमाह । मिश्रणं सवर्णासवर्णासमवायः । तत्र किनष्ठापि सवर्णेव सहधर्मचारिणी ; न ज्येष्ठाप्यसवर्णा । चकारात् सवर्णज्येष्ठात्ययेऽपि सवर्णकिनिष्ठाधिकारिणीति ॥ २ ॥ सवर्णापवादमाह । सवर्णामावे आपदि च सवर्णाप्रतीक्षणे प्रधानवाधप्रसङ्गे चानन्तरेव । विप्रस्य क्षत्रियेव ; क्षत्रियस्य वैद्येव । नैकान्तरा द्यन्तरा वा ॥ ३ ॥ विप्रस्येकान्तराभ्यनुङ्ग्याह । द्विजस्य विप्रादेः श्रुद्धा सहधर्मचारिणी नैव । विप्रस्यानन्तरानियमेनैव श्रुद्धाप्रतिषेधात् पृथक् निषेधो वैद्याभ्यनुज्ञार्थोऽवगम्यते । स चायमापत्कल्पः । तेन चापद्यनन्तराभावे एकान्तरापि विप्रस्येति सिध्यति ॥ ४ ॥

द्विजस्य भार्या ग्रद्धा तु धर्मार्थं न कचिद्भवेत् । रत्थर्थमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ ५ ॥ धिनजाति स्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । कुलान्येव नयन्त्याग्च ससंतानानि श्द्रताम् ॥ ६ ॥ दैविषश्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । नाश्चन्ति पितृदेवास्तु न च स्वर्गं स गच्छति ॥ ७ ॥

इति ग्रीविष्णुसृतौ षड्विंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> बहुषु भार्यासु—ठ.

<sup>4</sup> सवर्णास्त्री—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हीनजातिस्त्रियम्—खः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ज्येष्ठयैव—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समानवर्णाभावे<del> उ</del>.

<sup>5</sup> भवेत् कचित्—ख, ग, घ, ठ.

<sup>7</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे धर्मनिर्णयप्रकरणं षड्विशम्—ज, ठ.

#### विष्णुस्मृतिः

तर्हि किमर्थं शृद्धापरिणयनं द्विजस्येत्यत आह । द्विजस्य त्रैवर्णिकस्य भार्या शृद्धा कचित् आपदि अनापदि च धर्मार्थं न भवति । किंतु रागातिशये रत्यर्थम् । एवकारः पुत्रार्थताप्रतिषेधार्थः ; " तत्रात्मा जायते स्वयम् " इति स्मरणात् । सहाधिकारिकवर्मस्य पूर्वेणैव निषेवात् पुनर्वचनमाश्रमधर्मनिषेधार्थम् ॥ ५॥

पुत्रार्थं तदुद्वाहे फलमाह । हीनजातिं शृदां स्त्रियं मोहात् उक्तदोषाज्ञानात् उद्वहन्तो द्विजाः ससंतानानि सान्वयानि कुळान्येव आशु पुरुषसंख्यामनपेक्ष्येव शृद्धत्वं प्रापयन्ति ॥ ६ ॥

धर्मनिषेधे धर्मशब्दार्थमाह । यस्य द्विजातेः तत्प्रवानानि ; सैव शूदा प्रवानं सर्वोपकरणसंपादिका येषां तानि, तथाविधानि दैविपव्यातिथेयानि । दैवं देवपूजादि ; पिच्यं श्राद्धादि ; आतिथेयम् अतिथि-सत्कारादि । तस्य पितृदेवाः, बहुवचनादितथयश्च तदुपक्छसं नैवेद्यपिण्डभोजनादि नाश्चन्तीति कर्मासिद्धिः । तत्कर्मापूर्वानिष्पत्त्या च स्वर्गमप्यसौ न गच्छतीति फलासिद्धिश्च ॥ ७॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द्-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां षड्विंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, चं

#### सप्तविंशोऽध्यायः

# गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने निषेककर्म ॥१॥ स्पन्दनात् पुरा¹ पुंसवनम्॥२॥

एवं विवाहं तत्प्रसक्तानुप्रसक्तं चामिधाय इदानीं तदनन्तरभाविनो गर्भाधानादिसंस्कारानाह । गर्भः ऋतुः ; "बीजगर्भसमुद्भवम् " इति योगिस्मरणात् । तस्य स्पष्टतां प्रादुर्भावं ज्ञात्वा निषेकः गर्भाधानास्वयं कर्म कार्यमिति सर्वत्र संबन्धः । इदं च क्षेत्रसंस्कारत्वात् सकृत् कार्यम् ; "अथ ऋतुमत्याः प्राजापत्यमृतौ प्रथमे " इति परिशिष्टात् । यद्यपि "निषेकाद्याः इमशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः ऋयाः " "निषेकादिः इमशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः " "यस्यैते चत्वारिंशत् संस्काराः " इत्यादिभिः योगिमनुगौतमादिन्वाक्यैः गर्भाधानस्य "गर्भसंस्कारत्वप्रवगम्यते, तथापि

" जायाया दक्षिणे नासारन्ध्रे सिश्चेतु तद्रसम् । उदरस्थे रसे तसिन्नाचान्तसिक्ठां सतीम् ॥ उपगच्छेद्वधूमेवं गर्भस्य स्थिरता भवेत् । विष्णुयोनिं जपेत् सूक्तं योनिं स्पृष्ट्या त्रिभिर्वती ॥ "

इत्यादिशौनकादिवाक्येषु द्वितीयानिर्दिष्टत्वेन वध्वादिसंस्कारत्वमेवोचितम् ; अन्यथा प्रतिगर्भमावृत्त्यापत्तेः । यत्तु आधानेनाग्नेरिव गर्भस्य संस्कार इति, तन्न ; प्रागाधानात् गर्भस्यैवासिद्ध्या <sup>8</sup>संस्कारासंभवेन दृष्टान्तवैषम्यात् ; मन्वादिवावयानां तु संस्कृतक्षेत्रोत्पत्तिकताभिप्रायेणाप्युपपत्तेः ; "गर्भाधानस्याकरणात् तस्यां जातस्तु दुप्यति " <sup>4</sup>इत्यसंस्कृतोत्पन्नस्य दुष्टत्वस्मरणादित्यस्म् ॥ १ ॥

स्पन्दनं गर्भस्य चलनम् । तत् चतुथे मासि भवति ; "तस्माचलनादावभिप्रायं करोति " इति शारीरकात् । तस्मात् पुरा प्रागेव द्वितीये तृतीये वा मासि व्यक्ते गर्भे ; "द्वितीये वा मासि पुंसवनं भवेत्" इति जातूकर्ण्यस्मरणात् । पुंसवनं गर्भस्य पुंरूपतापादकं कर्म । इदं च प्रतिगर्भमावर्तनीयम् ; गर्भसंस्कार- त्वात् ; "तस्मात् पुंसवसंस्कारः प्रतिगर्भे प्रवर्तते " इति शौनकस्मरणात् । एतेन पुंसवनस्य क्षेत्रसंस्कारतया

<sup>1</sup> पुरा omitted in ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> संस्कारामावे तदृदृष्टा इत-ख.

<sup>2</sup> गर्भ omitted in ग.

<sup>4</sup> From here the reading of the line corrupt in ।.

सक्कत्करणं मन्यमानो विज्ञानेश्वरोऽपि परास्तः। यतु "अथ सीमन्तोन्नयनं पुंसवनवत् प्रथमगर्भे " इति पारस्करवचनं तद्व्याख्याधारत्वेन प्रतीयते, तत्रापि पुंसवनविद्यतिदेशो न सक्कत्करणप्रापणार्थः ; पुंसवन-सूत्र एव तदनभिधानात्। किंतु पुंसवनीयपुंनक्षत्ररूपकालातिदेशार्थ इति <sup>1</sup>तद्भाष्यीयव्याख्यानादित्यलं वृद्धमर्मोद्भेदनेन् ॥ २ ॥

# पष्ठेऽष्टमे <sup>2</sup>वा मासि सीमन्तोन्नयनम् ॥ ३ ॥ जाते च <sup>3</sup>दारके जातकर्म ॥ ४ ॥ आशौचव्यपगमे वामधेयम् ॥ ५ ॥

गर्भमहणमासात् षष्ठे अष्टमे वा मासि सीमन्तोन्नयनम् । सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् । यथाकुरूधमे विकल्पः । अस्य च क्षेत्रसंस्कारत्वमेके मन्यन्ते ;

> "सकृत् संस्कृतसंस्काराः सीमन्तेन द्विजिक्षियः। यं यं गर्भे प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्॥"

इति हारीतस्मणात्। गर्भसंस्कारत्वमपरे ;

"सीमन्तोन्नयनं कर्म न स्त्रीसंस्कार इत्यते । गर्भस्यैव तु संस्कारो <sup>5</sup>गर्भे गर्भे प्रयोजयेत् ॥ "

इति विष्णुस्मरणात् ॥ ३ ॥ दारके कुमारे जाते गर्भकोशान्त्रिर्गते सित जातकर्म मधुसिपिहिंरप्यनिकषाणां हिरण्येन प्राशनम् ॥ ४ ॥ विप्रादीनां स्वस्वाशौचव्यपगमोत्तरिदने नामधेयं नामकरणम् ; " जननात् दशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामकरणम् " इति परिशिष्टात् । दशरात्रस्त्वाशौचोपळक्षणम् । नारदस्तु आशौचान्तं क्षत्रियादित्रयविषयमेवाह—

" जन्मनो दशमे वापि द्वादशे वापि तत्पुनः । विप्राणां नामकर्म स्यादाशौचान्ते तु शेषयोः ॥ शुद्धाणामपि चैवं स्थात् सतां नामासतामपि ॥ "

इति ॥ ५ ॥

# <sup>6</sup>मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य ॥ ६ ॥ बलवत्<sup>7</sup> क्षत्रियस्य ॥ ७ ॥ धनोपेतं वैइयस्य ॥ ८ ॥ जुगुप्सितं शूद्रस्य ॥ ९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तद्भाष्योपव्याख्यानात्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> कुमारे—च, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तस्माद्रभे—घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> माङ्गरुषं—्य, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वा मासि omitted in च, घ.

<sup>4</sup> व्यपगमने-क.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> बलोपेतं--ज.

नामि विशेषमाह । मङ्गलाय साधु मङ्गल्यम् । मङ्गलं नाम ¹उद्किशुभस्चकं वस्तु । तदिभिधानमेव शब्दस्य तत्त्वम् । तादृशं ब्राह्मणस्य नाम कर्तव्यम् ; यथा लक्ष्मीधर इत्यादि । मङ्गल्यम्रहणात् पालवर्मादि-व्युदासः ॥ ६ ॥ बलवत् ; बलपर्यायशब्दार्थाभिधायकमिति यावत् । तादृशं क्षत्रियस्य ; यथा युधिष्ठिर इत्यादि ॥ ७ ॥ धनपर्यायशब्दार्थोपेतं वैश्यस्य ; यथा अर्थपतिरिति ॥ ८ ॥ जुगुप्सितं गहोपेतं शृद्धस्य ; यथा लोकदास इति । यद्वा मङ्गलं सुखादिपर्यायः शर्मादिशब्दः । तस्मै साधु ; उपपदीभृतमिति यावत् । तादृशं विष्णुशमैति ब्राह्मणस्य । बलं वलसाधनं वर्मादि । तद्वत् क्षत्रियस्य, भीमवमैति । धनं गुप्तं, तदुपेतं तच्छब्दवत् वैश्यस्य, देवगुप्त इति । जुगुप्सितं निन्दित दासत्वादि । तत् शृद्धस्य, धर्मदास इति । मङ्गलादिपर्यायाणामानन्त्येऽपि मानवो नियमो यथा—

" शर्मान्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । गुप्तान्तं वैदयजातेस्तु दासान्तं शूद्रजन्मनः ॥ "

इति । ब्राह्मणादिपदेषु पुंस्त्वस्योद्देश्यगतत्वादिविवक्षा । तेन तत्स्त्रीणामपि तिन्नयमः । तथा च आश्वलायनः—
"तत्तस्त्रीणां तथा तथा " इति । तथिति शर्माद्यन्तम् । तस्य च स्त्रीत्वेऽपि "मनः " इति नान्तलक्षणस्य
ङीपः प्रतिषेधात् 'गार्गशमां ' इत्यादिः पुंवत्प्रयोगः । "डावुभाभ्यामन्यतरस्याम् " इति डाबन्तत्वे तु
आबन्तवत् 'गार्गशमां ग् इत्यादिरिति विशेषः । विशेषान्तरं चाह स एव—" युग्मानि त्वेव पुंसाम् ;
अयुजानि स्त्रीणाम् " इति । युग्माक्षराणि पुंसाम् । अयुग्माक्षराणि स्त्रीणामित्यर्थः ; यथा सुभद्रा, सावित्रीत्यादि ।
ब्राह्मणादिग्रहणमन्येषामनियमाय ;

" देवारुयगजाश्वानां वृक्षाणां वापिकूपयोः । सर्वापणानां <sup>2</sup>पृष्ठचानां <sup>3</sup>चिह्नानां योषितां नृणाम् ॥ काव्यादीनां कवीनां च पश्चादीनां विशेषतः । गजप्रासादयज्ञानां नामकर्म यथोचितम् ॥"

इति स्कान्दात्॥ ९॥

## चतुर्थे मास्यादित्यदर्शनम् ॥ १० ॥ षष्ठेऽन्नप्राश्चनम् ॥ ११ ॥ तृतीयेऽब्दे चूडाकरणम् ॥ १२ ॥

स्त्रद्वयमिदं साकाङ्कमन्यतः पूरिताकाङ्कम् । ततश्च जन्मतः चतुर्थे मासि गर्भागारात् शिशुं बहिःकृत्य चन्द्रदर्शनं कारयेत् । तृतीये मासि बहिःकृत्य आदित्यदर्शनं कारयेदिति । यथाह यमः— विष्णुस्मृति:

"ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम् । चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दर्शनम् ॥"

इति ॥ १० ॥

जन्मतः षष्ठे मासि अन्नप्राशनं कार्यम् । तद्भावेऽष्टमादौ ;

"जन्मतो मासि षष्ठे स्यात् सौरेणोत्तममन्नदम् । तदभावेऽष्टमे मासि नवमे दशमेऽपि वा ॥ द्वादरो वापि कुर्वन्ति प्रथमान्नाशनं द्विजाः । संवत्सरे वा संपूर्णे केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥"

इति नारदस्मरणात् । नवम इति कन्याभिप्रायेण ; "नरस्यान्नाशने युग्मं स्त्रीणां चान्नाशनेऽयुगम् " इति गर्गस्मरणात् ॥ ११ ॥

गर्भतो जन्मतो वा तृतीयेऽब्दे चूडाऋरणं शिखायारणम् ; "तृतीयेऽब्दे शिशोर्गर्भाज्जन्मतो वा शिखाकृतिः " इति बृहस्यतिस्मरणात् । तृतीय इति कुलधर्मागतकालोपलक्षणम् ;

> " आद्येऽब्दे कुर्वते केचित् पश्चमेऽब्दे तृतीयके । उपनीत्या सहैवेति विकल्पाः कुलधर्मतः ॥

इति स्मरणात् ॥ १२ ॥

# एता एव क्रियाः स्त्रीणाममन्त्रकाः॥ १३॥ <sup>2</sup>तासां समन्त्रको विवाहः॥ १४॥

एता एव जातकर्मादिकाः क्रियाः स्त्रीणां कन्यकानाममन्त्रकाः मन्त्ररहिताः कार्याः । यद्यपि एतच्छव्देन मकान्तानां गर्माधानादीनामपि परामर्शः संभवति, तथापि तदानीं गर्भस्य स्त्रीत्वानिश्चयात् " अविज्ञाता हि गर्माः पुमांसो भवन्ति " इति न्यायेन नामन्त्रत्वम् । अस्तु तर्हि गर्भसंस्काराणां समन्त्रत्वम् ; क्षेत्रसंस्काराणां तु कथं स्यात् ? विवाहमात्रे समन्त्रत्वाभ्यनुज्ञानादिति चेत्—मैवम् ; विवाहार्वाचीनास्वमन्त्रत्वविधानेनोत्तरत्र मन्त्रप्रापत्या विवाहस्योपळक्षणत्वात् । अन्यथा अन्त्यसंस्कारस्यापि अमन्त्रत्वापत्तेः । एतदेव स्वष्टयितुमेवकारः । कुमारीणामिति वक्तव्ये स्त्रीप्रहणं स्त्रीनपुंसके संस्काराभाववोधनाय ; "न मत्तोन्मत्तमूकषण्डकुव्जवामन्त्रन्वविधिगत् संस्कुर्यात् " इति शक्क्षेत्र षण्डसामान्याभिधानात् ॥ १३ ॥ समन्त्रत्वे विधिमाह । तासां स्त्रीणां विवाहमारभ्य संस्कारः समन्त्रकः ॥ १४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अन्नस्य प्राशनं—ग.

#### गर्भाष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्योपनयनम् ॥ १५ ॥ गर्भैकादशे राज्ञः ॥ १६ ॥ ¹गर्भद्वादशे विशः ॥ १७ ॥

गर्भघारणमारभ्याष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्योपनयनं गायत्रीसंबन्धः; "सावित्याः प्रापणमुपनयनम्" इति कात्यायनस्मरणात्। गर्भाष्टमं जन्माष्टमोपलक्षणम्; "गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे" इति स्मरणात्।। १५॥ राज्ञः क्षत्रियस्य गर्भेकादरो एकादरो वा।। १६॥ विशो वैश्यस्य गर्भद्वादरो द्वादरो वा उपनयनमित्युभयत्रा-नुषज्यते; "राज्ञामेकादरो सैके विशाम्" इति स्मरणात्। नित्योऽयं कालः। काम्यमाह आपस्तम्बः— "अथ काम्यानि सप्तमे ब्रह्मवर्चसकाममष्टम आयुष्कामं नवमे तेजस्कामं दशमेऽत्राद्यकाममेकादश इन्द्रियकामं द्वादरो पशुकाममुपनयेत्" इति। अयं च त्रैवर्णिकसाधरणः; अविशेषात्। ब्राह्मणादीन् प्रति तु सप्तमादीनां नित्यकाम्यत्वम्; संयोगप्रथक्त्वन्यायात्। प्रागप्यष्टमात् काम्यकालमाह मनुः—

" ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बळार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यार्थार्थिनोऽष्टमे ॥"

इति ॥ १७ ॥

#### तेषां मुञ्जज्याबल्बजमय्यो मौञ्जचः॥ १८॥ कार्पासद्याणा-विकान्युपवीतानि वासांसि च॥ १९॥

तेषां ब्राह्मणादीनाम् । मुझः इषीकात्वक् । ज्या मूर्वा । बल्बजो दीर्घस्तृणजातिः । तन्मय्यः तिन्निर्मिताः मीञ्ज्यो मेखलाः क्रमेण । ज्याशब्देन धनुषोऽपनीय ब्रहणं गम्यते । बल्बजः शाणसूत्राविलोमोपलक्षणम् ; "शाणतान्तवी " "सौज्यो मेखलाः" "आवी वैश्यस्य " इति मनुगौतमाश्वलायनस्मरणात् । मेखला इति वक्तव्ये मौझीग्रहणं ज्याद्यभावे सर्वेषां मुझपाप्त्यर्थम् ; "सर्वेषां वा मौझी " इति श्रङ्कस्मरणात् ॥ १८॥ कार्णसं तलम् । श्रणः शणत्वकः । अविः तल्लोमः । तैर्निर्मिते वस्त्रोपवीते तेषां क्रमेणः । चकारादन्यान

कार्पासं तूलम् । शणः शणत्वक् । अविः तिलामितं वस्त्रोपवीते तेषां क्रमेण । चकारादन्यान्यप्याह मनुः—" वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षोमाविकानि च " इति । वसिष्ठोऽपि—" कार्पासं ब्राह्मणस्य क्षोमं क्षत्रियस्य कौशेयं वैश्यस्य " इति । "कार्पासं वा सर्वेषाम् " इति गौतमः । उपवीतेऽप्येतत् समानम् ; "कार्पासं चोपवीतं सर्वेषाम् " इति पैठीनिसिस्मरणात् ॥ १९ ॥

#### मार्गवैयाघवास्तानि चर्माणि॥ २०॥ पालाशखादिरौदुम्बरा दण्डाः॥ २१॥

<sup>1</sup> गर्भात्-प्र, च.

मृगः कृष्णः । व्यात्रो द्वीपी । बस्तः छागः । तेषां चर्माणि क्रमेण । पनुः क्षत्रियस्य रौरवमाह । "गव्यं बस्ताजिनं वा वैक्यस्य " इति विसिष्ठः । " सर्वेषां वा गव्यम् " इति पारस्करः । वस्त्राजिनयोः परिधानोत्तरीयत्वेन विनियोगः ;

" तत्रादौ परिधानार्थं कल्पयेन्नववस्नकम् । यथोक्तमजिनं वापि कल्पयेदवगुण्ठनम् ॥"

इति **शौनकस्मरणात् ॥ २० ॥ पलाशः किं**शुकः । खदिरो गायत्री । उदुम्बरो जन्तुफलः । तत्प्रभवा दण्डाः क्रमेण । **मनुस्तु** बिल्ववटपैलवानप्याह । **शौनकस्तु** " औदुम्बरः क्षत्रियस्य, बैल्वो वैश्यस्य" इत्याह ॥ २१॥

<sup>1</sup>केशान्तललाटनासादेशतुल्याः॥ २२ ॥ सर्व एव वा ॥ २३ ॥ अक्कटिलाः सत्वचश्च ॥ २४ ॥ <sup>2</sup>भवदायं भवन्मध्यं <sup>3</sup>भवदन्तं च भैक्ष्यचरणम् ॥ २५ ॥

केशान्तदेशः निष्केशतोपलक्षितः ललाटान्तः। ललाटदेशः श्रूमध्यम्। नासादेशः नासाग्रम्। तत्तुल्याः तत्पर्यन्ताः भूतलमारभ्य क्रमेण ॥ २२ ॥ सर्वेषां सर्व एव वा दण्डा भवन्ति उक्ता अनुक्ताश्च। "सर्वे वा सर्वेषाम्" इति शौनकः। "एतेषामप्यलाभे तु सर्वेषां यज्ञियाः स्मृताः" इति यमः। "वाश्चों वा दण्ड इत्यवर्णसंयोगेन" इति पारस्करः॥ २३ ॥ सर्वेऽपि ते अकुटिलाः अवकाः सत्वचः अनिष्कुषिताः। चकारः कीटकोटरादिज्यावृत्त्यर्थः। "अत्रणानिमदृषिताः" इति मनुः। "-अपीडिता यूपवक्ताः सशल्काः" इति गौतमः॥ २४ ॥ आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दो मैक्ष्यचरणे क्रमेण योज्यः॥ २५ ॥

आ षोडशाद् ब्राह्मणस्य 'सावित्री नातिवर्तते। आ द्वाविंशात् क्षत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विशः॥ २६॥ अत जर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः। सावित्रीपतिता बाला भवन्लार्यविगर्हिताः॥ २७॥

उपनयनकारावधिमाह । षोडशद्वाविंशचतुर्विंशानि वर्षाण्यभिन्याप्य ब्रह्मक्षत्रविशां यथाक्रममुपनयनकारो नात्येति । आङ्यमभिविधो, न मर्यादायाम् ;

> "औपनायनिकः कालः परः षोडशवार्षिकः । द्वाविंशतिः परोऽन्यस्य चतुर्विंशतिमः परः ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> केशान्तललाटान्तांसदेश—ठ.

<sup>8</sup> तदन्तं च-ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भवदादिमध्यान्तं भैक्ष्य—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> गायत्री—ज.

इति व्यासस्मरणात् । षेडशादिसंख्या गर्भतो जन्मतश्च ;

" सावित्री पतिता यस्य दश वर्षाणि पञ्च च । सशिखं वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥"

इति यमस्मरणात् । सावित्रीग्रहणं गायत्र्यादित्रितयप्राप्त्यर्थम् ; "गायत्र्या ब्राह्मणमुपनयीत । त्रिष्टुमा राजन्यम् । जगत्या वैदयम् । सर्वेषां वा गायत्री " इति कात्यायनस्मरणात् । ताश्चाह शातातपः— " तत्सवितुर्वरेण्य-मिति गायत्री ब्राह्मणस्य । देवसवितरिति त्रिष्टुप् राजन्यस्य । विश्वा रूपाणीति जगती वैदयस्य " इति ॥२६॥

¹अवध्यतिक्रम आह । अतः गर्भात् जन्मतो वा षोडराद्वाविंराचतुर्विंरावर्षादृध्वे त्रयोऽप्येते ब्रह्मक्षत्रविराः यथाकारुमपि मध्ये असंस्कृताः सावित्रीतः पतिताः उपनयनायोग्याः आर्याणां त्रैवर्णिकानां विगर्हिताः निन्धाः ; व्यवहारायोग्या इति यावत् ; त्रात्यसंज्ञा भवन्ति ॥ २७ ॥

> यचस्य विहितं चर्म यत् सूत्रं या च मेखला। यो दण्डो यच वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि॥ २८॥ मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्। अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥ २९॥

> > इति <sup>3</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ सप्तविंशोऽध्यायः

उपनयनधर्मातिदेशमाह । यानि ब्राह्मणादीनां चर्मयज्ञोपवीतमेखलादण्डवस्त्राण्युपनयने अभिहितानि, तान्येव तेषां व्रतेषु महानाभ्न्यादिषु भवन्ति ; तेषामपि वेदाध्ययनाङ्गोपनयनवत् महानाभ्न्यध्ययनाङ्गो-पनयनत्वात् ॥ २८॥

मेखलादिधारणस्य नित्यतां द्योतयित । मेखलाजिनदण्डोपवीतकमण्डळ्त् विनष्टान् अप्सु प्रास्य ब्रह्मचारी मन्त्रपूर्वकमन्यान् गृह्णीयात् ; ब्रह्मचर्याङ्गत्वात् तद्धारणस्य । प्रतिपत्तिविधानादेवानुक्तस्यापि कमण्डलोः पूर्वप्रहणमवगम्यते । यथाह आश्वलायनः—" अच्छिन्नान् धारयेन्नित्यं दण्डाजिनकमण्डळ्त्" इति ॥ २९॥

इति <sup>4</sup>श्रीमन्महाराजािधराजश्रीविसष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवािसधर्माधिकारि⁵श्रीरामपण्डितात्मज⁵श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्वतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां सप्तविंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अवधि omitted in ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मन्त्रत:—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे संस्कारप्रकरणं सप्तविंशम्—ज, ठ.

<sup>4</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> श्री omitted in ग.

#### अष्टाविंशोऽध्याय:

# अथ <sup>1</sup>ब्रह्मचारिणां गुरुकुलवासः ॥ १ ॥ संध्याद्वयो-पासनम् ॥ २ ॥ पूर्वां संध्यां जपेत् तिष्ठन् पश्चिमामासीनः ॥ ३ ॥

<sup>2</sup>अष्टाविंरोन ब्रह्मचारिधर्मानाह । अथ उपनयनानन्तरं ब्रह्मच्रारिणां त्रैवर्णिकानां गुरोः अध्यापकस्य कुले अध्याप्यवेगे वासः स्थितिः अध्ययनार्था विधीयते । गुरुरत्राध्यापकः ;

> " अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । तमपीह गुरुं विद्याच्छूतोपिक्रयया तया ॥ "

इति स्मरणात् । न पितैव ; तत्राध्ययनाभावे दृष्टहानिः, अदृष्टार्थता च वासस्य स्यात् ; "गुरुं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थम् " इति गुरुकुलवासस्य दृष्टार्थत्वात् । एवं चाचार्यकुलवासस्मरणमप्यध्यापकत्वोपाधिना संगच्छते । यदा तु पितैवाध्यापयति तदाप्यध्यापकत्वमेव गुरुशच्दप्रवृत्तिनिमित्तम् , न पितृत्वम् । कुलं च शिष्यसमूहः ; "शौनकस्य कुलपतेः " इत्यादिदर्शनात् । तथाच स्पर्यते—

" शिप्याणां दशसाहर्स्रा योऽध्यापयति नित्यशः । संभावयति चान्नाद्यैरसौ कुरुपतिः स्मृतः ॥ "

इति ॥ १ ॥

संधिः अहोरात्रयोरुपक्रमावसाने । तत्र विहिता क्रिया संध्या । तयोः द्वयम् ; सायंप्रातःकारुभेदात् । तस्योपासनमनुष्ठानं ब्रह्मचारी कुर्योदिति विधीयते । यद्यपि "अहरहः संध्यामुपासीत " इत्याश्रमविद्रोषानादरेण तद्विहितं, तथापि आद्योपक्रमस्योपनयनानन्तर्यसूचनाय ब्रह्मचारिप्रकरणेऽस्यारम्भः, " उपायनादिमारभ्य सायं पातश्च कारुयोः " इति प्रजापतिस्मरणात् । द्वयपदात् तृतीया नावद्यकीति गग्यते, " उभे संध्ये तु कर्तव्ये ब्राह्मणैः स्वगृहेप्यपि " इति अत्रिस्मरणात् ॥ २ ॥

पूर्वी सूर्योदयकालीनां संध्याम् । मुहूर्तद्वयं कालः प्रागुदयात् ;

" संध्याकारुः प्रागुदयाद्विपस्य द्विमुहूर्तकः । क्षत्रियस्य तदर्धं स्यात् तदर्धं स्याद्विशोऽप्युत ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ब्रह्मचारिण:—ज ; ब्रह्मचारिणो गुरुकुले निवास:—झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This sentence corrupt in ज, ग.

अर्धाम्तमयवेलादि सायं नक्षत्रदर्शनात् । विप्रार्दानां त्रयाणां तु सामान्यमिति केचन ॥ "

इति अत्रिस्मरणात् । तामभिन्याप्य ; द्वितीययात्यन्तसंयोगात् तिष्ठन् स्थित एव । पश्चिमाम् ; सूर्योस्तमय-काळीनामासीन एव गायत्रीं जपेत् ; यावत्सूर्यनक्षत्रदर्शनम् ;

> " जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगा तारकोदयात् । संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्यदर्शनात् ॥ "

इति योगिस्मरणात् ॥ ३ ॥

वसिष्ठस्मरणात् ॥ ५ ॥

#### ¹कालद्वयमभिषेकाग्निकर्मकरणम् ॥ ४ ॥ अप्सु दण्ड-वन्मज्ञनम्²॥५॥

कालद्वयम् ; सायं प्रातश्च । अभितः सेकोऽभिषेकः ; परिसमूहनपर्युक्षणे ; न स्नानम् ; तत्पूर्वकमझौ कर्म समित्पक्षेपः ; तत्करणम् ;

> " अग्निकार्यं च भिक्षायाः प्रागूर्ध्वं वा तदिप्यते । पर्यूहनोक्षणे स्यातामादावन्ते च कर्मणः ॥ "

इति यमस्मरणात् । काल्ह्यासंभवे सायमेवेति आपस्तम्बः—" सायमेवाग्निप्जेत्येके " इति ॥ ४॥ अप्सु जलाशये दण्डवत् स्नानीयमन्त्रवर्जमेव मज्जनमाष्ट्रवः । अप्सु इत्यनेनोद्धृतोदकनिषेधः ; " आजीवस्नानाभ्यञ्जनवर्जम् " इति वसिष्ठस्मरणात् । आजीवम् ; उद्धतोदकम् । मज्जनमित्यनेनाङ्गधर्षणादिनिषेधः ; " नाप्सु श्राधमानः" स्नायात् " इति आपस्नम्बीयात् । गोदानाद्येव स्नानमित्येके ; " एके गोदानादि " इति गोतमस्मणात् । नित्यस्नानस्यायं प्रतिषेधः, न नैमित्तिकस्य ; प्रकरणात् । तच्चैकवारमेव ; " सकृतु ब्रह्मचारिणः " इति कात्यायनीयात् । त्रिषवणं त्याचार्याज्ञयेव ; " तदाज्ञया त्रिषवणं स्नायीत च सदा श्रुचिः " इति आश्वलायनस्मरणात् । नैष्ठिकानां तु नित्यं त्रिषवणम् ; " त्रिरह्मेऽभ्युपेयादपः " इति

आहूताध्ययनम् ॥ ६ ॥ गुरोः प्रियहिताचरणम् ॥ ७ ॥ मेखलादण्डाजिनोपवीतधारणम् ॥ ८ ॥ गुरुकुलवर्जे गुणवत्सु भैक्ष्यचरणम् ॥ ९ ॥ गुर्वनुज्ञातं भैक्ष्याभ्यवहरणम् ॥ १० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्नानम्—घ.

#### विष्णुस्मृतिः

गुरुणाह्नतेनाध्ययनं कार्यम् । यतु "चोदितो गुरुणा नित्यमप्रणोदित एव वा । कुर्यादध्ययने योगम् " इति **मानवम्** , तत् गुणाधिकाभिप्रायेण ॥ ६ ॥ गुरोः पूर्वोक्तस्य, प्रियमनुकूलं, हितमायत्यामुप-कारकम् ; तयोराचरणं यावर्ज्जीवं कुर्यात् ; "हितं चास्याचरेन्नित्यम् " इति योगिस्मरणात् ॥ ७ ॥ मेखलादीनि पूर्वोक्तानि । तेषां धारणम् । यमः—

" दण्डं कमण्डलुं वेदं मौझीं च रशनां तथा । कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत् ॥ "

इति । वेदः ; दर्भमुष्टिः ॥ ८॥ गुरोः कुरुं स्वस्य च ज्ञातिबन्धुकुरु।नि वर्जयित्वा गुणवत्सु वेदयज्ञादि-संपन्नेषु भैक्ष्यं भिक्षासमूहः, तद्र्थं चरणमटनम् । यथाह **मनुः**—

> " गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुळवन्धुषु । अभावे त्वन्यगेहानां पूर्वपूर्वं परित्यजेत् ॥ वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । ब्रह्मचार्याहरेद्भैक्ष्यं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ "

इति । वेदादियोगस्य त्रैवर्णिकसाधारण्येऽपि ब्राह्मणासंभवे क्षत्रियादौ ज्ञेयम् ; "ब्राह्मणेषु चरेद्वैक्ष्यम-निन्धेष्वात्मवृत्तये " इति योगिस्मरणात् । यतु "सार्ववर्णं चरेद्वैक्ष्यम् " इति, तत् त्रैवर्णिकाभिप्रायम् । तत्राप्यलामे "चातुर्वर्ण्यं चरेद्वैक्ष्यम् " इति द्रष्टव्यम् ॥ ९ ॥ निवेदितस्य गुरुणानुज्ञातस्य भैक्ष्यस्याभ्यव-हरणं भोजनम् । गौतमः—" निवेद्य गुरवेऽनुज्ञातो भुङ्जीत । असंनिधौ गुरोस्तद्भार्यापुत्रसब्रह्मचारिभ्यः " इति । योगीश्वरोऽपि—" आपोऽशनिक्रयापूर्वं सत्कृत्यान्नमकुत्सयन् " इति । सत्कारमाह हारीतः— "भैक्षमवेक्षितमवोक्षितं पर्यमिकृतमादित्यदिर्शितमभृतं प्राहुलैहि मृन्मये वा पात्रे भुङ्जीत " इति । लोह्ब्रहणात् कांस्यनिषेधः ;

> " ताम्बूलाभ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च मोजनम् । यतिश्व ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत् ॥ "

इति <sup>2</sup>प्रचेतःस्मरणात् । तच साथं प्रातः ; "सायं प्रातर्भुङ्जीत " इति गौतमीयात् । तच भिक्षाचरण-पूर्वम् ; "सायं प्रातर्भिक्षेत " इति शौनकीयात् । नास्य प्रासनियमः ; "अमितं ब्रह्मचारिणः " इति वासिष्ठात् ॥ १०॥

#### <sup>8</sup>श्राद्धकृतस्रवणशुक्तपर्युषितवृत्यगीतस्त्रीमधुमांसाञ्जनो-च्छिष्टप्राणिहिंसाश्चीलपरिवर्जनम् ॥ ११ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पात्रेषु—ग.

श्राद्धं पित्रादेः ;

" असमाप्तत्रतस्यापि कर्तव्यं ब्रह्मचारिणः । श्राद्धादि मातापितृमिनी तु तेषां करोति सः ॥ "

इति ब्राह्मात् । बहुवचनमाचार्यादिप्रहणाय । इदमधिकार्यन्तरसद्भावे । तदभावे तु न निषेवः ;

" निरन्वये सिपण्डे तु मृते सित दयान्वितः । तदशौचं पुनश्चीत्वी कुर्यात् तिपतृवत् क्रियाम् ॥ "

इत्युक्तानन्तरवाक्यात् । एतेन,

" पृण्डिता ज्ञानिनो मूर्काः स्त्रियो वा ब्रह्मचारिणः । क्षयाहं समतिक्रम्य चण्डालाः कोटिजन्मसु ॥ "

इत्यादीनि प्रचेतः प्रभृतिवाक्यानि व्याख्यातानि । न तु श्राद्धमोजनम् ; तस्य त्रैवर्णिकसाधारण्याभावात् " ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन् " इति ब्राह्मणस्याभ्यनुज्ञानाच्च । कृतलवणं कृत्रिमलवणम् । <sup>1</sup>शुक्तं निष्ठुरभाषणम् " ; " <sup>8</sup>शुक्ता वाचः " इति गौतमीयात् । न तु कालेनाम्लीभृतम् ; पर्युषितनिषेधेनैव तिन्निषेधात् । पर्युषितं रात्र्यन्तरितम् । नृत्यं नाट्यम् । गीतं गानम् । स्त्री स्पर्शालापादौ ; " स्त्रीपेक्षणालम्भने मैथुनशङ्कायाम् " इति गौतमीयात् । मधु क्षौद्रम् । मांसं भक्ष्यमपि । अञ्जनं कज्जलादिना अक्ष्णोः । उच्छिष्टम् अगुरोः । प्राणिहिंसा प्राणिपीडा ; न प्राणिवयोगः ; तस्य " न हिंस्यात् सर्वभृतानि " इत्यनेनैव निषेधात् । अश्लीलम् असभ्यम् । एतेषां परिवर्जनम् । गौतमोऽपि—" वर्जयेन्मधुमांसगन्धमाल्य-दिवास्त्रमाञ्जनाभ्यञ्जनयानोपानच्छत्रकामक्रोधलोभमोहवादवादनस्नानदन्तधावनहर्षनृत्यगीतपरिवादभयानि " इति ॥ ११ ॥

#### अधः शय्या ॥ १२॥ गुरोः पूर्वोत्थानं चरमं संवेशनम् ॥ १३॥ कृतसंध्योपासनश्च गुर्वभिवादनं कुर्यात् ॥ १४॥

अधः शय्या ; भूमौ शयनम् । अधोविधानात् खट्टानिषेधः ॥ १२ ॥ गुरोः शयनोत्थानात् पूर्वमुत्थानं शयनात् ; गुरुसंवेशनादनन्तरं च संवेशनम् ॥ १३ ॥ कृतं संध्याया उपासनं येन ; विहितयोः संध्या-वन्दनामिकार्ययोरनुष्टानं येन स तथोक्तः । गुरूणां मातापित्रादीनां वक्ष्यमाणानाम् अभिवादनं कुर्यात् । अभिवादनं नाम गुरोः स्वाभिमुख्येनाशीर्वचनानुकूळीकरणम् । तच्च नमस्कारविशेषेण । नमस्कारश्च पूज्यता-प्रयुक्तः कियाविशेषः । अत एव शातातपः —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शुक्रं—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वाक्यम्—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ग्रुह्मा:---ख.

<sup>4</sup> परिवादनभयानि-ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अपि added in ख.

" अभिवाद्यो नमस्कार्यः शिरसा वन्द्य एव च । ब्राह्मणः क्षत्रियाद्येस्तु श्रीकामैः सादरं सदा ॥ "

इति भेदेन व्याजहार ॥ १४ ॥

#### तस्य च व्यत्यस्तकरः पादाबुपस्पृशेत् ॥ १५ ॥ दक्षिणं दक्षिणेनेतरमितरेण ॥ १६ ॥ स्वं च नामास्याभिवादनान्ते भोःशब्दान्तं निवेदयेत्॥ १७ ॥

अभिवादनप्रकारमाह । व्यत्यस्तौ स्वस्तिकीकृतौ करौ येन स तथा, उक्तस्य गुरोः पादावुपस्पृद्दोत् । गुरुप्रकमेऽपि तस्येति वचनमन्यिनिरासाय ; तस्य पादत उपरिष्टात् आजानूपसंग्रहणम् । यथाह बोधायनः— "श्रोत्रे संस्पृद्द्य मनः समाधायाधस्ताज्ञान्वोरा पद्भ्यामन्योपसंग्रहणम् " इति ॥ १५ ॥ व्यत्यासे कारणमाह । दक्षिणं पादं विक्षणेन पाणिना सव्यं सव्येनोपस्पृद्दोत् । तच्च करव्यत्यासे भवति ॥ १६ ॥ तद्भाक्ये नियममाह । 'अभिवादये ' इति शब्दान्ते 'भोः ' इति शब्दः अन्ते यस्य तादशं स्वं च नाम निवेदयेत् । तथाच 'अभिवादये विष्णुशर्माहं भोः ' इत्येषा वचनव्यक्तिभैवति ; " असावहमिति ब्रुवन् " इति योगिस्मरणात् अस्मच्छब्दः । अन्ये गोत्रप्रवरानिप कीर्तयन्ति ;

" स्वगोत्रनामशर्माहं भो इत्यन्तेऽभिवादये । इत्येतद्भाषणं यत्तन्मन्त्रः स्यादभिवादने ॥ "

इति भरद्वाजस्मरणात् । तत्र च 'अमुकप्रवरान्वितोऽमुकगोत्रो विष्णुशर्माहं भोः ' इत्यन्ते 'अभिवादये ' इति वाक्यम् । गोत्रपरिचायकत्वात् प्रवरावश्यंभावः । तच्चोत्थाय कार्यम् ; '' सर्वत्र प्रत्युत्थायाभिवादनम् '' इति आपस्तम्बीयात् । प्रत्यभिवादनं त्वर्थसिद्धमिति नोक्तम् । तदाह मनुः—

> " आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छतः ॥ "

इति । तथाच ' आयुष्मान् भव देवदत्तशर्मा३न् अ ' इति वाक्यं संपद्यते । विसिष्ठस्तु— " योऽन्त्यः स्वरः स स्वते संध्यक्षरमप्रगृह्यम् आउआइभावं संपद्यते " इति । तत्र च ' आयुष्मान् भव पिनाकपाणा३य ' इति ' विष्णा३व ' इति प्रयोगः । शूद्रविषये तु आपस्तम्बः — " नीचैः शूद्रः पाञ्जिलेः " इति । तत्प्रत्यिम-वादने न प्छतः ; " प्रत्यभिवादेऽशूद्रे " इति पाणिनीयात् । तेन ' आयुष्मानेधि तुषजक ' इति । स्त्रियामपि प्रक्षतो न ; " स्त्रियामपि प्रतिषेधो वक्तव्यः " इति कात्यायनीयात् । तेन ' आयुष्मती भव

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दक्षिणपाणिना—ख.

गार्गीशर्मन् ' इति प्रयोगः ; "मनः " इति ङीप्प्रतिषेवात् । "डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् " इति डाप्पक्षे 'गार्गीशर्मे ' इति प्रयोगः ॥ १७ ॥

तिष्ठन्नासीनः शयानो भुञ्जानः पराङ्मुखश्च नास्याभि-भाषणं कुर्यात् ॥ १८ ॥ आसीनस्य स्थितः ¹कुर्यादभिगच्छंस्तु गच्छतः । आगच्छतः प्रत्युद्गम्य पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १९ ॥

तिष्ठन् स्थितः । आसीन उपविष्टः । शयानः तिर्यग्भृतः । भुझानः अभ्यवहरन् । पराङ्मुखः ; चकारादन्यदिष कर्म कुर्वन् अस्य गुरोः अभिभाषणं प्रत्युत्तरदानं न कुर्योत् । प्रत्युत्तरं प्रतिश्रवणोपलक्षणम् ; "प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत् " इति मानवात् । प्रतिश्रवणमाज्ञास्वीकारः ॥ १८ ॥ कथं तिर्दे ? इत्यतः आह । उपविष्टस्याये तिष्ठन् , गच्छतः पराङ्मुखस्याभिगच्छन् संमुखीभवन् ; तिष्ठत इति वा पाठः ; आगच्छतः प्रत्युद्गस्य, धावतः पश्चाद्धावन् प्रत्युत्तरप्रतिश्रवणे कुर्यात् ॥ १९ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखः ॥ २० ॥ दूरस्थस्यान्तिकमुपेल ॥ २१ ॥ शयानस्य प्रणम्य ॥ २२ ॥ तस्य च चक्षुर्विषये न यथेष्ठासनः स्यात्<sup>2</sup> ॥ २३ ॥ न चास्य केवलं नाम ब्रूयात् ॥ २४ ॥

पराङ्मुखस्योपविष्टस्य तिष्ठतो वा अभिमुखो भूत्वा ते कुर्यात् ॥ २०॥ दूरस्थस्य निकटे गत्वा ते कुर्यात् ॥ २१॥ शयानस्य तिर्यग्भूतस्य प्रणम्य ते कुर्यात् ॥ २२॥ तस्य गुरोः चक्षुर्विषये समक्षं यथेष्टम् अवसिक्थकादिबन्धेन आसनं यस्येति स तथोक्तः न स्यात् । तदाह गौतमः—" गुरुदर्शने कण्ठप्रावृता- वसिक्थकापाश्रयपादप्रसारणानि वर्जयेत् " इति । विशिष्टनिषेधेऽप्यत्र विशेष्यनिषेधोऽपि पृथक्;

" ऊर्ध्व प्राणा व्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आगते । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥ "

इति मानवात्। चकारात् हसितादि; "निष्ठीवितहसितविजृम्भितावस्फेटनानि " इति ,गोतमीयात्।। २३।। अस्य गुरोः केवलं श्रीशब्दादिशून्यं नाम न कुर्यात् समक्षं परोक्षं वा; "नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमि केवलम् " इति मानवीयात्। यत्तु

" आत्मनाम गुरोनीम नामातिकृपणस्य च । आदुष्कामो न गृह्णीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ "

इति, तत् काम्यम् ; आयुष्काम इति श्रवणात्।। २४ ॥

¹ कुर्यात् । तिष्ठतस्त्वभिगच्छन् , आगच्छतः प्रत्युद्रतः, पश्चाद्धावन् धावतः—उ.

#### गतिचेष्टाभाषिताद्यं नास्यानुकुर्यात् ॥ २५ ॥ यत्रास्य निन्दापरिवादौ स्यातां न तत्र तिष्ठेत् ॥ २६ ॥ नास्यैकासनो भवेत् ॥ २७ ॥ ऋते द्वालाफलकनौयानेभ्यः ॥ २८ ॥

गतिर्गमनम् । चेष्टा हस्तपादादिकिया । भाषितं वाक्यपरिपाटी । आदिशब्दात् मनोरथादिकल्पनम् । एतान् परिहासेच्छया गुरोः नानुकुर्यात् ॥ २५ ॥ निन्दा असद्दोषस्यापनमः परिवादः विद्यमानदोषोद्धाटनमः ; तद्द्वयं यत्र गुरोभीवेत् , तत्र न तिष्ठेत् । ततोऽन्यत्र गच्छेत् ; कर्णी वा पिधातव्यौ ; "कर्णी तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः " इति मानवात् ॥ २६ ॥ एकत्रासने गुरुणा समं न तिष्ठेत् । गुरुपक्रमे पुनरेत-च्छब्दोऽन्येषामप्येतद्धर्मप्राप्त्यर्थः । यथा मनुः—

" विद्यागुरुष्वेवमेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । मतिषेधत्सु चाधर्माद्धितं चोपदिशत्स्वपि ॥ ''

इति । विद्याः पुराणाद्याश्चतुर्दश ॥ २७ ॥ अस्यापवादमाह । शिलाफलकं शिलापष्टः । नौः तरिः । यानं रथाश्चादि । तैर्विना । तत्रैकासने न दोषः । बहुवचनात् प्रासादादिप्रहणम् ;

> " गोऽश्वोष्ट्रयानपासादपस्तरेषु कटेषु च । आसीत गुरुणा सार्धं शिलाफलकनीषु च ॥ "

इति मानवात्॥ २८॥

गुरोगुरी संनिहिते गुरुवद्वर्तित ॥ २९ ॥ अनिर्दिष्टश्च गुरुणा भ्वान गुरुन् नाभिवादयेत् ॥ ३० ॥ बाले समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुवद्वर्तित ॥ ३१ ॥ नास्य पादौ प्रक्षालयेत् ॥ ३२ ॥ नोच्छिष्टमश्रीयात् ॥ ३३ ॥

गुरोर्गुरुः अध्यापकस्याध्यापकः । तस्मिन् संनिहिते समागते गुरुवत् अभिवादनादि सर्वे कुर्यात् । द्वयोः समवाये क्रम आपस्तः बेनोक्तः—" अव्याधिप्राचार्यसम्वाये प्राचार्यमुपसंगृद्धोपिजिष्टक्षेदाचार्यम् " इति ॥ २९ ॥ गुरुणा अनिर्दिष्टः अननुज्ञातः स्वान् गुरून् पितृव्यादीन् नाभिवादयेत् । पित्राचार्ययोः समवाये विकल्पः ;

" उत्थाय मातापितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत् । आचार्यश्च ततो नित्यमभिवाद्यो विजानना ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भाषितादि—ठ.

इति ब्राह्मात्; "उत्पादकब्रह्मदात्रेंगरीयान् ब्रह्मदः पिता " इति मानवाच । गुणाधिकस्य प्राथग्यं वा ॥ ३०॥ पुनरतिदेशमाह । बाले न्यूनवयसि समानवयसि वाध्यापयति गुरुपुत्रे गुरुवत् वर्तेत । नेदमिखल-वेदाध्यापकत्वप्रयुक्तम् ; आचार्योपसदनविधिनैव सिद्धत्वात् । नाप्येकदेशाध्यापकत्वप्रयुक्तम् ; उपाध्यायो-पसदनविधिना गतत्वात् । नापि गुरुपुत्रत्वप्रयुक्तम् ; अध्यापकत्विवशेषणानर्थक्यात् । तस्मात् एवं व्याख्येयम्—यो गुरौ स्नानादिव्याप्टते वर्गं वर्गद्वयं वाध्यापयति, तं प्रतीदमुच्यते । बालादिविशेषणमन-ध्यापकेऽपि ज्येष्ठे गुरुपुत्रे गुरुवृत्तिप्राप्त्यर्थम् ;

" श्रेयः सु गुरुवद्वृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् । गुरुपुत्रे तथाचार्ये गुरोश्चेव सबन्धुषु ॥ "

इति मनुना अध्यापकगुरुपुत्रादस्य पृथगभिधानात् । वाशब्दात् शिप्यस्यापि महणम् ;

" बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । अध्यापयन् गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥ "

इति <sup>2</sup>मनुस्मरणात् । यज्ञकर्मणीति यज्ञकर्मविषयककल्पादिग्रन्थप्रदर्शनेनाङ्गादीन्युपलक्ष्यन्ते । तेषु शिष्योऽपि अध्यापिताङ्गादिविद्योऽपि वेदाध्यापनेन गुरुवन्मान्यः । यदा तु गुरुपुत्रे।पि अस्म।देवाधीतवेदान्तरो वेदान्तर-मध्यापयत्यस्मै, न तदैवम् ॥ ३१ ॥ उक्तापवादमाह । अस्य गुरुपुत्रस्य पादौ न प्रक्षालयेत् । प्रशब्दात् स्नापनादि च ॥ ३२ ॥ तस्योच्छिष्टं च नाक्षीयात् ;

" उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टमोजने । न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥ "

इति मानवात् ॥ ३३ ॥

एवं वेदं वेदौ वेदान् वा स्वीकुर्यात् ॥ ३४ ॥ ततो वेदाङ्गानि ॥ ३५ ॥ यस्त्वनधीतवेदोऽन्यत्र श्रमं कुर्यादसौ ससंतानः श्रद्धत्वमेति ॥ ३६ ॥

एवम् उक्तेन प्रकारेण एकं द्वौ त्रीन् वा वेदान् स्वीकुर्यात् । वेदशाखास्वीकारश्चान्यानपेक्षपाठक्षमता । सा चार्थज्ञानावसायिनी ; तेन विना कर्मानुष्ठानासिद्धेः । यथा पराश्चरः—

> " ज्ञातन्यः सर्वदैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये । पाठमात्रमयीत यः पक्के गौरिव सीदति ॥ "

¹ अध्यापकेऽपि—ख, च.

इति । कर्मानिधिकारेऽप्यर्थज्ञानमावश्यकःम् ; " ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च " इति स्मरणात् । यद्यपि प्रथमोपादानेन एकवेदाध्ययनस्यैव मुख्यकल्पत्वमवगम्यते, तथापि त्रय्यध्ययनं मुख्यकल्पः ; तामृते वैतानिकक्रमासिद्धेः । ततश्च त्रय्यध्ययनाशक्तस्यैकवेदाध्ययनमनुकल्प एव । तथाच मनुः— " वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् " इति । प्रथमोपादानं तु स्वशाखामिप्रायेण ; " अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत् " इति वासिष्ठात् ॥ ३४ ॥

ततो वेदाध्ययनानन्तरं वेदाङ्गानि शिक्षादीनि स्वीकुर्यात् । यद्यपि,

" एवं दण्डादिकेर्युक्तं संस्कृत्य तनयं पिता । वेदमध्यापयेत् पश्चाच्छास्त्रं मन्वादिकं तथा ॥

इति बृहस्पतिना स्मृतीनामपि पश्चाद्ध्ययनमुक्तम् ; तथापि वेदाध्ययनात् स्मार्तयमनियमादिज्ञानायाथात् पृर्विमेवेति ज्ञेयम्। तेन स्मृतिव्यतिरिक्तानां पुराणादीनां पश्चाद्ध्ययनं सिद्धम् ॥ ३५ ॥

तद्वयुक्तमं निन्दति । नाधीता वेदाः वेदौ वेदो वा येनासौ अनधीतवेदः ;वेदमनधीत्यैवेति यावत् । यः अन्यत्र शास्त्रादौ श्रममभ्यासं कुर्यात् , स ससंतानः शूद्रत्वमामोतिः शूद्रवत् कर्मानधिकारी भवतीत्यर्थः ॥३६॥

मातुरग्रे <sup>1</sup>विजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धनम्<sup>2</sup>॥ ३७॥ तत्रास्य माता सावित्री <sup>3</sup>भवति पिता त्वाचार्थः ॥ ३८॥ एतेनैव तेषां <sup>4</sup> द्विजत्वम् ॥ ३९॥ प्राङ् मौज्जीबन्धनाद् द्विजः शृद्रसमो भवति ॥ ४०॥

द्विजत्वमुपपादयति । अभे प्रथमं विजननं जन्म मातुः सकाशात् । द्वितीयं जन्म मौज्ञिबन्धनम् उपनयनम् । तृतीयं दीक्षेत्यिप द्रष्टव्यम् :

" मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौक्षिबन्धनम् । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ "

इति मानवात्। न चैवं त्रिजन्मेत्युच्येत ; दीक्षाया उत्तरक्रतुमात्राधिकारापादकत्वेनोपनयनवत् कर्ममात्रा-धिकारानापादकत्वात् ॥ ३७ ॥ तत्र पितरावाह । तत्रोपनयाख्ये द्वितीये जन्मिन, अस्य त्रैवर्णिकवटोः सावित्री माता ; आचार्यः पिता भवति ॥ ३८ ॥ निगमयति । एतेन द्वितीयेनोपनयनाख्येन जन्मना तेषां त्रैवर्णि-कानां द्विजत्वम् । एवकारो निषेकादिक्मशानान्तसंस्कारवतोऽप्यनुपनीतस्य द्विजत्विनरासार्थः । बहुवचनात् अनुपनीतोत्पन्नानां पुत्रभैत्रप्रपत्रित्राणामप्यद्विजत्वं गमयति । अत एव आपस्तम्बः—" यस्य पिता पितामह

 $<sup>^{1}</sup>$  अधिजननम्— $^{-}$ ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पिता त्वाचार्य उच्यते—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बन्धने---- ट.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> एपां—ठ.

इत्यनुपेतौ स्यातां तस्य संवत्सरं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यम्; यस्य प्रिप्तामहादेर्नानुस्मर्येतोपनयनं तस्य द्वादश-वर्षाणि " इत्याह ॥ ३९ ॥ प्रागुपनयनादाह । उपनयनं यावत् द्विजस्त्रैवर्णिकः शृद्धसमः शृद्धवत् वेदानिधकरी भवति । न तु शृद्धधर्मा; अनुपनीतस्यापि नमोमन्त्रेण पञ्चयज्ञोपपत्तेः । न चोपनयनकारुं रुक्षयति; कार्ठात्यये सर्वकर्माधिकारप्रसङ्गात् । तचेदं मुख्यगोणकार्ठानुपनीतसाधारणम्; अनुपनीतत्वाविशेषात् । त्रात्यत्वं परमधिकम्; व्रात्यस्तोमान्नानात्; "श्रोतस्मार्ताधिकारी स्यान्नौपनायनिकं विना " इति भृगुस्मरणात् । न चोपनयनेनैव व्रात्यत्वमप्यपैति; प्रायश्चित्तानन्तरमुपनयनविध्यनुपपत्तेः । तस्मात् ब्राह्मणपरित्राजकवत् सामान्य-विशेषाविमे । तेन " न त्वेवैनममिहवनचरिहरणयोर्नियुञ्ज्यात् । न ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात् " इत्युभयसाधारणं सिद्धम् ॥ ४० ॥

#### ब्रह्मचारिणा मुण्डेन जिटलेन वा भाव्यम् ॥ ४१ ॥ वेद-स्वीकरणादृध्वं गुर्वनुज्ञातस्तस्मै वरं दत्त्वा स्नायात् ॥ ४२ ॥

त्रैवर्णिकेन ब्रह्मचारिणा मुण्डेन उप्तसर्वकेशेन, जिटलेन जटाभारवता वा भवितव्यम् । जटा केशसंहितः । वाशब्दात् शिखाजटो वा ; "मुण्डजिटलिशिखाजटाश्च " इति गौतमस्मरणात् । मुण्डत्वं छन्दोगिविषयम् ; "वापयेच्छिखावर्जम् " इति समावर्तनीयखादिरसूत्रात् प्राक् मुण्डत्वसिद्धेः । जिटलत्वं नैष्ठिकविषयम् , "अक्लप्तलोमकेशनखः" इति देवलस्मणात् । शिखामात्रमेव जटा यस्यासौ तथा ; "शिखाजटो वा वापयेदितरान् " इति आपस्तम्बस्मरणात् । इतरविषयमिदम् ; यथावर्णं वा ॥ ४१ ॥

वेदस्य वेदयोवेदानां वा स्वीकारः पूर्वोक्तः। तस्मादूर्ध्वं गुरुणा अनुज्ञातो गुरवे वरमिमलिषतं दत्त्वा स्नायात् समावतेत। स्नानपदोपादानमर्वाक् गोदानात् स्नानस्यानित्यताबोधनाय; "अपामुपस्पर्शनमेके गोदानात्" इति गौतमीयात्। यद्यपि क्त्वाप्रत्ययेन स्नानपूर्वकालत्वं वरदानस्याविशेषेण गम्यते, तथापि विद्यास्नातकव्रतस्नातकयोरेव तत्संभवः, वेदस्वीकरणोत्तरकालतायास्तत्रैव संभवात्। न तु व्रतस्नातकः असमाप्तविद्यस्येव व्रतमात्रेण स्नानविधानात्। तत्र तु स्नानविद्यान्तकालयोविरोधेन दक्षिणाकालेऽपि विकल्पः, "स्नास्यस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्" "विद्यान्ते गुरुरर्थन निमन्त्र्यः" इति मनुगौतमाभ्यां कालद्वयविधानात्। अनुज्ञानवरदानयोरप्यर्थाद्विकल्पः, वरदानेनाप्यनुज्ञाया एव साध्यत्वात्। अत एव गौतमः—" कृत्वानुज्ञातस्य वा स्नानम् " इति। वरदानमिति शेषः। तच्चाह मनुः—

" क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमन्ततः । धान्यं वासांसि शाकं वा गुरवे प्रीतिमावहेत ॥ "

इति ॥ ४२ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आपस्तम्बीयात्—ख.

ैततो गुरुकुल एव वा जन्मनः दोषं नयेत् ॥ ४३॥ तत्राचार्यं प्रेते गुरुवत् गुरुपुत्रे वर्तेत ॥ ४४॥ गुरुदारेषु सवर्णेषु वा ॥ ४५॥ तदभावेऽग्निशुश्रुषुनैष्ठिको ब्रह्मचारी स्यात् ॥ ४६॥

नैष्ठिकं प्रत्याह । तत इति पञ्चम्या वेदस्त्रीकरणादित्येव परामृश्यते ; न संनिहितमपि स्नानम् । पञ्चमीकरुपनात् ऊर्ध्वमित्यनुषज्यते ; अपेक्षितत्वात् । तेन वेदाध्ययनानन्तरं न स्नायात् ; किंतु गुरुकुल एवायुःशेषं नयेत् ॥ ४३ ॥ तत्र गुरुकुलावासे क्रियमाणे आंचार्यश्चेत् प्रमीयेत, तदा गुरुपुत्रे गुरुवत् वर्तितव्यम् ॥ ४४ ॥ गुरुपुत्रे पेते गुरुदारेषु । दारशव्दोपादांनं बह्वीषु अन्यतमप्राप्त्यर्थम् । सवर्णमहणमसवर्ण-निरासाय । वाशब्दो वृद्धादिमहणाय ; "तदभावे वृद्धे सब्रह्मचारिष्यमौ वा " इति गौतमीयात् ॥ ४५ ॥ गुरुदाराद्यमावे अभिमेव शुश्रूषेत् समिदाधानादिना । ब्रह्मचारी वेदोद्धरणशीलश्च । नैष्ठिकः ; यावज्जीविको ब्रह्मचर्यनियमो निष्ठा । तद्वान् नैष्ठिकः स्यात् ; "गुरोः कर्मशेषेण जपेत्" इति गौतमीयात् । शुश्रूषा-तिरिक्तकाले वेदं जपेदित्यर्थः ॥ ४६ ॥

### एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमतिन्द्रतः। स <sup>थ</sup>गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः॥ ४७॥

नैष्ठित्रयक्तस्माह । एवमुक्तरीत्या यो विप्रः अतन्द्रितः अनलसः सन् ब्रह्मचर्यं चरति, स उत्तमं स्थानम् ; स्थीयतेऽस्मिन् जगदिति स्थानं ब्रह्म; गच्छित प्रामोति ; "ब्रह्मलोकमवामोति " इति योगिस्मरणात् । ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति व्याख्येयम् ; अन्यथा अपुनरावृत्तिस्मरणविरोधात् । तामेवाह । न चेह संसारे पुनराजायते प्रभवतीति । विप्रमहणात् ब्राह्मणस्यैव नैष्ठिकत्वम् ; नान्येषाम् । अन्ये तु प्रक्रमात् त्रैवर्णिकानामित्याहुः ॥ ४७ ॥

#### कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः। अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धर्मज्ञा ब्रह्मचारिणः ॥ ४८॥

पसङ्गात् नैमित्तिकं विधास्यन् निमित्तमाह । त्रैवर्णिकस्य ब्रह्मचारिणः बुद्धिपूर्वे स्त्रीसङ्गमन्तरेण रेतःसेकं व्रतस्य ब्रह्मचर्यस्य धर्मशास्त्राभियुक्ता ब्रह्मचर्यशीलातिकमं लोपमाहुः। ब्रह्मचारिशकमे व्रतस्थपदोपादानं वानमस्थसंन्यासिनोरिप प्राप्त्यर्थम् ;

> " वानप्रस्थो यतिश्चेव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमवकीणित्रतं चरेत् ॥ "

इति शाण्डिस्यस्मरणात् । ब्रह्मचर्यस्य व्रतशब्देनोपादानं व्रतान्तरेऽप्यस्य निमित्तताज्ञापनाय ॥ ४८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत: omitted in ड.

एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारं चरेद्वैक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ ४९ ॥ तेभ्यो लब्धेन भैक्ष्येण वर्तयन्नेककालिकम् । उपस्पृश्चांस्त्रिषवणमब्देन स विशुध्यति ॥ ५० ॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह । एतिस्मिन् कामतो रेतःस्कन्दनरूपे पापकर्मणि प्राप्ते सित, रासभीयं चर्म प्रावृत्य, स्वकर्म कीर्तयन् 'मयैवं व्कृतम् ' इति रव्यापयन् , सप्तागाराणि चरित्वा, तेभ्योऽगारेभ्यो रुब्धं भैक्षमेककालं भक्षयन् , त्रिकालखानं कुर्वन् , अब्देन विशुध्यति । एतच्छब्दस्तु व्रतान्तरलोपेऽप्येतदेवेति ज्ञापियुम् ; "व्रतान्तरेषु चैवम् " इति वासिष्ठात् । स्त्रीसंगमेऽपि स एव—" व्रह्मचारी चेत् स्त्रियमुपेयात् अरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽमौ रक्षोदैवतं गर्दमं पशुमालमेत " इति । चतुष्पथारप्ययोर्विकल्पः । काणेन रात्रौ चेति विशेषः,

" अवकीणीं तु काणेन गर्दमेन चतुष्पथे। पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निशि॥"

इति मानव।त्। पाक्यज्ञविधानम् "अथ पशुकल्पः " इति आश्वलायनोक्तं ज्ञेयम्। पश्चमावे चरुः कार्यः ; "नैर्ऋतं वा चरुं निर्वपेत् तस्य जुहुयात् कामाय स्वाहा कामकामाय स्वाहा निर्ऋते स्वाहा रक्षे।देवताभ्यः स्वाहा " इति वासिष्ठात्। उक्तनिमित्तयोः समुचये तु नैमित्तिकयोरिप समुचयः ; "गर्दमेनावकीर्णी निर्ऋतिं चतुष्पथे यजेत। तस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय लोहितपात्रः सप्त गृहान् मैक्ष्यचरः कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत् " इति गौतमीदात्॥ ४२ ; ५०॥

स्वमे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः। लात्वार्कमर्चियत्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्॥ ५१॥ अकृत्वा भैक्षचरणमसमिद्धच च पावकम्। अनातुरः सप्तरात्रमवकीणिव्रतं चरेत्॥ ५२॥ तं चेदभ्युदियात् सूर्यः शयानं कामकारतः। निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्ञपञ्चपवसेदिनम्॥ ५३॥

इति <sup>8</sup>श्रीविष्णुस्मृतौ अष्टाविशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कीर्तयेत्:—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कर्म कृतम्—ग.

<sup>3</sup> श्रीवैष्णवे—झ ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे ब्रह्मचारि १करणमष्टाविंशम्—ठ.

द्विजः त्रैवर्णिको ब्रह्मचारी उपकुर्वाणको नैष्ठिकश्च, स्वभ्ने अकामतश्चास्वप्नेऽपि शुक्रं रेतः सिक्त्वा प्रच्यान्य प्रातः स्नात्वा अर्कं गन्त्रादिभिरभ्यच्यं "पुनर्मामैत्विन्द्रियम् " इत्येतःमृचं त्रिवारं जपेत् ॥ ५१॥ अनातुरः स्वस्थः ब्रह्मचारी यदि सप्तरात्रं भैक्षचर्यामिभकार्यं च न करोति, तदा अवकीर्णा भवतीति तदुक्तं <sup>1</sup>प्रायश्चित्तं कुर्यात् । तच्च गर्दभेज्या चरुयोगो वेति । गुरुपरिचर्याद्यव्यग्रस्यैतत् । तद्वचग्रस्य त्वाह याज्ञवह्वयः—

"भैक्षामिकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीर्णे इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम् । उपस्थानं ततः कुर्यात् सं मा सिश्चन्त्वनेन तु ॥"

इति ॥ ५२ ॥

तं ब्रह्मचारिणमिवज्ञानात् शास्त्रार्थापरिज्ञानात् कामकारतः बुद्धिपूर्वं सुप्तं सूर्यश्चेदभ्युदेति, निम्लोचेत् अस्तिमियाद्वा, तदा असौ ब्रह्मचारी गायत्रीं जपन् दिनमुपवसेत्; दिवा न भुङ्जीत । दिनम्रहणात् अस्तिमिते नक्तं भुङ्जीत । यथा गौतमः—"सूर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी तिष्ठेदहरभुङ्जानोऽस्तमितश्च रात्रिं जपन् सावित्रीम्" इति । भगयत्रीसंख्या चाष्टसहस्रम्, "गायञ्यष्टसहस्रं तु जपेत् स्नात्वा समाहितः" इति संवर्तस्मरणात् । अकामतस्त्वष्टशतं चतुष्पञ्चाशत्तमे वक्ष्यति ॥ ५३॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायक।परनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>4</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>4</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां अष्टाविंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रायश्चित्तं omitted in ख, झ.

<sup>8</sup> From श्रीमन्महा up to पिड्तकृती omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जपसंख्या—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> श्री omitted in ग.

#### एकोनत्रिंशोऽध्यायः

यस्तूपनीय व्रतादेशं कृत्वा वेदमध्यापयेत् तमाचार्यं विद्यात् ॥१॥ <sup>1</sup>यस्त्वेनं मूल्येनाध्यापयेत् तमुपाध्यायमेक्रदेशं वा॥२॥

' पिता त्वाचार्यः ' इत्युक्तम् । तत्रैकोनित्रंशेनाचार्यादिलक्षणमाह । यो वटुमुपनीय गायञ्या संयोज्य व्रानि महानाम्न्याद्युपनिषद्ध्ययनाङ्गानि उपदिस्य वेदमेकां शाखां साङ्गामध्यापयेत् , असावाचार्यो वेदितव्यः ;

> " उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ "

इति मानवात् । कल्गेऽङ्गान्तरोपलक्षणम् । रहस्यमुपनिषत् । यतु " उपनीय ददद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः " इति, तत्र वेदपदेनैव साङ्गशाखाभिषेतेति न विरोधः । वेदात् प्रथम्भावो महानाम्न्यादीनां व्रतस्नातकता-सिद्धचै व्युक्तमेणाप्यध्ययनबोधनार्थः ; "नेदमनबीयन् स्नातको भवति " इति आश्वलायनस्मरणात् । नात्र व्रतादेशः " सायं प्रातः समिधमादध्यात् " इत्याद्यपदेशः ; " मेखलामाबध्य दण्डं प्रदाय ब्रह्मचर्यमादिशेत् " इति आश्वलायनेनोपनयनमावनान्तःपातेनैव तदभिधानात् ॥ १ ॥

यः पुनरेनमन्योपनीतं मूल्येन भृत्या कृत्स्तं वेदमभृत्या वा वेदैकदेशमष्टकाध्यायादि अध्यापयेत् तमुपाध्यायं विद्यात् । वाशब्दादङ्गनि वा ;

> " एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यिप वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ "

इति <sup>2</sup>मानवात् । वृतिः भृतिः ; "भृतकाध्यापको यस्तु स उपाध्याय उच्यते " इति श्रङ्कस्मरणात् । अनेन 'मूल्यं विना जीविका वृत्तिः ' इति परास्तम् ; मूल्येनेत्यभिधानात् । योगीश्वरस्तु अस्यो-पपातकतामभिषेत्य " एकदेशमुनाध्यायः " इत्येव रुक्षणमरुक्षयत् ॥ २ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रामुस्मरणात्—ख.

### यो यस्य यज्ञकर्माणि कुर्यात् तमृत्विजं विद्यात् ॥ ३॥ नापरीक्षितं याजयेत् ॥ ४॥ नाध्यापयेत् ॥ ५॥ वेनोपनयेत् ॥ ६॥

यो याजनाहीं यस्य याजनाहिस्य यज्ञे श्रीते ज्योतिष्टोमादी स्माते च पाकयज्ञादी वृतो मन्त्रेणामन्त्रेण वा यज्ञकर्माणि, न लौकिकानि, कुर्यात् न त्वन्येन कारयेत्, स ऋत्विक् वेदितव्यः। यथा पनु:----

" अभ्याधेयं पाकयज्ञानिष्मष्टोमादिकान् मखान् । यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥"

इति । क्रियापुनर्वचनमेकतरविशेषणाभावेऽप्यनृत्विक्तवार्थम् । तदाह उशना—

" अदेशकालेऽविधिना योऽयाज्यमुपयाजयेत् । न तं याज्यं विदुर्विपा न चासावृत्विगुच्यते ॥ "

इति ॥ ३ ॥ कुलक्शीलवृत्तादिभिरपरीक्षितं न याजयेत् ॥ ४ ॥ उक्तगुणैरपरीक्षितं नाध्यापयेत् ॥ ५ ॥ उक्तलक्षणं नोपनयनेन संस्कुर्यात् ; यौनस्रोवमुख्यैः पातित्याभिधानात् ॥ ६ ॥

> अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण प्रच्छति। तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति॥ ७॥ धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा। तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजिमवोषरे॥ ८॥

प्रकृतमाह । 'इदं मया न ज्ञायते ; तदुपदेष्टव्यम् ' इति सविनयं प्रश्नो धर्मः । तद्विपरीतः छलेन 'अत्र भवद्भिः क्यं पठ्यते ? ' इत्यधर्मः । तेन यः प्रच्छति ; यश्च तस्मै प्रष्टे उक्तप्रश्नधर्माभावेऽपि स्वस्थात्ये 'इदमेवमध्येतव्यम् ' इति ब्रूते, तपोरेकतरः प्रष्टा वक्ता वा प्रैति ब्रियते । उभयोः छलवादित्वे द्वाविप ब्रियते । प्रबल्तरायुःशेषसद्भावे विशिष्टं द्वेषं वा प्राप्तोति । अत एव मनुः—

> " नाप्रष्टः कस्यचिद् ब्रूयान चान्यायेन प्रच्छतः । जानन्त्रपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ "

इति॥ ७॥

अनाथाध्यापने धर्मः । धनिकाध्यापने अर्थः । शक्ताध्यापने शुश्रूषा । तत् त्रयं यदध्यापने नास्ति, तस्मिन् विद्या वेदादिः न देया ; यथे।षरे शुभं फलजनकं बीजं यवत्रीह्यादि । वाशब्दादकृतज्ञादाविप ;

<sup>1</sup> विद्यात् omitted in ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अपैति—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This Sutra omitted in 3.

<sup>4</sup> बिशिष्टे--च.

" कृतज्ञाद्रोहिमेयाविशुचिकल्पानसूयकाः । अध्याप्या धर्मतः साधु शक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ "

इति योगिस्मरणात् ॥ ८ ॥

विद्या ह वै ब्रह्मणमाजगाम
गोपाय मा¹ शेविधिष्ठेऽहमस्ति ।
अस्यकायान्दजवेऽयताय
न मां ब्र्या अवीर्यवती² तथा स्याम् ॥ ९ ॥
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं
मेधाविनं ब्रह्मचर्योपप्रम् ।
यस्ते न दुखेत् कतमच नाह
तस्मै मां ब्र्या निधिपाय ब्रह्मन् ॥ १० ॥
इति अशिविष्णुस्मृतौ एकोनित्रंशोऽध्यायः

उक्तार्थे श्रुतिमाह । विद्या तद्धिष्ठात्री देवता ब्राक्षणं प्रत्याजगाम । गत्वा चेदमाह । मा मां गोपाय पालय । पालने प्रयोजनमाह । ते अहं रोवधिः निधिरस्मि । कथं पालनीयेत्यत आह । अस्यकाय गुरोरीष्यीवते, अनुजवे कुटिलाय, अयताय अवस्याय, मां न ब्रूयाः नाध्यापयेः । किं तथा स्यादित्यत आह । तथा तादृशस्याध्यापनेन अवीर्यवत्यहं स्यामिति । तस्मादेते नाध्याप्या इति ॥ ९ ॥

अध्याप्यानाह । यमध्येतारं शुचिमकलमषम् अप्रमत्तं सावधानं, मेथाविनं धारणावन्तं, ब्रह्म-चर्येणोक्तेनोपपन्नं युक्तं विद्याः जानीयाः, यश्च ते तुभ्यं न दुद्धेत् अनिष्टकारी न स्यात् , कतमच किमपि अप्रियं न प्राह न ब्रूते, तस्मै निधिपाय निधिवत् विद्यापालकाय मां, हे ब्रह्मन् , ब्रूयाः । तथा सति अहं वीर्यवती स्यामिति ॥ १०॥

इति <sup>5</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधमीविकारि<sup>6</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>6</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां एकोनत्रिंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मां—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वैष्णवे—झ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे गुरुप्रकरणमेकोनविशम्—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

 $<sup>^2</sup>$  वीर्यवती—स, ठ.

<sup>4</sup> अकल्मपम् omitted in ग

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्री omitted in ग.

#### त्रिंशोऽध्यायः

श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा छन्दांस्युपाकृत्यार्घपश्रमान्<sup>1</sup> मासानधीयीत ॥ १ ॥ ततस्तेषामुत्सर्गं बहिः कुर्यात् ॥ २॥ <sup>2</sup>उत्सर्जनोपाकर्मणोर्मध्ये वेदाङ्गाध्ययनं क्रर्यात् ॥ ३ ॥

अथ त्रिरोनाध्ययनधर्माभिधानायादौ तदुपक्रमकालमाह । श्रावणीप्रौष्ठपद्योस्तुल्यवद्विकल्पः ; "तदेत-द्वार्षिकमित्याचक्षते " इति शौनकीयात् । प्रथमोपस्थितत्वात् पूर्वोपादानं श्रावण्याः । वाशब्दात् आषाढी-हस्तश्रवणानामुपादानम् । तेषां दिनद्वयपाप्तौ उत्तरं प्राह्मम् ;

> " धनिष्ठाप्रतिपद्युक्तं त्वाष्ट्रऋक्षसमन्वितम् । श्रावणं कर्म कुर्वन्ति ऋग्यजुःसामपाठकाः ॥ "

इति स्मरणात् । तेषु प्रहसंक्रान्तिदुष्टेषु नोपाकर्म ;

" उपाकर्म न कुर्वन्ति कमात् सामर्ग्यजुर्विदः । **प्रहसंकान्तियुक्तेषु हस्तश्रवणपर्वसु ॥** "

इति निषेधात्। किंतु आषाव्यां हस्तान्वितश्रावणशुक्कपञ्चम्यां <sup>3</sup>केवलपञ्चम्यां केवलहस्ते वा कार्यम्; " श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाट्यां वोपाकृत्य " इति बोधायनीयात् ; " पश्चम्यां हस्तेन वा " इति शौनकीयात्; "उपाकृतिस्तु पश्चम्यां कार्या वाजसनेयिभिः " इति स्मरणात्; " हस्तेनौषधिभावे वा " इति योगिस्मरणात्। छन्दांसि चतुरोऽपि वेदानुपाकृत्य प्रारम्य अधपञ्चमान् सार्धचतुरो मासान् अधीयीत, अध्याप्यामावे । तत्सद्भावे तु अध्यापयेदपि । पौषमावशुक्कप्रतिपदि उत्सर्गपक्षे एतत् । कालान्तरोपा-कर्मोत्सर्जनयोर्यथासंभवं द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥

ततः उपाकर्मानन्तरम् । तेन च कथंचित् स्वकालेऽनुपाकृतौ उत्सर्गकालभाष्तावपि नोत्सर्गः । किंतु उपाकर्मीकरणप्रायश्चित्तपूर्वकमेव तदनुष्ठानम् । तेषामिति येषामुपाकरणं तेषामेवोत्सर्गः ; नानुपाकृतानाम् । ततश्चानारब्धवेदान् ररस्य तत्कालभाषावि नोत्सर्ग इति । उत्सर्गम् उत्सर्जनाख्यं कर्म बहिर्मामात् जलान्ते

कुर्यादित्याचार्यस्यैव प्राधान्यम् ; नाध्येतॄणाम् । तत्र च कालः अर्धपञ्चमान् मासानित्यनेनैवोक्तः । तेन च श्रावण्युपाकरणे पोषशुक्कप्रतिपत् ; प्रोष्ठपद्युपाकरणे माघशुक्कप्रतिपत् उत्सर्गकालः सिध्यति ;

" पौषे तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः । माघशुक्कस्य वा प्राप्ते पूर्वीक्व प्रथमेऽहिन ॥"

इति मानवात् । ग्रुक्कप्रथमेऽहनीति पौषेऽप्यन्वेति ; साकाङ्क्षत्वात् ; अर्धपञ्चमानिति लिङ्गाच । पुष्य इति पाठेऽपि मासपरतेव । तदसंभवे तु उपाकर्मदिन एव तत् कार्यम् ; " उत्सर्जनं पौषमास उपाकर्मदिनेऽथवा " इति स्मरणात् ॥ २ ॥

अङ्गाध्ययनकारुमाह । <sup>2</sup>उत्सर्जनानन्तरं यावदुपाकर्म भवति तावत्कारुं शिक्षाद्यङ्गान्यघीयीत । परं तु कृष्णपक्षे,

> " अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्केषु नियतः पठेत्। वेदाङ्गानि तु सर्वाणि कृष्णपक्षे तु संपठेत्॥"

इति मानवात् ॥ ३ ॥

# नाधीयीताहोरात्रं <sup>३</sup>चतुर्देश्यष्टमीषु च ॥ ४॥ नर्त्वन्तरग्रह-सूतके <sup>4</sup>॥ ५॥ नेन्द्रप्रयाणे ॥ ६॥ न वाति चण्डपवने ॥ ७॥

अनध्यायानाह । च उर्दस्यामष्टम्यां, बहुवचनात् पश्चदस्यां, चकारात् प्रतिपदि चाहोरात्रं नायीयीत । तथाच हारीतः—

> " प्रतिपत्सु चतुर्दस्यामष्टग्यां पर्वणोर्द्वयोः । श्वोऽनध्यायेऽथ शर्वर्यां नाषीयीत कदाचन ॥ "

इति ॥ ४ ॥

ऋतृनां चतुर्मासात्मकानां त्रयाणामन्तरे संघो द्वितीयास्वनध्यायः; "आषाढीकार्त्तिकीफाल्गुनीसमनन्तरासु द्वितीयासु " इति स्मृत्यन्तरात् । एतेन "कार्तिकीफाल्गुन्याबाढीप्रभृति त्रिरात्रम् " इति गौतमीयमिप व्याख्यातम् । द्वितीयाभिप्रायेण मूलोक्तमेकरात्रमत्र द्रष्टव्यम् । न तु 'ऋतुसंधिगतासु प्रतिपत्सु ' इति व्याख्यानं भव्यम् ; तासां नित्यानध्यायत्वेन ऋतुसंधित्विवशेषणानर्थवयात् । नापि सौरर्तुसंधीनां कदाचित् स्वाध्यायत्वेन विशोषणसार्थवयं वाच्यम् ;

" निशाद्वयं दिवा रात्री संक्रमे दिवसद्वयम् । अनध्यायं प्रकुर्वीत यावत् सोपपदा तिथिः ॥ "

¹ परिगृह्यात्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चतुर्दशीपञ्चदश्य—स, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रहसर्गानन्तरं—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ग्रह omitted in च.

इति नारदीये संकान्तिमात्रेऽनध्यायसारणात् । तसात् यथोक्तमेव साधु । त्रहो ग्रहणम् । तत्संभवं सूतक-मञुचित्दम् । तत्र त्रिरात्रम् ; " त्र्यहं न कीर्तयेद् ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके " इति मानवात् ॥ ५

इन्द्रः इन्द्रध्वजः । तस्य प्रयाणं पातनम् । तेनोच्छ्योऽपि रुक्ष्यते । तत्रोभयत्राहोरात्रमनध्यायः ; " शक्रपाते तथोच्छ्ये " इति स्मरणात् । भाद्रपदशुक्कद्वादस्यां शक्रध्वजीत्थापनम् । निपातनं च आश्विनकृष्णचतुर्थ्याम् ;

" द्वादस्यां भाद्रशुक्कस्य इन्द्रध्वजसमुच्छ्रयः । इषे कृष्णचतुथ्यां तु सप्ताहात् पात इष्यते ॥"

इति ब्राह्मात्॥ ६॥

चण्डपवनो वात्या । तस्यां वात्यायां तत्कालमनध्यायः, "गीतवादित्ररुदितातिवातेषु तत्कालम् " इति गोभिलस्मरणात् । अतिशयश्च "कर्णश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुसमूहने " इति ज्ञेयः ॥ ७ ॥

### नाकालवर्षविद्युत्स्तनितेषु ॥८॥ न भूकम्पोल्कापातदिग्दा-हेषु ॥९॥ नान्तःदावे ग्रामे ॥१०॥

अकाले वर्षाकालादन्यत्र वृष्टी, विद्युद्द्योतने गर्जिते च त्रिरात्रमनध्यायः ; " विद्युत्स्तनयित्नुवृष्टिष्वपर्ती व्यहम् " इति आपस्तम्बीयात् । वर्षाकाले तु आकालिकोऽनध्यायः ;

> " विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्ठवे । आकाल्किमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत् ॥ "

इति मानवात्। बृष्ट्यादित्रयसंनिपातकाले तु<sup>3</sup> त्र्यहमेव ; "वर्षविद्युत्स्तनयित्नुसंनिपाते त्र्यहम् " इति गौतमीयात्॥ ८॥

<sup>4</sup>मूकम्पः भूमिचलनम् । उल्का दिव्यं ज्योतिः ; तत्पातः । दिग्दाहः ; दिशां पीतिमदर्शनम् । तेषु आकालिकाहोरात्रयोर्विकल्पः ;

> " निर्वाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपदर्शने । एतानाकालिकान् विद्यादनध्यायानृताविष ॥ "

इति मानवात्; "भूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशम् " इति योगिसारणाच । भूकम्पादित्रय-संनिपाते तु त्रिरात्रम् ; " उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम् " इति स्मरणात् ॥ ९ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्तनिते— ड.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अपि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शवग्रामे —ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> भूकम्प: omitted in च.

प्रामान्तः स्थिते शवे तत्कारुमनध्यायः । शवश्चण्डारुपेपरुक्षणम् , " अन्तःशवम् , अन्तश्चण्डारुम् " इति आपस्तम्बीयात् । शवानुगमनादौ तु अहोरात्रम् , " शवानुगमनपरिचरणेषु कोशशबद्शेने वाहेरात्रम् " इति स्मृत्यन्तरात् । कोशः शवपेटिका ॥ १० ॥

## न शस्त्रसंपाते ॥ ११ ॥ न श्वस्रगालगर्दभनिहृदिषु ॥ १२ ॥ न वादित्रशब्दे ॥ १३ ॥ न श्रुद्रपतितयोः समीपे ॥ १४ ॥ व देवतायतनदमशानचतुष्पथरथ्यासु ॥ १५ ॥

शस्त्रसंपातो युद्धम् । तिस्मन् प्रवर्तमाने तत्कालमनध्यायः । प्रतुः "न विवादे न कल्हे न सेनायां न संगरे" इति ॥ ११ ॥ श्वादीनां निर्हादे शब्दे श्रूयमाणे तत्कालमनध्यायः । श्वादय उपलक्षणम् , "श्वगर्दभनादाः सालावृकदन्तिकाकोल्लकशब्दाः" इति आपस्तम्बीयात् ॥ १२ ॥ वादित्रं मेर्यादि । तच्छब्देऽनध्यायः ; "बाणमेरीमृदक्कगर्तार्तशब्देषु " इति गौतमीयात् । बाणो वीणाविशेषः शततन्तुः ; महान्नते दर्शनात् । गर्तः शकटम् ; "गर्तसदम् " इत्यादिदर्शनात् । वादित्रं गीताखुपल्रश्लणम् ; "नृत्यगीतवादित्ररुदितशब्देषु तावन्तं कालम् " इति बोधायनीयात् ॥ १३ ॥ शृदूपतितयोः समीपे अनध्यायः ; "अमध्यशवशृद्धान्त्यस्मशानपतितान्तिके " इति योगिस्मरणात् ॥ १४ ॥ देवतानां हरिहरादीनामायतनमालयः । श्वभानं पितृत्रनम् । चतुष्पथः मार्गचतुष्टयसंनिपातः । रथ्या राजमार्गः । एतेष्वनध्यायः । प्रचेताः चतुष्पथसंक्रमोद्यानेषु न देवसमीपेऽधीयीत " इति । मनुः — "नाधीयीत स्मशानान्ते प्रामान्ते गोन्नजेऽपि वा " इति । आपस्तम्बः — "न वृक्षस्थो न तीर्थस्थो नाप्यु नौषु समासु च " इति । अध्ययननिषेधात् जपाद्यनिषेधः ॥ १५ ॥

नोदकान्तः ॥ १६ ॥ न पीठोपहितपादः ॥ १७ ॥ न हस्त्य-श्वोष्ट्रनौगोयानेषु ॥ १८ ॥ न वान्तः ॥ १९ ॥ न विरिक्तः ॥ २० ॥ नाजीर्णी ॥ २१ ॥

जलमध्ये अनध्यायः ।

" श्रेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेर्मधुकस्य च । कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपिरथयोः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निर्हादे---ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नौयानेषु—्ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> न देवायतने न रमशान—झ

इति यमः ॥ १६ ॥ पीठे श्रीपर्ण्यादिकाष्ठनिर्मिते स्थापितपादतरुस्यानध्यायः । एतेन भूमिस्थितपादस्य नानध्याय इति ॥ १७ ॥ हस्त्याद्यारूढस्य, यानग्रहणात् तद्युक्तरथादियानस्थस्य चानध्यायः । मनुः—

" नाषीयीताश्चमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम् । न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ "

इति ॥ १८ ॥ वान्तः कृतवमनो नाधीयीताहोरात्रम् ॥ १९ ॥ विरेकः अतिसारः । तद्युक्तः नाधीयीताहो-रात्रम् ॥ २० ॥ अजीर्णी यावदजीर्णपाकं नाधीयीत ॥ २१ ॥

#### न पश्चनखान्तरागमने ॥ २२ ॥ न <sup>1</sup>राजश्रोत्रियगोब्राह्मण-व्यसने ॥ २३ ॥

पञ्चनलाः मनुष्यादयः। तेषां गुरुशिष्ययोरन्तरा गमने अहोरात्रमनध्यायः। तत्र विशेषः—"काकोछक्कुक्कुटमूषकमण्डूकाद्यन्तरागमने द्विदिनम्। श्वनकुलसर्पमण्डूकमार्जाराणां त्र्यहमुपवासो विप्रवासश्च " इति
गौतमः। विप्रवासः आचार्यकुलादन्यत्र वासः। अत्राशक्तौ विस्रष्टः—"मार्जारनकुल्व्याघाणामहोरात्रम् "
इति। अभोजनमनुवर्तते। "खरवराहोष्ट्रचण्डालस्तृतिकोदक्याशवादौ मासम्। अविगवयाजादिव्यष्कुनास्तिकादौ त्रिमासं चण्डालश्चपाकशशानां च षण्मासान् गजगण्डसारसिंहव्याघ्रमहापापिकृतघानामष्टमासम् " इति
शङ्कः। व्यप्कुर्मार्जारः। "यदि हस्ती संवत्सरो यदि व्याघ्रस्तथेव च " इति आप्रस्तम्बः। व्याघ्रावान्तरजातिभेदेन कालभेदः॥ २२॥

राजा राष्ट्राधियः । श्रोत्रियः एकशाखाध्यायी । गोब्राह्मणौ जातिमात्रम् । नेवां व्यसने आपिद् यावदुपशमनमनध्यायः । मरणे तु अहोरात्रम् । अहोरात्रानुवृत्तौ गोभिलः— "मेते भूमिपताविष " इति । तथा "अहोरात्रमनूचाने " इति । "गोब्राह्मणमृत।वेकाहः " इति शङ्खयमौ । इदमल्पगुणे । गुणातिशयवित त्रिरात्रम् । "सार्वभौमे त्रिरात्रं स्यादाशौचं संस्थिते सित " इति भृगुः । व्यहानुवृत्तौ "स्वशाखाश्रोत्रिये तथा " इति योगीश्वरः । "गोविष्रमृतौ त्रिरात्रम् " इति स्मृत्यन्तरमिति ॥ २३ ॥

#### नोपाकर्मणि ॥ २४ ॥ नोत्सर्गे ॥ २५ ॥ न सामध्वनावृग्य-जुषी ॥ २६ ॥

उपाकर्मानन्तरं त्र्यहमनध्यायः ॥ २४ ॥ उत्सर्जेनेऽपि<sup>3</sup> त्र्यहम् । त्र्यहानुवृत्तौ " उपाकर्मणि चोत्संगे " इति योगीश्वरः ॥ २५ ॥ सामवेदध्वनौ जायमाने ऋग्यजुषोरनध्यायः ;

> " ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः । सामवेदः समृतः पिज्यस्तसात् तस्याशुचिध्वेनिः ॥ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> राज omitted in ज, ट.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> व्यक्कु:—घ, च.

इति मानवात् । उपलक्षणमेतदथर्वणोऽपि; "सामशब्दे नाथर्वयजुषी" इति याम्यात् । एवं वेदान्तरध्वनौ साम्रोऽनध्यायः; "शाखान्तरध्वनौ साम्रामनध्यायः" इति आपस्तम्बीयात् ॥ २६॥

नापररात्रमधीत्य शयीत ॥ २०॥ अभियुक्तोऽप्यनध्याये-घ्वध्ययनं परिहरेत् ॥ २८॥ यसादनध्यायाधीतं नेहामुत्र फल-प्रदम् ॥ २९॥ तदध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्च ॥ ३०॥ तसादनध्यायवर्जं गुरुणा ब्रह्मलोककामेन विद्या सन्ध्यक्षेत्रेषु वप्तव्या॥ ३१॥

रात्रेरपरभागः अपररात्रः । तत्राधीत्य न शयीत । किंतु यावत्सूर्योदयं जागृयात् । अपररात्रग्रहणात् पूर्वरात्रे न निषेधः ;

> " प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन योजयेत् । यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ "

इति मानवात् ॥ २७ ॥ अभियुक्तः अन्येन पृष्टोऽपि अनध्यायेषूक्तेषु अध्ययनं परिहरेत् । नाभियोगेनाभि-निविष्टः पठेत् ॥ २८ ॥ तत्र हेतुमाह । ऐहिकं फलमभियोगे जयप्राप्तिः । आमुप्मिकं फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः । तदुभयमनध्यायाध्ययने नश्यतीति हेतुः ;

> " अनध्यायेप्वध्ययने प्रज्ञामायुः प्रजाः स्त्रियः । ब्रह्म वीर्यं श्रियं तेजो निकृन्तति यमः स्वयम् ॥"

इति स्मरणात् ॥ २९ ॥ किंच तेषु अनध्यायेषु अध्ययनेन गुरुशिप्ययोः आयुःक्षयश्च भवतीति हेत्वन्तरम् ॥ ३० ॥ उक्तार्थं निगमयति । यसादनध्यायाध्ययने दोषोऽभिहितः, तस्मात् अनध्यायान् वर्जयित्वा ब्रह्मलोकाप्तये गुरुणा उक्तलक्षणेषु शिप्यक्षेत्रेषु विद्या वेदादिचतुर्दशान्यतमा वप्तव्या । अध्यापन एवानध्याय-निषेधात् अन्यत्र दोषाभावः ;

"वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥"

इति **मानवात्** । वेदोपकरणान्यङ्गानि । 'वेदोपाकरणे ' इति पाठे उपाकर्मणीत्यर्थः । नित्यस्वाध्यायो ब्रह्म-यज्ञः । होमो बल्याद्युपलक्षणम् । चकारात् नैमित्तिकादिग्रहणम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> फलदम्—ठ.

" नित्ये नैमित्तिके <sup>1</sup>कार्ये त्रते यज्ञे कतौ तथा । प्रक्छित कामकार्ये च नानध्यायः स्मृतस्तथा ॥ "

इति ॥ ३१ ॥

#### शिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोर्गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्यम् ॥ ३२॥ प्रणवश्च व्याहर्तव्यः॥ ३३॥

शिष्यधर्मानाह । ब्रह्म वेदः । तदःययनोपक्रमे अध्ययनसमाप्ती चोक्तरीत्या शिष्येण गुरोः अध्याप-कस्य पादोपसंग्रहणम् अभिवादनं कार्यम् । ब्रह्मग्रहणात् अङ्गादावनियमः ॥ ३२ ॥ अध्ययनोपक्रमावसानयोः ओंकारः पठनीयः । चकारात् मूमिस्पर्शश्चान्ते कार्यः ;

> "ओंकारं प्रथमं कृत्वा ततो ब्रह्म प्रवर्तयेत् । ओंकारं च पुनः कृत्वा भृमि स्प्रष्टा विरामयेत् ॥"

इति यमस्मरणात् ॥ ३३ ॥

तत्र च यहचोऽधीते तेनास्याज्येन पितॄणां तृप्तिर्भवति ॥ ३४ ॥ यद्यजूंषि तेन मधुना ॥ ३५ ॥ यत्सामानि तेन पयसा ॥ ३६ ॥ यदाथर्वणं तेन मांसेन ॥ ३७ ॥ यत्पुराणेतिहासवेदाङ्गधर्म- शास्त्राण्यधीते तेनास्यान्नेन ॥ ३८ ॥

तत्र महणाध्ययनफलमाह । तत्रोक्तकाले यहचोऽधीते, तेनास्याध्येतुः पितॄणामाज्येन तृप्तिर्भवति । बहुवचनात् ,

> " ऋचां दशसहस्राणि ऋचां दशशतानि च । ऋचामशीतिः पादश्चैतत् पारायणमुच्यते ॥ "

इत्युक्तसंख्यात्रहणम् । यदि च वेदोपक्रमात् ऋगादिपदस्य तत्परतयैवोक्तसंख्यालामः, तदा तावदध्ययनाशक्तौ एकदेशाध्ययनाभ्यतृज्ञानार्थं बहुवचनारम्भोऽस्तु । यथाह पराश्चरः— "अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते " इति । एवं यजुरादाविष ज्ञेयम् ॥ ३४ ॥ यदि यजूषि अधीते, तेन मधुना पितॄणां तृप्तिभैवति ॥ ३५ ॥ यदि सामान्यवीते, तेन पयसा पितॄणां तृप्तिभैवति ॥ ३६ ॥ यदि आधर्वणमधर्व-संबन्धिनं भागमधीते, तेन पितॄणां मांसेन तृप्तिभैवति ॥ ३० ॥ पुराणं ब्राह्मादि । इतिहासः महाभारतादिः । वेदाङ्गानि शिक्षादीनि । धर्मशास्त्राणि मानवादीनि । द्वन्द्वनिदेशात् न्यायमीमांसादीन्यि गृह्यन्ते । तद्ध्ययनेन पितॄणामऋतृप्तिभैवति । यद्यपीदं सादस्यात् ब्रह्मयज्ञफलमिति प्रतिभाति, तथापि "ब्रह्मयज्ञेन

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> काम्ये—्च.

तृप्यन्ति देवाश्च पितरस्तथा" इत्यादिपैठी नस्यादिवाक्यैः ब्रह्मयज्ञस्य देवपितृतृप्त्यर्थत्वेनोभयदेवताकत्वा-वगमात् अत्र च <sup>1</sup>पितृमात्रतृप्तिश्रवणेनैकदेवत्यत्वात् विधिलक्षणस्य देवतान्तरस्योपलक्षणत्वासंभवात् प्रकरणा-संभवेनोत्कर्षासंभवाच नास्य तत्फलत्वम् । किंतु उपक्रमोपसंहारमध्यपठितत्वेन विध्यपेक्षितत्वाच ग्रहणाध्य-यनस्यैवेदं फलकथनमिति युक्तम् । एवं च फलवतोऽप्यस्याकरणे दोषश्रवणात् नित्यविध्यपेक्षितत्वाच² नित्यत्वमविरुद्धम् ॥ ३८॥

# यश्च विद्यामासाद्यास्मिन् लोके तया जीवेत्, न सा तस्य परलोके 'फलप्रदा भवेत् ॥ ३९ ॥ यश्च विद्यया यशः परेषां हिन्त ॥ ४० ॥

नेदं भृतकाध्यापनविषयम् ; तस्योपपातकःत्वेन निषिद्धत्वात् । नाप्यध्यापनादिविषयम् ; तस्य वृत्त्यर्थतयाभ्यनुज्ञानात् । किंतु परार्थं वेदपारायणादिना यो जीवेत् , तस्य सा परत्र फरुपदा न भवेत् ; विद्याध्ययनजन्या छोका न भवन्तीत्यर्थः ;

> " <sup>4</sup>यो धनार्थं परान् वेदं श्रावयेद्याजनाहते । स वेदविकयी नाम इहामुत्र च गर्हितः ॥ "

इति च्यासस्मरणात् ॥ ३९ ॥ उक्तार्थमन्यत्राप्यतिदिशति । यश्च विद्यया वादजल्पाभ्यां परेषां यशः हन्ति पराजयेन नाशयति, तस्यापि परत्राफ्लैय विद्या ॥ ४० ॥

#### अननुज्ञातश्चान्यसादधीयानात्र विद्यामादद्यात् ॥ ४१ ॥ तदादानमस्य ब्रह्मस्तेयं नरकाय भवति ॥ ४२ ॥

गुर्वेनुज्ञामन्तरेणान्यार्थमधीयानादिप गुरोर्विद्यां नादद्यात् ; "आहूतश्चाप्यधीयीत " इति स्मरणात् ॥ ४१ ॥ निषेधातिकमे फलमाह । तस्या अननुज्ञाताया विद्यायाः अननुज्ञापयितुर्गुरोः सकाशात् आदानमध्य-यनं नरकफलकं ब्रह्मस्तेयं भवति ॥ ४२ ॥

लोकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिक्रमेव वा। आददीत यतो ज्ञानं न तं दुखेत् कदाचन ॥ ४३॥ उत्पादकब्रह्मदात्रोगेरीयान् ब्रह्मदः पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च ज्ञाश्वतम्॥ ४४॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पितृश्रवणेन—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> फलदा भवति—ज. ठ.

 $<sup>^2</sup>$  आक्षेपाच—च, ग.

<sup>4</sup> From यो धनार्थ up to न्यासस्परणात् omitted in ख.

गुरुद्रोहं निषेधति । लौकिकं काव्यालंकारादिविषयम् ; वैदिकं साङ्गवेदविषयम् ; आध्यात्मिकं वासिष्ठादिविषयम् , औपनिषदस्य वैदिकत्वेनैव सिद्धत्वात् । एतदन्यतमं ज्ञानं यतो यसात् गुरोः आददीत उत्पादयेत् , तं कदाचनापि लौकिकवैदिकविवादे न दुह्येत् । द्रोहोऽनिष्टासञ्जनम् ॥ ४३ ॥

त्रिष्वप्याचार्यातिशयमाह । उत्पादकः शरीरजनकः माता पिता च, ब्रह्मदाता गायञ्युपदेष्टेति त्रयोऽपि पितरः ; पातृत्वात् । तेषां मध्ये ब्रह्मदः पिता गरीयान् अतिशयेन गुरुः । अतिशयमेवाह— ब्रह्मणि गायञ्यां यज्जन्म विप्रस्य त्रैवर्णिकस्य, तत् पेत्य मोक्षयोग्यतापादकत्वात् , इह च सर्वकर्माईतापाद-कत्वात् शाश्वतं नित्यमित्युक्तमधस्तात् ॥ ४४ ॥

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः।
संभूतिं तस्य तां विद्याच्योनाविह जायते॥ ४५॥
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः।
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा॥ ४६॥
य आवृणोत्यवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्।
तं मन्येत पितरं मातरं च
तस्मै न द्रुह्येत् कृतमस्य जानन्॥ ४७॥
इति अविष्णुसृतौ त्रिंशोऽध्यायः

ब्रह्मजन्मनो नित्यत्वं योनिजन्मनोऽनित्यतयोपपादयति । यत् यस्मात् कारणात् मिथः अन्योन्यं कामात् परस्परामिलाषात् प्रवृत्तौ मातापितरौ एनं पुत्रमनु निष्पादयतः वाजिनवज्जनयतः, न तृहेश्यतया<sup>3</sup> ; कामोपमोगस्यैवोहेश्यत्वात् । अतस्तस्य पुत्रस्य तां संभूतिं संभवमात्रं विद्यात् । न तु नित्याम् अव्यभिचारिणीम् ; मैथुनसंभवेऽपि पुत्रानुत्मत्तेः । तत्र हेतुः—यदिहास्मिन् संसारे पश्चादिसाधारण्येन योनौ जायत इति न तावन्मात्रेण ऐहिकामुष्मिकफलमिद्धिः ॥ ४५ ॥

किंतु वेदपारगोऽखिळवेदिवत् आचार्यस्तु अस्य वटोः विधिवदुपनयनविधिना सावित्र्या गायन्यादिकया सह यां जातिं जन्म उत्पादयित संपादयित, सा सत्या नित्या ; अकरणे वात्यतापत्तेः । सर्वकर्माधिकारापाद-कत्वेन सैवाजरा अविकृता यावज्जीवमेकरूपा ; सैवामरा परलोकसंबन्धितया अविनाशिनी ॥ ४६॥

<sup>1</sup> देष्टा । ते-च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैष्णवे—झ ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे अनध्यायप्रकरणं त्रिंशम्—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> दृश्यतया—ग, घ.

ब्रह्मजन्मैव श्रेष्ठमित्युक्तमर्थं श्रुत्योपसंहरति । <sup>1</sup>वेदाध्ययनेनैहिकामुप्मिकसकळदुःखनिरासेनाध्येतार-मदुःखं कुर्वन्, तेन च मोक्षाधिकारसंपत्त्या अमृतं महावाक्याध्यापनार्थप्रतिपादनद्वारा संप्रयच्छन् अवि-तथेनाप्रतारकतया यथार्थेन वेदेनाध्येतुः कर्णो य आवृणोति पूर्यित, तं पातृत्वेन पितरं मातरं च मन्येत । अस्य कृतमुपकारं <sup>2</sup>वेदाध्यापनळक्षणं जानन् तस्मै गुरवे न दुह्मेत् ॥ ४७ ॥

इति <sup>3</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि⁴श्रीरामपण्डितात्मज⁴श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविद्यतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त्रिंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विद्याध्ययनेन—ख.

<sup>8</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वेदाध्ययन—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> श्री omitted in ग.

#### एकत्रिंशोऽध्याय:

#### त्रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति ॥१॥ माता पिता आचार्यश्च॥२॥तेषां नित्यमेव ग्रुश्रृषुणा भवितव्यम्॥३॥

गुरुभक्तेरर्थवादार्थमेकत्रिंशेनातिगुरूनाह । त्रैवर्णिकप्रक्रमे पुरुषग्रहणं वर्णजातिप्राप्त्यर्थम् । तेन चतुर्णा-मपि वर्णानामनुस्रोमजादिजातीनां <sup>1</sup>चातिगुरवः गुरुभ्यो ज्येष्ठश्रात्रादिभ्यः अतिशयिता अतिगुरवः त्रयो मवन्ति ॥ १ ॥

तानाह । माता पिता आचार्यश्च । निषेक्तृत्वेन पितुः प्राधान्येऽपि अभ्यहिंतत्वात् मातुः पूर्वनिर्देशः ; "तेभ्यो माता गरीयसी" इति स्मरणात् । माता जननी । पिता निषेक्ता । आचार्य उक्तलक्षणः । यद्यप्ययं शुद्धादीनां न संभवति, उपनयनाभावात् , तथापि याजकाभिश्रायेण तेषामपि त्रितयसंभवः ॥ २ ॥

तेषां मात्रादीनां नित्यं सर्वकालं शुश्रूषुणा सेवानिरतेन<sup>°</sup> भाव्यम् । एवकारोऽत्र नियमचतुष्टयं गमयति । तच्च धर्मव्याधोपाख्याने स्पष्टीकृतम् ॥ ३॥

#### यत्ते ब्र्युस्तत् कुर्यात् ॥ ४ ॥ तेषां प्रियहितमाचरेत् ॥ ५ ॥ न तैरननुज्ञातः किंचिदपि कुर्यात् ॥ ६ ॥

ते मात्रादयो यत् कार्यं विहितमविहितं वा ब्र्युः, तत् कुर्यात् । तच्च कुन्तीवाक्यात् पञ्चभिद्रीपदी-परिणये, जमदिमवाक्यात् परशुरामेण रेणुकावधे च स्पष्टीकृतम् ॥ ४ ॥ तेषां मात्रादीनां पियमनुकूलं सत् यत् आयत्यां श्रेयस्करं कार्यं, तदाचरेत् । परस्परिवरोधे तु पैतृकम् ; परशुरामीयमातृवधिलङ्कात् ॥ ५ ॥ तै: मात्रादिभिरननुज्ञातः अननुमतः किंचिदल्पमिष कार्यं न कुर्यात् ॥ ६ ॥

> एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयः सुराः । एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयोऽग्नयः ॥ ७ ॥ पिता गाईपत्योऽग्निः <sup>३</sup>दक्षिणाग्निर्माता गुरुराहवनीयः ॥ ८ ॥

<sup>1</sup> From here up to निषेक्तृत्वेन missing in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अभिरतेन-—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मातामिर्दक्षिण:, तथा गुरुराहवनीयश्च—ठ.

उक्तेऽथे अर्थवादमाह । एते मात्रादय एव त्रयो वेदाः ऋग्यजुःसामाख्याः। अनुल्रङ्घनीयवाक्यत्वेन वेदसंस्तवः । त्रयः सुराः ब्रह्मविप्णुशिवाः । पूज्यत्वेन सुरसंस्तवः । त्रयो लोकाः नरसुरब्रह्मलोकाः । तत्प्राप्तिसायनत्वात् तत्संस्तवः । त्रयोऽग्नयः वक्ष्यमाणाः । नित्यपालनीयत्वेनामिसंस्तवः ।। ७ ॥

अग्नित्रयस्य विशेषनिर्देशेन तान् स्तौति । पितुर्गार्हपत्यत्वमाहवनीययोनित्वेन ; "तव योनिरस्मि" इति श्रुतेः । पूर्वोत्पन्नत्वेन च पूर्विनिर्देशः । मातुर्दक्षिणाग्नित्वं पृथग्योनित्वेन ; "दक्षिणाग्नेररणी² पाणौ कुरुते " इति मानवसूत्रात् । उल्लंबलमुसलाद्यनुपालकत्वेन वा ; "उल्लंखले मुसले यच शूर्पे " इत्यादिमन्त्रलिङ्गात् । गुरोराहवनीयत्वं सर्वहवनीयद्रव्यभागित्वेन " ल्रब्धं चास्मै निवेदयेत् " इति स्मरणात् ॥ ८ ॥

सर्वे तस्यादता धर्मा यस्यैते त्रय आदताः।

<sup>4</sup>अनादत्यास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः॥९॥
इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्।
गुरुशुश्रूषया त्वेव ब्रह्मलोकं समश्रुते॥१०॥

#### इति क्रीविष्णुस्मृतौ एकत्रिशोऽध्यायः

यस्य पुरुषस्यते त्रयो मात्रादय आहताः, तस्य सर्वेऽपि धर्मा आहताः ; सर्वधर्ममूळत्वात् त्रयाणाम् । यस्य पुनरेते त्रयः अनाहत्याः अनादरणीयाः, तस्य सर्वाः कृष्याद्या लौकिक्यः नित्यनैमित्तिकाद्या वैदिक्यश्च क्रियाः निष्फलाः ; मात्राद्यनादरोत्पन्नाधर्मेण प्रतिबन्धात् फलजननायोग्याः ॥ ९ ॥

मात्रादिशुश्रूषाफलमाह । इमं मनुष्यलोकं मातृभक्त्या, मध्यमं देवलोकं पितृभक्त्या, गुरोराचार्यस्य शुश्रूषया तु ब्रह्मलोकमेव प्रामोति ॥ १० ॥

इति <sup>6</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकपोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>7</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>7</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां एकत्रिंशोऽध्यायः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अप्रिस्तवः—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भावित्वेन—ग, घ.

<sup>5</sup> वैष्णवे धर्मशास्त्रे गुरुप्रकरणमेकत्रिंशम्—ज, ठ ; वैष्णवे एकविंशोऽध्यायः—झ.

<sup>6</sup> From श्रीमन्महा up to पण्डितकृती omitted in घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सृणी—ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अनाद्दतास्तु—ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> श्री omitted in ग.

#### द्यात्रिंशोऽध्यायः

#### राजित्वक्श्रोत्रियाधर्मप्रतिषेध्युपाध्यायपितृव्यमातामह-मातुलश्वशुरज्येष्ठभ्रातृसंबन्धिनश्चाचार्यवत् ॥१॥ पत्न्य एतेषां सवर्णाः॥२॥ मातृष्वसा पितृष्वसा ज्येष्ठा खसा च॥३॥

द्वात्रिंशे गुरुधर्मातिदेशविषयानाह । राजा अभिषिक्तः क्षत्रियः । ऋत्विक् उक्तरुक्षणः । श्रोत्रियः एकशाखाध्यायी । अधर्मप्रतिषेधी निषद्धकर्मणो निवर्तकः । उपाध्यायः उक्तरुक्षणः । पितृत्यः पितृश्राता । मातामहः मातुः पिता । मातुरुः मातुर्श्राता । श्वशुरः पत्नीपिता । ज्येष्ठश्राता अग्रजः सोदर्यः । संबन्धिनौ पुत्रदुहितृश्वशुरौ । चकारात् पितामहादीनां ग्रहणम् ;

" पितामहो भयत्राता चान्नदाता तथैव च । वर्णज्येष्ठो यतिश्चैव सर्वे ते गुरवः स्मृताः ॥ "

इति <sup>3</sup>स्मरणात् । एते आचार्यवन्मान्याः । तेन च प्रत्युत्थानाभिवादनादिकं सिध्यति ॥ १ ॥ एतेषां राजादीनां सवर्णाः पल्यश्च तद्वदेव मान्याः । सवर्णाग्रहणात् असवर्णास्य वक्ष्यति ॥ २ ॥ ज्येष्ठेति तिस्रणामपि विशेषणम् ; "पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्येष्ठायां च स्वसर्यपि " इति देवलीयात् । तेन स्वापेक्षया ज्येष्ठा एताः तिस्रोऽप्याचार्यवन्मान्याः । ज्येष्ठेति विशेषणात् कनिष्ठास्वभ्युत्थानमेव । चकारात् पितामह्यादीनां श्रहणम् ।

" माता मातामही चैव तथैव च पितामही । मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूषीत्री पितृष्वसा । ज्येष्ठस्त्री च पितृव्यस्त्री गुरुस्त्री मातृवत् स्मृताः ॥ "

इति स्मरणात् । मातात्र सपत्रमाता ज्ञेया ; मातृवदित्यतिदेशात् ॥ ३ ॥

श्वशुरिषतृष्यमातुलित्वजां कनीयसां प्रत्युत्थानमेवा-भिवादनम् ॥ ४॥ हीनवर्णानां गुरुपत्नीनां दूरादिभवादनं न पादो-पस्पर्शनम् ॥ ५॥ गुरुपत्नीनां गात्रोत्सादनाञ्जनकेशसंयमनपाद-प्रक्षालनादीनि न कुर्यात्॥ ६॥

श्वशुरादीनां स्वापेक्षया कनीयसां प्रत्युत्थानमेवाभिवादनकार्यकारि ; न पुनरभिवादनं कार्यम् । किंतु ' असावहम् ' इति ब्रूयात् ;

> " मातुलांश्च पितृत्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून् । असावहमिति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥ "

इति मानवात् । गुरवो ज्ञानवृद्धादयः ; "भूयिष्ठार्थवन्तो गुरवः " इत्युपक्रम्य " ज्ञानवृद्धतपोवृद्धयोः " इति हारीतस्मरणात् ; तयोश्च कनिष्ठयोरिप संभवात् । परिगणनं राजादिनिवृत्त्यर्थम् ; तेषां कनीयसामिप मान्यत्वात् ; " बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूपतिः " इति मानवात् ॥ ४ ॥

हीनवर्णे क्षत्रियावैश्ये । बहुवचनात् मूर्धाविसक्ताद्याः । न शृद्धाः पत्नीत्विवशेषणात् । तासां दूरादेवाभिवादनं कार्यम् । न पादावुपस्पृदय । प्रत्युत्थानं त्वनुवर्तते ; " असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थाना-भिवादनैः " इति मानवात् । शृद्धायां प्रत्युत्थानमेव ; नाभिवादनम ;

" उदक्यां सूतिकां शृद्धां भर्तृष्ठीं ब्रह्मघातिनीम् । अभिवाद्य द्विजो मोहादहोरात्रेण शुध्यति ॥ "

इति शातातपीयात्॥ ५॥

गुरुगुश्रूषाणां कासांचित् तत्पत्नीष्वपवादमाह । अत्र पत्नीपदात् त्रैवर्णिकलामेऽपि न शूद्रापरिहारः ; दृष्टदोषस्य तत्रापि समानत्वात् । गात्राणामुत्सादनमुद्धर्तनमभ्यञ्जनं च । अञ्जनं नेत्रयोः कज्जलादिना । केशानां संयमनं प्रसायनं कबरीबन्धश्च । पादयोः प्रक्षालनमञ्चादिना घर्षणेन मलापकर्षणम् । आदिपदात् स्नापनादिप्रहणम् । "नोच्छिष्टाशनस्नापनप्रसाधनपादपक्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहणानि " इति गौतमीयात् । गुरुपत्नीनामिति शेषः ॥ ६ ॥

<sup>2</sup>असंस्तुतापि परपत्नी भगिनीति वाच्या पुत्रीति मातेति वा॥७॥ न च गुरूणां त्विमिति ब्रूयात्॥८॥ <sup>3</sup>तदितिक्रमे निरा-हारो दिवसान्ते तं प्रसाचाश्रीयात्॥९॥

#### विष्णुस्मृतिः

असंस्तुता अपरिचिता । अपिशब्दात् योन्यसंबद्धा च । परपत्नी ; न परदास्यादिः । भगिन्यादिशब्दैः वाच्या । व्यवस्थितश्चायं विकल्पः । समानवयस्का भगिनीति, न्यूनवयस्का पुत्रीति, अधिकवयस्का मातेति ;

" परपत्नी च या स्त्री स्यादसंबद्धा च योनितः । तां ब्र्याद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ "

इति मानवात्॥ ७॥

गुरूणां पूर्वोक्तानां त्वंकारम् , इतिकरणादेवंजातीयकमन्यद्प्यपकर्षवचः हुंकारादि न ब्रूयात् । चकारादन्येषामपि मान्यानाम् ; प्रायश्चित्तस्मरणात् ॥ ८॥

तदेवाह । तेषां गुरूणामतिक्रमे त्वंकारादिवचने आहाररहितः सायं तं गुरुं प्रसाद्यापराधं क्षमापयित्वा श्रीयात् । पुनस्तच्छव्दिनिदेशः अन्यस्याप्यतिक्रमे उक्तप्रायश्चित्तविधानार्थः ;

" गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विष्रं निर्जित्य वादतः । बद्धा वा/वाससा क्षिपं प्रसाद्योपवसेद्दिनम् ॥ "

इति योगिस्मरणात् । दिवसान्ते अशनविधानादेव सिद्धौ निराहारवचनं यावत्प्रसादनं निराहारत्वार्थम् ; " कृते निःसंशये पापे न भुङ्जीतानुपिश्वतः " इति लिङ्गात् ॥ ९ ॥

## न च गुरुणा सह <sup>²</sup>विगृह्य कथाः कुर्यात् ॥ १० ॥ न चैवास्य <sup>³</sup>परीवादम् ॥ ११ ॥ न चानभिन्नेतम् ॥ १२ ॥

गुरुणा सह विगृह्य विजिगीषया कथाः जल्पवितण्डाः न कुर्यात् । चकाराद्न्येनापि विप्रेण ; " विप्रं निर्जित्य वादतः " इति स्मर्णात् ॥ १०॥ अस्य गुरोः परीवादं दोषाभिव्यक्तिं न कुर्यात् । चकारात् निन्दादिग्रहणम् ;

" परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्द्कः । परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ "

इति मानवात् । सद्दोषोक्तिः परीवादः । असद्दोषोक्तिर्निन्दा । वश्चयित्वा भोजनं परिभोजनम् । उत्कर्षासहनं मत्सरः ॥ ११ ॥ गुरोः अनिभेषेतं प्रतिकूलं न कुर्यात् ; "प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाधैव विशुध्यति " इति योगिस्मरणात् ॥ १२ ॥

#### गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाचेह पादगोः। 'पूर्णविंदातिवर्षेण गुणदोषौ विजानता॥ १३॥

 $<sup>^{1}</sup>$  भगिनीत्येवं—प्र.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> परिवादान—ज, ठ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गुप्तकथा:—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> पूर्णे विंशतिवर्षे च---क,

#### कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा सुवि। विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन्॥ १४॥

पूर्णतारुण्या गुरुभार्या पूर्णविंशेन शिष्येण गुणे पादोपसंग्रहणोत्थे अदृष्टविशेषे दौषी स्त्रीणां मोहकत्वं पुमिन्द्रियाणां दुर्निग्रहत्वं चेह लोके विज्ञानता पादयोनींपसंग्राह्या । विंशतिवर्षत्वं व्यवहारक्षमत्वम् , "नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन" इति गौतमीयात् । तेन बालस्य युवत्यभिवादने यूनां वृद्धाभिवादने च नायं दोषः । दोषौ च,

" स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दृषणम् ।" " बरुवानिन्द्रियमामो विद्वांसमपि कर्षति ।"

इति पतुना स्पष्टीकृतौ । पत्नीपदान्न शृद्रान्युदासः ; दष्टदोषतौल्यात् ॥ १३ ॥

तर्हि कथमभिवाद्यत्यत आह । युवा शिष्यो युवतीनां गुरुपत्नीनां भुवि पादावनुपस्पृद्यत् असावहमिति 'अभिवाद्येऽहं भो अमुकशर्मा ' इति स्वनाम निर्दिशन्, विधिवत् '' व्यत्यस्तपाणिना " इत्यादिनोक्तरीत्या कामं यथेच्छमभिवादनं कुर्यात् ॥ १४ ॥

<sup>2</sup>विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् । गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ १५ ॥ वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पश्चमी । एतानि <sup>3</sup>मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ १६ ॥

उक्तयोविधिनिषेधयोः कालप्रतिप्रसवावाह । यत् यूनो युवसु गुरुद्वरेषु पादप्रहणं निषिद्धं, तत् विप्रोध्य प्रवासादेत्य कार्यम् । यच्च भुव्यभिवादनं विहितं, तत् अन्वहमिति व्यवस्था । एतेन "विप्रोध्य पादोपसंप्रहणं गुरुभार्याणाम् । नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन " इति गौतमीयोऽपि विकल्पो व्याख्यातः । तत्र प्रमाणमाह—सतां धर्ममनुस्मरिति । शिष्टाचार एवात्र व्यवस्थाहेतुः । गुरुद्वारेष्विति सामान्योपादानेऽपि मात्रादीनामविप्रोध्याप्यन्वहं पादोपसंप्रहणं कार्यम् ; "नाविप्रोध्य स्त्रीणाममातृपितृव्यभार्याभगिनीनाम् " इति गौतमीयात् ;

" उपसंग्रहणं कुर्योद्भगिन्या मातुरेव च । तथा पितृव्यभार्याणां समवायेऽन्वहं द्विजः ॥ " इति स्मृत्यन्तराच । आतृभार्यादीनां तु विघोष्यापि न पादोपसंग्रहणम् ; "नोपसंग्रहणं आतृभार्याणां श्वश्र्वाश्च " इति गौतमः । आतृभार्यादीनां श्वश्र्वाश्चोपसंग्रहणं न कार्यम् । अभिवादनमात्रं तु भवत्येव । तत्रापि अत्यन्तगुरुखानीयानां <sup>1</sup>मातुलान्यादीनामुपसंग्रहणम् ; अन्यासामभिवादनमिति हरदत्तः ॥ १५ ॥

मान्यताहेतूनाह । वित्तं धनम् । बन्धुरिमजनः । वयो जन्मनः कारुः । कर्म श्रीतस्मार्तादि । विद्या वेदादिः । परिगणनादेव संख्यासिद्धौ पञ्चमीग्रहणं " वित्तबन्धुकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलीयांसि " इति "गौतमोक्तवयोवलीयस्विनराकरणाय । अत एव गौतमः— "श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीयः । एतन्पूल्लाद्धर्मस्य " इति । यतु " विद्याकर्मवयोवन्धुवित्तैर्मान्या यथाक्रमम् " इति योगिस्मरणं, तन्नापि पूर्वपूर्वपाठकमेण बलवत्त्वमिति ध्येयम् । संनिधावप्येतच्छब्दः गौतमोक्तजातिपरिग्रहणाय । एतानि आत्मनोऽतिरिक्तानि मानस्याभिवादनादेः प्रत्येकं स्थानानि निमित्तानि । अपरस्परसमवाये तु उत्तरोत्तरं गरीयो वेदितव्यम् । अयमर्थः—अल्पधनस्य बहुधनः ; अल्पबन्धोः बहुबन्धुर्मान्य इति । धनवह्रन्धुमतोः समवाये बन्धुमान् ; बन्धुमह्रयोवृद्धयोः समवाये वयोवृद्धो मान्य इत्यादि । यदा तु द्वयोरि तुल्यं धनादि, तदा उत्तरोत्तरगुणयोगेन मान्यः । तदाह मनुः—

" पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युः स्यात् स मानार्हः शूद्धोऽपि दशमीं गतः ॥ "

इति । भूयांसि ; धनबन्ध् धनबन्धुवयांसीत्यादि । तेषामपि तौल्ये धनादावेव गुणो वाणिज्याद्युपायेभ्यः <sup>4</sup>प्रतिप्रहादिः अन्वेष्टव्यः । दशर्मां नवत्यूर्ध्ववयस्कताम् ॥ १६॥

ब्राह्मणं दशवर्षं च शतवर्षं च भूमिपम् । पितापुत्रौ विजानीयाद्वाह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १७ ॥ विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठचं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १८ ॥

इति वश्यासमृतौ द्वात्रिशोऽध्यायः

जातिवयसोर्बेळीयस्त्वे उदाहरणप्रसुदाहरणे आह् । दशवर्षत्वमुपनयनोध्वेकाळताप्रदर्शनाय । शतवर्षत्वं च मान्यतातिशयप्रदर्शनाय ; "शुद्रोऽपि दशमीं गतः" इत्यपिशब्दात् क्षत्रियादीनां सुतरां तिसद्धेः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मातुलान्यादीनाम् omitted in घ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> परवलीयस्त्व for वयोबलीयस्त्व—स्त्व.

<sup>8</sup> परसमवाये—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> धनादि:—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> विष्णवे — हा ; वैष्णवे धर्मशास्त्रे गुर्वभिवादादेशप्रकरणं द्वात्रिंशम् — ज, ठ.

चकारात् वैश्यशुद्रयोर्घहणम् । तेनाल्पवया अपि ब्राह्मणः वृद्धतमानामपि क्षत्रियादीनां पितेवाभिवादनीय इति ॥ १७ ॥

त्रैवर्णिकसाधारणं मान्यतानिमित्तमुक्त्वा प्रतिवर्णमसाधारणं तदाह । ज्ञानं वेदादिविद्याविषयकम् । वीर्यं युद्धादौ शौर्यम् । धान्यधने प्रसिद्धे । जन्मोत्पत्तिः । एतैः क्रमेण विप्रादीनां ज्येष्ठचम् । एवकारो विप्रादिव्यावृत्त्यर्थः । तेन तेषां ज्ञानादिनैवेति नियमेन वित्तादीनामनियतत्वं गम्यते । ततश्च वित्तादिचतुष्टयवतोऽपि केवलविद्यावानेव ज्येष्ठ इति सिध्यति ;

> " न हायनैर्न पिलतैर्न वित्तैर्न च बन्धुभिः । ऋषयश्चिकिरे धर्म योऽनुचानः स नो महान् ॥"

इति मानवात् ॥ १८ ॥

इति <sup>1</sup>श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवसिष्ठवंशावतंसश्रीकोण्डपनायकात्मजश्रीतम्मणनायकापरनामधेय-श्रीकेशवनायकप्रोत्साहितश्रीवाराणसीवासिधर्माधिकारि<sup>2</sup>श्रीरामपण्डितात्मज<sup>2</sup>श्रीनन्द-पण्डितकृतौ श्रीविष्णुस्मृतिविवृतौ श्रीमत्यां वैजयन्त्यां द्वत्रिंशोऽध्यायः

<sup>1</sup> From श्रीमहाराजा up to पण्डितकृतौ omitted in घ, च.

~ •



# ADYAR LIBRARY PUBLICATIONS of Permanent Interest

## Mānameyodaya of Nārāyaṇa Bhatta

Ed. C. Kunhan Raja and S.S. Suryanarayana Sastri On Bhāṭṭa Mīmāmsā Epistemology and Ontology



## Vedantaparibhāṣā of Venkaṭādhvarin

Ed. S.S. Suryanarayana Sastri
On Advaita Epistemology and Ontology



### The Philosophy of Viśistadvaita

by P.N. Srinivasachari
A critical and comprehensive study of Viśiṣṭādvaita Philosophy



### **Indian Theories of Meaning**

by K. Kunjunni Raja
A study on meaning according to the various schools of thought in India



#### Bhāmatī Catuḥsūtrī

Translated by C. Kunhan Raja and S.S. Suryanarayana Sastri Commentary on Śańkara-bhāṣya on the first four Sūtras of the Brahma Sūtras



#### Amarakośa with South Indian Commentaries

Ed. by A.A. Ramanathan vols. I, II and III (Index, with English Meaning)



#### Śrī Śankara

His Life, Philosophy and Relevance to Man in Modern Times by Dr S. Sankaranarayanan (published in 1995)